# GOVERNMENT OF INDIA DEPARTMENT OF ARCHAEOLOGY CENTRAL ARCHAEOLOGICAL LIBRARY

CALL No. 934.0131 Sat-

D G.A. 79.

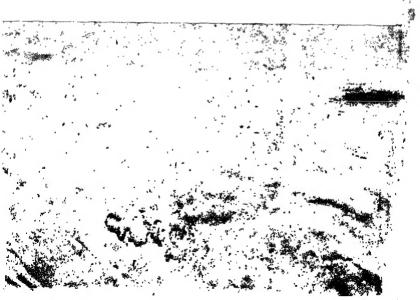



## पाटलीपुत्र की कथा

Pathon to the time Park to the second of the seco Marine 1 Compare Establish 

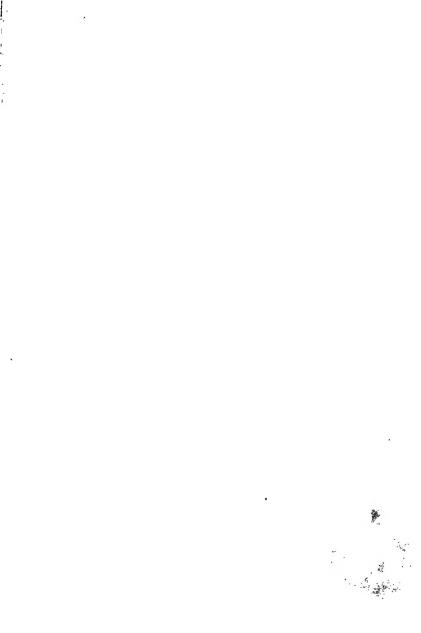



मीर्यकालं न साँड रामपुरवा के अप्रशोक्स्तं म पर तीसरी शाती ई० पू०

# पाटलीपुत्र की कथा

या

मागध साम्राज्य का उत्थान ऋौर प्रकृत

लेखक

सस्यकेतु विद्यालंकार

डी॰ लिट॰ (पेरिस)

9918

New Delbi

CENT

A ....

LIB"

Acc.

934.0131

Sat "

हिंदुस्तानी एकेडेमी, युक्तप्रांत, इलाहाबाद धकाशक--हिंदुस्तानी एकेटेमी वुक्तप्रांत, हलाहाबाद

> प्रथम संस्करण मूल्य १०)

w voral. Archieorogie

9918

14 la 1908

121) No. 934.0131/ Sat

मुद्रक-

नगनाय प्रसाद मालवीय सेंट्रल प्रिटिंग प्रेंस प्रवाग

#### प्रस्तावना

भारतवर्षं के इतिहास में पाटलीपुत्र का वहां महत्त्व है। देखी सन् से पाँच सदी पहले से छुठीं सदी ईसवी पश्चात् तक वह भारत की राजनीतिक शक्ति का प्रधान केंद्र रहा। एक इज़ार साल के इस सुदीर्घ काझ में पाटलीपुत्र को राजधानी बनाकर बहुत से राजवंशों ख्रीर सम्राटों ने भारत के विशाल साम्राच्य पर शासन किया। खूरीप के प्राचीन इतिहास में जो स्थिति रोम की है, वही भारत के इतिहास में पाटलीपुत्र की है। रोम के समान इस नगरी में भी ख्रानेक राजवंशों ने राज्य किया, अनेक क्रांतियाँ हुई। अनेक बार विदेशी ख्राकांताओं ने ब्राक्रमण किये, अनेक बार अधीनस्थ राज्यों ने विद्रोह किये। पर पाटलीपुत्र की राजनीतिक शक्ति नष्ट नहीं हुई।

पाटलीपुत्र मगध के प्राचीन जनपद की राजधानी था। यहाँ के
महत्त्वाकांची राजाओं ने पहले मगध को महाजनपद बनाया, फिर
भारत के अन्य छोटे बड़े जनपदों को जीतकर एक विशाल साम्राच्य
की स्थापना की। उत्तरी भारत में मगध का साम्राच्य इन दस सदियों
में प्रायः अच्चुरण बना रहा। दिख्यों भारत भी बहुत अरसे तक
पाटलीपुत्र के विशाल साम्राच्यों में सम्मिलित रहा। अनेक दिल्लिकी
प्रतापी राजाओं ने हिमालय से समुद्र तक सारी पृथिवी पर शासन
किया। राजनीतिक चेत्र में ही नहीं; धमं, भाषा, सम्यता, कला और
संस्कृति के चेत्र में मी इस काल में पाटलीपुत्र भारत का सर्वप्रधान के
रहा। अशोक के समय में, आचार्य उपगुप्त ने जिस धमंतिकय का
उपक्रम किया, उसने न केवल भारत में, अपित उससे बाहर भी कहुत
से विदेशों में मगध के धमंसाम्राच्य को स्थापित कर दिया।
पाटलीपुत्र का यह इतिहास बड़े महत्त्व का है। मारत के प्राचीन

इतिहास पर बहुत सी पुस्त कें भारतीय तथा विदेशी भाषात्रों में लिखी जा चुकी हैं। अनेक विदानों ने भारत का कमनद इतिहास लिखने का प्रशंसनीय प्रयत्ने किया है। पर मगध के शक्तिशाली श्रीर वैमवपूर्णं साम्राच्य के उत्थान श्रीर पतन का पृथक् रूप से इतिहास अपमी तक नहीं लिखा गया । बाहँद्रथ, शेशुनाक, नन्द, मौर्यं, करन, शु ग, सातवाहन, गुप्त और पाल वंशों का इतिहास एक दूसरे से प्रथक् नहीं है। एक ही मागघ साम्राज्य का शासन करने वाले ये विविध वंश हुए। राजवंश बदलते रहे, पर मगध की राजनीतिक शक्ति निरंतर जारी रही। नंदों के पतन से मगध की शक्ति का श्रंत नहीं हो गया, मौयों ने उसी मागघ साम्राज्य का शासन किया, जिस पर उनसे पहले नंद राजा शासन करते थे। इन एक इज़ार वर्षों के इतिहास में यह बात ध्यान देने योग्य है, श्रीर इस प्र'थ को इसी दृष्टि से लिखा गया है। यह किसी वंशविशेष का इतिहास नहीं है, इसमें मगध के विशाल साम्राज्य के उत्थान और पतन का वृत्तांत कमबद्ध रूप से देने का प्रयत्न किया गया है। यही इस प्र'थ की विशेषता है।

मैंने जान-ब्रुक्त कर इस पुस्तक में कोई प्रमाण नहीं दिये, न कहीं किसी आघारण थ का संकेत किया है। यह पुस्तक सर्वसाधारण पाठकों को हिंद में रखकर लिखी गई है, जो ऐतिहासिक खोज की उलकाों में न पहकर सरल रीति से कमबद इतिहास को जानना चाहते हैं। मुक्ते कात है, कि प्राचीन मारतीय इतिहास के तिथिकम के संबंध में अनेक मतमेद हैं। सातवाहन, गुप्त, पाल आदि विविध वंशों के राजाओं के शासनकाल के विषय में भी अभी सब ऐतिहार हिक एकमत नहीं हुए हैं। पर जो घटनायें व तिथियाँ प्राय: मान्य समकी जाती है, उन्हें ही इस पुस्तक में स्वीकार किया गया है, और विविध ऐतिहासिकों के मतमेदों की कोई विवेचना न कर उनकी सबैधा उपेक्षा कर दी गई है।

भारत के प्राचीन इतिहास पर मेरे दो प्र'य पहले प्रकाशित हो चुके हैं। सन् १६३० में मेरा "मीर्य साम्राज्य का इतिहास" प्रकाशित हुआ था। उसके बाद १६३४ में गुरुकुल विश्वविद्यालय हरिद्वार से प्रकाशित "भारतवर्षं का इतिहास" में "बौदकाल का राजनीतिक इतिहास" मैंने लिखा था। इन दोनों प्र'यों में मगघ के इतिहास का **5**छ महत्वपूर्व माग श्रा गया था। यह स्वाभाविक है, कि इस पुस्तक को लिखते हुए अपने इन दोनों ग्रन्थों का मैं विशदक्स से प्रयोग करूँ ! यही कारण है, कि मगध के बाहदूय, शैशुनाक, नन्द और मौर्यवंशों के इतिहास में मेरी इन पहली पुस्तकों की सामग्री कुछ परिवर्तित रूप में फिर से समाविष्ठ कर दी गई है। यह कहना कठिन है, कि इस पुस्तक में कोई मौलिकता है। श्राचार्य चाण्वय के शब्दों का अनुसरण करते हुए मैं यही कह सकता हूँ, कि मारत के प्राचीन इतिहास के चेत्र में जो कार्य पहले के आचायों ने किया है, प्रायः उस सबको एकत्र कर, उसे सम्मुख रख, यह इतिहास मैंने तैयार किया है। मुक्ते आशा है, पाठक इसे पद्कर मगंध के गौरवमय इतिहास की एक भाँकी ले सकेंगे। इस ग्रन्थ के प्रकाशक 'हिंदुस्तानी एकडेमी' की इच्छा यह थी, कि इसे 'पटना की कहानी' नाम से प्रकाशित किया जाय। इसी लिये मागध साम्राज्य के पतन व पाटलीपुत्र के गौरव की इतिश्री हो जाने के बाद भारत की इस प्राचीन नगरी का पटना के रूप से किस प्रकार उदार हुआ , इस विषय पर भी कुछ प्रकाश डालना आधरयक था। इसी लिवे प्रन्य के अंतिम तीन अध्यायों में मध्य काल और आधुनिक काल के पटना की कहानी का भी संचेप के साथ उल्लेख कर दिया गया है।

कार्तिकी पूर्णिमा संबत् २००६

सस्बद्धेतु विद्यालंकार

## विषय-सूची

| •                                        | पुच्छ          |                |
|------------------------------------------|----------------|----------------|
| पहला अध्याय : विषय प्रवेश                | ११४            |                |
| (१) पाटलीपुत्र नगर                       | 2              | -              |
| (२) पाटलीपुत्र की स्थापना                | ?              |                |
| (३) प्राचीन भारत के विविध राष्ट्रय       | ¥              |                |
| (४) मगघ का साम्राब्यवाद                  | १०             |                |
| (५) मगघ का सेन्यशक्ति                    | १२             |                |
| दूसरा अध्याय : मागध साम्राज्य का प्रारंभ | 84             |                |
| (१) मगध में त्रायों का पहला राज्य        | ₹¥. *          |                |
| (२) ऋषि दीव <sup>°</sup> तमा की कथा      | . 8.2          |                |
| (३) बाईंद्रय वंश का प्रारंभ              | 39             |                |
| (४) नाईद्रय वंश                          | २०             |                |
| (५) बाईद्रय राजाओं का समव                | ३०             |                |
| (६) बाहँद्रय शासन के विरुद्ध क्रांति     | ₹0             |                |
| (७) मगध में फिर राज्यकांति               | ₹₹.            |                |
| वीसरा अन्यायः मगभ का उत्कर्ष             | ₹ <b>x</b> —ξx | ,              |
| (१) सोलइ महाजनपद                         | . ३४           | 3              |
| (२) श्रे शिय विम्बिसार                   | 80             | 3,             |
| (३) ब्रजातशत्रु                          | YY             | 3              |
| (४) राना उदायिमद्र                       | ં પ્રફ         | * }            |
| ( ५ ) शिशुनाग नंदिवर्धन                  | 45             | 1              |
| (६) काकवृषं महानंदी                      | 4E             | 12/6/19        |
| (७) महापद्मनंद                           | €.             | 1              |
| ( ८ ) यवनों के आक्रम                     | <b>£</b> 3     | 100            |
| षीया अध्याय: जैन और नौढ़ धर्म            | £5£8           | 0              |
| (१) भागिक सुधारका                        | \$\$           | THE OFFICE AND |
| (२) वर्षमान महावीर                       | - €⊏           | N. A.          |
| (३) जैन धर्म की शिद्धार्थे               | ७२             | 沙沙湖            |
|                                          |                | - Table        |

| · - (Y) महात्मा बुद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>७७</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ( ५) बौद्ध धर्म की शिद्धार्थे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>5</b>  |
| (६) बौद्ध संघ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$3       |
| ( ७ ) श्राजीवक संपदाय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٧3        |
| ( ८ ) धार्मिक बुधारणा का प्रभाव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ` £\$     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 00 938    |
| (१) मोरियगण का कुमार चंद्रगुप्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 200       |
| (२) सिकंदर के विकट पंजाब में निदी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १ १०६     |
| ( ३ ) मागच साम्राज्य की विश्वय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ११०       |
| (४) सैल्युक्स का आक्रमख                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | * 888     |
| (५) सम्राट् बिंदुसार ऋमित्रपात 'ः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | **        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १६—१७३    |
| (१) श्रशोक का राज्यारोहण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . १२६     |
| (२) राज्यविस्तार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १३०       |
| (३) मागघ साम्राज्य की सीमा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . १३३     |
| (४) विदेशों के साथ संबंध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १३७       |
| (५) अशोक के शिलालेख                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १३८       |
| (६) धर्मविजय का उपकम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 626       |
| (७) धर्मविजय के उपाय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 840       |
| (८) अशीक और बीह धर्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 345       |
| (E) कुमार कु <b>या</b> ल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 180       |
| (१०) मंत्रिपरिषद् से विरोध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 240       |
| स्रातवाँ अञ्चायः बौद्धं वर्म का विदेशों में प्रचार १५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8-113     |
| (१) बीब धर्म की वीसरी महासमा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . tow     |
| (२) लंका में प्रचार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TOE.      |
| 147 144 41 111 111 111 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ्रादर     |
| ( v ) स्रोतान में कुमार कुरतन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - TEV     |
| The second secon | 4         |

.3

| (६) यवन देशों में प्रचार                             | 375          |
|------------------------------------------------------|--------------|
| (७) सुवर्षाभूमि में प्रचार                           | १८१          |
| श्राठवाँ अथ्याय : अशोक के उत्तराधिकारी मौर्य राजा १३ | 8-208        |
| (१) राजा सुयश कुनाल                                  | 838          |
| (२) राजा बंधुपालित दशरथ                              | १६६          |
| (३) राजा संप्रति                                     | <b>१</b> ६७  |
| (४) राजा शालिशुक                                     | २०१          |
| (५) मौर्यं वंश का ऋंत                                | २०४          |
| (६) मौर्यं साम्राज्य के पतन के कारसा                 | २४६          |
| (७) धर्म विजय की नीति                                | . 205        |
| नवाँ अध्यायः मौर्यकालीन कृतियाँ २१८-                 | <b>−</b> ₹१٤ |
| (१) पाटलीपुत्र नगरी                                  | 480          |
| (२) अप्रशोक के स्तूप                                 | २१ <b>१</b>  |
| (३) सारनाय                                           | 784          |
| (४) सांची                                            | २१४-         |
| (५) बरहुत                                            | २१६          |
| (६) तद्वशिला                                         | २१७          |
| (७) मीर्यंकालीन मूर्तियाँ व अन्य अवशेष               | २१७          |
| इसवाँ अध्याय : मौर्य काल की शासनब्यवस्था २२०-        | –२६६         |
| (१) कौटलीय अर्थशास्त्र                               | २२०          |
| (२) साम्राज्य का शासन                                | <b>२२</b> १  |
| (३) विजिगीषु राजर्षि सम्राट                          | २२६          |
| ( ४ ) मॅत्रिंपरिषद्                                  | 395          |
| (५) बनता का शासन                                     | २३२          |
| (६) केंद्रीय शासन का संगठन                           | 280          |
| (७) न्याय व्यवस्था                                   | २५०          |
| (८) राजकीय त्र्याय-व्यय                              | २६२          |
| (६) मर्दुमशुमारी                                     | २६४          |
|                                                      |              |

|           | (१०) गुप्तचर विभाग                           | 1984         |
|-----------|----------------------------------------------|--------------|
| ÷         | (११) डाक प्रबंध                              | २६६          |
|           | (१२) राजशक्ति पर जनता का प्रमाय              | 750          |
| ः ग्यारहव | ाँ अध्याय: मौर्य काल का आर्थिक जीवन २        | 40           |
|           | (१) कृषि                                     | 200          |
|           | (२) व्यवसाय                                  | २७३          |
| 1         | • (३) ब्यापार                                | ₹=१          |
| ′         | (४) त्राने-जाने के साधन                      | रमई          |
| ,         | (५) तोल और माप के परिभाय                     | 727          |
|           | (६) मुद्रापद्मति                             | 488          |
| •         | (७) सुद के नियम                              | ₹₹₩          |
| 4         | (८) दासप्रया,                                | 780          |
|           | (६) दुर्गों का स्वरूपं                       | 788          |
|           | (१०) सार्वजनिक कष्टों का निवार               | 308          |
| वारहवाँ । | <b>षध्यायः मौर्यका</b> लीन समाज और सभ्वता ३० | 4-383 X      |
| ž.        | (१) भारतीय समाज के विविध वर्ग                | 304          |
|           | (२) विवाह तथा स्त्रियों की स्थिति            | 300 S        |
| ,         | (३) भार्मिक विश्वास                          | 388          |
| ,         | (४) मारतीयों का मोजन और पान 🔻                | <b>\$\$8</b> |
| ,         | (५) ग्रामोद-प्रमोद                           |              |
|           | (६) रीति-रिवाब और स्वमाव                     | 185          |
|           | (७) शिच्यालय                                 | 320          |
| तेरहबाँ क | स्थायः शुंग और करव वंश ३२।                   | <b>336</b>   |
|           | (१) मगघ में फिर राज्यकृति                    | 348          |
| -,        | (२) शु ग बुष्यमित                            | 392          |
|           | (३) पुष्यसित्र के उत्तराणिकारी               | 395          |
|           | (४) इसन वंश                                  | \$\$0        |
| * -       | (५) शकों का मारत अनेव                        | 344          |
| •         |                                              |              |

| चौदहवाँ अ      | भ्याब : मगध के सातवाहन और                  |                 |
|----------------|--------------------------------------------|-----------------|
|                | कुशास्। राजा                               | 330 <b>+3</b> 0 |
|                | (१) सातवाइनों का अप्रयुदय                  | 330             |
| •              | (२) गौतमीपुत्र सातकार्या                   | 335             |
| •              | (३) मागधसम्राट् वासिष्ठीषुत्रश्रीषु        | लुमायि ३४१      |
|                | (४) मगध के अन्य सातवाइन राज                | r ३४२           |
|                | (५) मंगध से सातवाइन शासन का                | श्रंत ३४७       |
|                | (६) नया पुष्पपुर                           | ₹85             |
| पंद्रहवाँ अध्य | ायः भारशिव श्रौर वाकाटक वंश ः              | ×?34?           |
|                | (१) कुशाय साम्राज्य का पतन                 | ३४१             |
|                | (२) भारशिव वंश                             | ३५४             |
|                | (३) वाकाटक वंश                             | ३४६             |
|                | (४) पाटलीपुत्र में कौमुदी महोत्सव          | ३४६             |
| स्रोलहर्वा ऋष  | यायः मौर्योत्तरकालीन भा <b>रत का राज</b> न | <b>ी</b> विक    |
|                | श्रोर श्रार्थिक जीवन                       | ३६२             |
| •1             | (१) गण्राज्यों का चुनकत्यान                | • ३६२           |
|                |                                            | <b>LOE—79</b>   |
|                | (३) श्रार्थिक जीवन                         | ३६८             |
| •              | (४) बृहत्तर भारत का विकास                  | ३७२ :           |
| सत्रहवाँ अध्य  | ायः मौर्योत्तर काल का स्ना <b>हित्य</b> ,  | ,               |
|                | धर्म और समाज ३                             | <b>३१५</b> —३१५ |
| "              | (१) साहित्य                                | ३७६             |
|                | (२) वैदिक धर्म का पुनब्स्थान 🐇             | 350             |
|                | (३) जातिमेद का विकास                       | 350             |
| ¥              | (४) मिक्खु जीवन के विषद भावना              | 808             |
|                | (५.) विवाह संबंधी नियम                     | * You           |
| •              | (६) ब्रहिसावाद के विकस प्रतिक्रिया         | ४०६             |
| <i>.</i>       | (७) दासप्रया का हास                        | ४०८             |

| / = ) जान जी ग्रनिक्टा                          | ea m è              |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| (८) वास्तु त्रीर मूर्तिकला                      | Sof Sof             |
|                                                 | .886—380            |
| (१) गुप्त वंश का प्रारंभ                        | . 8 <b>6</b> €      |
| (२) सम्राट् समुद्रगुप्त                         | 388                 |
| (३) सम्राट् चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमारि        |                     |
| (४) कुमारगुप्त प्रथम महैद्रादित्य               | 83.                 |
| (४) सम्राट् स्कदगुप्त                           | 8३८                 |
| (६) गुप्त साम्राज्य का इति                      | ४४१                 |
| (७) हूगों के त्राक्रमण                          | · 88\$              |
| उन्नीसनाँ अध्यायः विज्ञान, धर्म श्रौर साहित्य   | 88 <del>28</del> 00 |
| (१) साहित्य और विश्वान                          | 88=                 |
| (२) दार्शनिक साहित्य                            | 845                 |
| (३) धार्मिक दशा                                 | 843                 |
| बीसकाँ अन्यायः गुप्तं साम्राज्य की शासनव्यवस्था |                     |
| (१) साम्राज्य का स्वरूप                         | 808                 |
| (२) केंद्रीय शासन                               | 808                 |
| . (३) प्रांतीय शासन                             | 808                 |
| (४) राजकीय कर                                   | . 8≃5               |
| (५) त्राचीनस्य राज्यों का शासन                  | Acs                 |
| (६) गुप्तकाल के सिक्के                          | ४८३                 |
| इक्षीसवाँ भश्यायः ग्राप्त काल की समृद्धि और     | e-4                 |
| 00                                              | and the state of    |
| ·                                               | res-Kor             |
| (१) गुप्त साम्राज्य के मचान नगर                 | 1.1 YE3             |
| (२) चीनी यात्री फ्राइयान                        | AEA                 |
| (३) रहन-सहन और खानोद-अमोद                       | 4                   |
| (४) निर्वाह व्यय                                | . Koś               |
| (५) श्रायिक नीयन                                | 203                 |
| गरिवयाँ जानावः ग्रेप्तकाल की कृतियाँ और अवसे    | 4 86 - 866          |

|            | (१) मूर्तियाँ                                                    | ४१०          |
|------------|------------------------------------------------------------------|--------------|
|            | (२) प्रस्तर-स्तंभ                                                | ४१७          |
|            | (६) भवन ऋौर मंदिर                                                | ¥8=          |
|            | (४) चित्रकला                                                     | ४२२          |
|            | (५) संगीत                                                        | Lek          |
| तेईसवाँ अ  | <b>च्यायः भारतीय स</b> भ्यवा और धर्म 🕕                           |              |
|            | का बिदेशों में विस्तार                                           | 226-225      |
| ٠.,,       | (१) बृहत्तर भारत                                                 | ४२७          |
|            | (२) उत्तर-पश्चिम का बृहत्तर भारत                                 |              |
| Ċ,         | (३) हूगों का मारतीय बनना                                         | 488          |
| चीवीसकाँ । | षण्यायः पाटसीपुत्र के वैभव का त्रंत                              |              |
|            | (१) मौलिश्वंश का श्रम्युद्य                                      | 480          |
|            | (२) गुप्त-वंश के पिछले राजा                                      |              |
| ,          | (३) उत्तरी भारत के विविध राज्य                                   |              |
|            | (४) मागभ गुप्त-वंश                                               | XXX          |
| 1          | (५) चीनी यात्री सुएनत्साम                                        | પ્રફર        |
| रुजीसकोँ १ | क्यायः पाल वंश का शासन                                           | ४६=-६०२      |
|            | (१) अराजकता का काल                                               | ¥\$=         |
| ,          | (२) माल्य न्याय का अंत और                                        | ~ ~ ~        |
|            | पाल वंश का गारंभ                                                 | . 200        |
|            | (३) राजपूत वंशों का प्रादुर्भाव                                  | ४७४          |
|            | (४) पालवंशी राजा धर्मपाल और                                      |              |
|            | (५) राजा मिहिस्सोच                                               | १५गाल २७७    |
| -          | (६) पाल वंश के अन्य राजा                                         | ्रू<br>इन्हे |
| 13         |                                                                  |              |
| ,          | (७) • मुसलिम त्राकमणों का पारंम                                  | १३%          |
|            | (८) कन्नीज के महरवार राजा                                        | ्रहरू        |
| <u> </u>   | (६) पालवंश का श्रंत<br>स्थाय : बात स्रोर संस्कृति का केंद्र सराह | Ę00          |
|            | म्बर्धार : ब्राज कार सम्बद्धात का कर प्रशा                       | r. 203. 232. |

| (१) नालंदा महाविद्वार                               | <b>\$0</b> \$     |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| (२) विक्रमशिला                                      | ६१०               |
| (३) उद्दरहपुर का महाविहार                           | ६१४               |
| (४) बौद धर्म का विदेशों में प्रसार                  | <b>६१</b> ७       |
| (५) बृहत्तर भारत                                    | ६२४               |
| (६) बीद धर्म का द्वास                               | इरम               |
| (७) उपसंहार                                         | 538               |
| सत्ताइसवाँ अञ्चायः तुर्क, अफगान श्रौर गुगलों        | ,                 |
|                                                     | <del>-</del> -662 |
| (१) लखनौती के खिलजी सरदार                           | <b>633</b>        |
| (२) तुगलकों का शासन                                 | <b>63</b> 4       |
| (३) शकी <sup>°</sup> युलतानों का शासन               | ६३६               |
| ( v ) शेरलाँ का अम्युदय                             | ୧୫୫               |
| (५) पटना के रूप में पाटलीपुत्र का पुनस्स            |                   |
| (६) मुगलों का उत्कर्ष                               | EXS               |
| (७) व्यापार का केंद्र पटना                          | ६६२               |
| (७) मराठों का मवेश                                  | -                 |
| अहुरसमाँ अध्याय : त्रिटिश शासन की स्थापना ,६६६      |                   |
| (१) यूरोप में साम्राज्यवाद की नई लहर                |                   |
| (२) निद्दार में ब्रिटिश शासन का सूत्रपा             |                   |
| (३) घोर दुर्मिच                                     | <b>६</b> =३.      |
| (४) ब्रिटिश शासन का संगठन                           | <b>\$</b> 50      |
| (५) पटना का हास                                     | \$50              |
| (६) सन् ५७ का राजविद्रोह                            | €E.\$-            |
| (७) ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत                        | <b>₹</b> € €      |
| चन्त्री <b>सवाँ कश्या</b> यः वर्तमान कौर भविष्य ६६८ |                   |
| (१) राष्ट्रीय दुनवत्यान                             | SEC.              |
| (२) पटना के उत्कर्भ का चुनः प्रारंभ                 | Box.              |
| (३) पठना का अविध्य                                  | Det.              |

### चित्र-सूची

| र—मायकालान साह                      | मुख पृष्ठ | क सामन       |
|-------------------------------------|-----------|--------------|
| २—गुप्तकालीन बुद्ध                  | पू० ८०    | 77 27        |
| ३ अशोकस्तंभ का सिंइ-शिखर            | पृ० १२८   | 77 99        |
| ४ बालयोगी                           | No gok    | 22 . 39      |
| ४— <del>चामर</del> माहिखी           | पु॰ ३२०   | n . »        |
| ६-राजगृंह की दीवार के विशेष अवशेष   | पृ० ३६८   | 33 ×33       |
| ७—पाटलीपुत्र के अवशेष               | पु० ६०६   | 22 22        |
| ८-पाटलीपुत्र के अवशेषों का मानचित्र | মৃত ৫০ন   | <b>75</b> 3½ |

#### प्रकाशकीय वक्तव्य

संसार की प्राचीन सभ्यताओं का संबंध प्रायः प्रसिद्ध निर्देश की बाटियों अथवा विशेष नगरों से रहा है, उदाहरखाय मिस्र देश की सम्यता का अर्थ है नील नदी की घाटी में विकसित संस्कृति, तथा मध्यकालीन यूरोप की सम्यता का केंद्र इटली का रोम नगर था। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए यूरोपीय माषाओं में प्रचुर देतिहालिक लोकप्रिय साहित्य लिखा गया है।

हिंदुस्तानी एकेडेमी के भूतपूर्व समापति स्वर्गीय राय राजेस्वरबली साहन की एक योजना इसी दृष्टिकोय से मारतवर्ष के प्रसिद्ध नगरों
तथा नदियों के केंद्रस्तरूप विकसित प्राचीन तथा मध्ययुमीन मारतीय
सम्यता का इतिहास लिखनाने की थी। इस योजना के अंतर्मत विश्व
तथा गंगा नदियों और दिल्ली, काशी तथा पटना नगरों की क्या के
प्रस्तुत करने का निर्धाय एकेडेमी ने १६४३ में ही किया जा। इते
कार्यान्तित करने के लिए रायसाहन की प्ररच्धा से संयुक्तप्रातीन कोर्ट
आफ वार्य ने स्रजपूर रियासत के कोष से द्धाः हजार क्यने भदाम
किए थे। एकेडेमी ने यह निर्धाय किया था कि इस रक्तम से पाँची
पुस्तकों के लेखकों को पारिश्रमिक के रूप में वारह-वारह की क्यने में
किए जार्य और थे पुस्तकों 'कुँबर महेंद्रप्रताप सिंह स्मारक' के क्रम के
अकाशित की जार्य।

अनेक कारणों से इस योजना के अवसर होने में विश्व की अवस्था अने इस इस इस इस की प्रथम पुस्तक 'पाटलीपुत्र की अवस्था की अस्य अस्य इस रहे हैं, और आशा करते हैं कि इस सोजना की अस्य उस औं अस्था निकट मनिष्य में प्रकाशित कर सकेंगे।

क्ष्म कोर्ड आफ वार्व तथा त्रवपुर रिवास्त भी के बिग्द शादिक कृतक्रता मक्छ करते हैं।

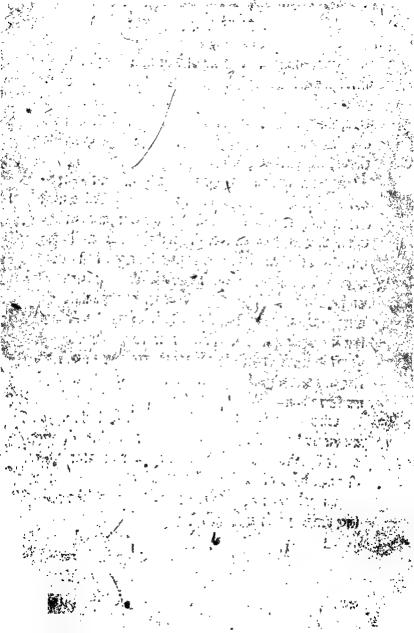

#### पहला अध्याय

#### विषय प्रवेश

#### (१) पाटलीपुऋनगर

पटना का प्राचीन नाम पाटलीपुत्र था। गंगा और खोन निद्यों के संगम पर स्थित इस नगर का भारतीय इतिहास में ब्रिडितीय स्थान है। प्राचीन यूरोपीय इतिहास में जो स्थान रोम का है, वही भारत के इतिहास में पाटलीपुत्र का है। लगभग एक हजार वर्ष तक—पांचवीं सदी ईसवी पूर्व से झठी सदी इसवी परचात् तक—पाटलीपुत्र का इतिहास ही भारतवर्ष का इतिहास है।

इस काल में पाटलीपुत्र के राजाओं ने न केवल भारत में, आपितु भारत के बाहर भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया; पूर्व और पश्चिम, सब तरफ अपनी शिक्त का विस्तार कर बृहत्तर बारत की स्थापना की। पाटलीपुत्र के बौद्ध मिक्खुओं ने अफगानिस्तान, लंका, नेपाल, तिब्बत, तुर्किस्तान, चीन, आपान, वर्षा, इस्को-चायना, जावा, सुमात्रा आदि सुदूर देशों में भारतीय सम्बता, संस्कृति और धर्म का विस्तार किया। इसार वर्ष के इस सुदीर्च काल में पाटलीपुत्र सम्पूर्ण पशिया का केन्द्र रहा, राजनीतिक केन्द्र भी और धर्म का केन्द्र भी। पाटलीपुत्र सम्पूर्ण पशिया का केन्द्र रहा, राजनीतिक केन्द्र भी और धर्म का केन्द्र भी। पाटलीपुत्र सम्पूर्ण पशिया का केन्द्र रहा, राजनीतिक केन्द्र भी और धर्म का केन्द्र भी। पाटलीपुत्र सम्पूर्ण पशिया का केन्द्र सहा स्थान को स्थान के साथ कहा था—"इसी देश के स्थान हुए विद्वानों और अभणी नेताओं से प्रविधी अक्षेत्र महायों ने अपने आचार-विचार की तिहा महत्व और हैं।"

#### (२) पाटलीपुत्र की स्थापना

पाटलीपुत्र का संस्थापक राजा उदायीभद्र था।

एक बार की बात है, पूर्णिमा की रात थी। चारों श्रोर चाँदनी छिटक रही थी। गरमी का मौसम था। मगध के राजा अजातरात्रु अपने महत्व की छत पर गये श्रीर दरबारियों के साथ उस अनुपम हरेब का आनन्द लेने लगे। अजातरात्रु ने अपने दरबारियों को सम्बोधन करके कहा—"कैसी मुहावनी रात है। श्रीष्म ऋतु है, पूर्ण चन्द्रमा निकला हुआ है, सब भोर चांदनी छाई हुई है। इस रात का किस प्रकार सदुप्योग किया आय ?"

राज-दरबार की एक की ने उत्तर में कहा-"इस रात के खूक मीज बढ़ानी चाहिये। खूत मानन्द मंगल मनाना चाहिसे।"

एक अन्य स्ता ने कहा-'ऐसी रात का आनन्द उठावें के

लिये पहले सारे राजगृह को सजाना चाहिये।

पर कुमार उदायीभद्र ने कहा- 'इस अनुपम रात की स्मृति'

उस शतुपम रात का उपयोग राजा अजातसञ्ज ने किस प्रकार किया, यह हम नहीं जानते। पर कुमार उदायीसह के इंटर में बचपन से ही जो उमंगे और आ कांक्षायें थीं, उनका इससे हमें मली-भाँति ज्ञान होजाता है।

यही उदायाभद्र पाटलीपुत्र का संस्थापक था। इसी ने गंगा भौर सीन नदियों के संगम पर बसे हुए पाटलीशाम की अपनी राजधानी बनाया श्रीर पाटलीपुत्र के गौरवपूर्ण इतिहास का प्रारम्भ किया।

महात्मा बुद्ध के समय में पाटल या पाटलीमाम एक झोटा सा कराया था। उस समय समय की राजधानी राजगृह थी। राजगृह से कुशीनगर जाते हुए महाना बुद्ध ने पाटलीमाम में विश्वाम किया था। उन दिनों राजा अजाउशत्रु पाटलीमाम की किला-बन्दी करा रहा था। मगध का प्रधान आमात्य वस्सकार इस कार्य में सलंग्न था। अजातशत्रु ने यहां एक जैत्य का भी निर्माण कराया था। अजातशत्रु ने यहां एक जैत्य का भी निर्माण कराया था। उदायोगद्र के पाटलीमाम को राजधानी बनाने से पूर्व भी इस नगर का महत्व धीरे धीरे बद रहा था। पर उदायोगद्र ने इसके समीप ही एक विशाल और सम्पन्न नगर का निर्माण किया, और उसे अपनी राजधानी बनाया। इस नगर का नाम पाटलीपुत्र रखा गया। प्रसिद्ध जैन लेखक देश जन्द्र ने लिखा है, कि जिस जगह इस नगर की स्थापना औं गई, वहां एक मुनदर खाल फूलों वाला पाटली हुम विद्यमान का उसका नाम पाटलीपुत्र पदा, और उस कुछ के मुनदर फलों के कारण इसका नाम पाटलीपुत्र पदा, और उस कुछ के मुनदर फलों के कारण ही वह कुसुमपुर भी कहलाया। (स्थविद्योग्न विद्यामा करित प्रकार १६०)

जन दिनों मगध के राजा गंगा के उत्तर में अपनी शक्ति की विस्तार कर रहे थे। गंगा के उत्तर में उस समय प्रसिद्ध बिज-संघ विद्यान था, जिसमें अनेक शक्तिशाली गणरास्य सिम्बर्ण जिल थे। राजा अजातशत्र बिज्जसंघ को जीत कर अपनी अधीनता में लाने के लिये प्रयत्नशील था। इसीलिये अध्यादक वस्सकार ने गंगा के तट पर रिथत पाटलीगाम की किलाबकी को थी। राजा अजातशत्र विज्ञा के जीत कर अपनी अधीनता में लाने में सफल हुए। सग्ध का साम्रास्य तथा के उत्तर में हिमालय की उपत्यका तक विस्तृत ही गणा अजातशत्र के पाटलीगाम को काम किलाबकी उत्तर में हिमालय की उपत्यका तक विस्तृत ही गणा किलाबकी साम्रास्य की अपनी का पाटलीगाम को सम्बर्ण का पाटलीगाम को सग्ध की साम्रास्य की साम्य की साम्रास्य की साम्रास्य की साम्रास्य की साम्रास्य की साम्रा

या। ख्दायी के समय से पाटलीयुत्र की समृद्धि श्रीर स्थिति निरन्तर बढ़ती गई, श्रीर घीरे घीरे वह भारत का सवप्रधान नगर बन गया।

#### (३) प्राचीन भारत के विविध राज्य

मारत बहुत बढ़ा देश है। प्राचीन काल में यहाँ सैकड़ों छोटे-बढ़े राज्य थे। आय जाति बहुत से छोटे-छोटे मागों में बँटी हुइ थी, खिन्हें 'जन' कहते थे। जन को हम कबीला या ट्राइब समम सकते हैं। विविध 'जन' विविध प्रदेशों में बस गये थे और इन बदेशों को 'खनपद' कहते थे। प्रत्येक जनपद में प्रायः एक जन का निवास था। जनपदों के नाम जनों के नाम से ही पड़े थे। कुढ़, पांचाल, क्रम, शूरसेन, आंग, योधेय, मद्र आदि आयों के विविध जनों के नाम थे। जब ये जन विविध प्रदेशों में बस गये, तो उन प्रदेशों व जनपदों का नाम भी इन जनों के नाम पर कुढ़, पांचाल, वत्स आदि होगवा।

इन विविध जनपदों में विविध प्रकार की शासनप्रणालियों का विकास हुआ था। जब तक जन किसी एक प्रदेश में नहीं कसे बे, जनकी शासनप्रणाली प्रायः एक जैसी थी। जन एक बड़े परिवार के समान थे। जिस प्रकार एक परिवार का शासन, बरिवार का सब से हृद्ध व्यक्ति, पिता या पितामह करता है, इसी प्रकार जन का शासन भी एक 'वृद्ध', वा 'मुख्य' द्वारा होता था, जा है इस शासक का राजा की नियुक्ति जुनाव हारा होती हो वा किसी परम्परायत रिवाज द्वारा। यह राजा जन का नेवा समम्मा जाता था, और इसकी स्थित परिवार के प्रमुख के सहश्व ही मानी जाती थी। वह जन की सम्मति को महत्व देवा था, और समिति में एकत्रित 'जन' को शब देते थे, वसे स्थिता पर फरवा था।

पर जब 'जन' किसी प्रदेश में बस कर 'जनपद' बनने लगे, तो यह स्वामाविक था, कि उनमें अन्य लोग भी शामिल हों। आयों के विस्तार से पूर्व भारत में अन्य जातियों का निवास था। आयों ने इन जातियों को परास्त कर अपने अधीन किया। अनेक जनपदों में ये आयं-भिक्ष जातियों बहुत बड़ी संख्या में निवास करती थीं। योदें से आयंजन बहुसंख्यक आयं-शिक्ष जातियों पर शासन करते थे। राज्य आयों का था, आयं-शिक्ष जातियों पर शासन करते थे। राज्य आयों का था, आयं-शिक्ष लोगों की शासन में कोई आवाज नहीं थी। कहीं आयं-शिक्ष लोगों की संख्या अधिक थी, कहीं कम। कहीं कहीं उनका सर्वत्र अभाव भी था। प्रत्येक जनपद की परिस्थिति जिला की श्वासन अधी कारख है, कि विविध जनपदों में विविध प्रकार की सासन अधी लोगों का विकास प्रारम्भ हुआ।।

श्रार्थ लोग परिचम की तरफ से भारत में श्रामी बहुँ हैं। स्यों-ज्यों ने पूर्व की तरफ बहुते गये श्रार्थ-भिक्त श्रातिकों है एनका सैम्पर्क भी बहुता गया । यही कारण है कि पूर्व के जनपदों में श्राय-भिन्न निवासियों की संस्था वरिचम के श्राम-पदों की श्रपेक्षा बहुत श्राधिक थी।

भारत के इन प्राचीन जनपदों की शासन-प्रकालियाँ मुख्य-त्या दो प्रकार की थीं, गर्गतन्त्र और राज्ञतन्त्र। 'गर्गा के राज्यों को कहते थे, जिनमें वंशकम से आया हुआ कोई राज्यों कहीं होता था, 'जन' अपना शासन स्वयं करता था। आये परिवारों के मुखिया गर्गसमा में एकत्र होकर अपने शासन का संचालन करते थे। राज्यतन्त्र राज्यों में वंशकम से आये हुए राज्या सामन करते थे। राज्यतन्त्र राज्यों में वंशकम से आये हुए राज्या सामन करते थे। समय-समय पर जनपदों की शासन-प्रणाली में परि-वर्तन होते रहते थे। महाभारत के समय में कुत देश में राज्यतन्त्र आ। बाद में वहीं गर्गराज्य होग्या। विदेह, पांचाल, जैत्स्य आदि में भी यही हुआ।। बहु परिवर्तन हुन राज्यों में किस प्रकार हुआ, इसका बृत्तान्त उपलब्ध नहीं होता । पर प्राचीन साहित्य में कोई काई ऐसे निर्देश मिलते हैं, जिनसे इस परिवर्तन । पर प्रकाश पड़ता है। ऐसे कुछ निर्देशों का यहाँ उल्लेख करना इस उपयोगी सममते हैं।

मिथिला का विदेह राज्य भारतीय इतिहास में बहुत प्राचीन है। इसके राजा 'जनक' कहलाते थे। रामायण की सीता विदेह-राज जनक की ही कन्या थीं। इन जनक राजाओं को अध्यात्म विद्या का बढ़ा शौक था। बहुदारस्यक उपनिषद में विदेहराज जनक की परिषद में अध्यात्मविद्या सम्बन्धी विवादों का उल्लेख-सड़े विद्यार के साथ किया गया है। विदेह के ये राजा पर-लोक खोर अध्यात्म की विन्ता में इतने लीन होगये थे, कि राज्य काय की उन्हें जरा भी परवाह नहीं रह गई थी। महाभागत के सावित-पर्व (अध्याय क्ष) में कथा आती है, कि राजा जनक इतने निर्दृश्व और विमुक्त हो गये थे कि मोज उन्हें नजर सा आने लगा था। इसी कारण वे कहा करते थे—'जब मेरे पास कोई बन न हो, तभी मेरे पास बाननत धन होगा। मिथिला यदि आग हारा भस्म भी हो जाय, तो भी मेरा क्या बगहता है ?''

जिस राजा के ये विचार हों, वह पारलीकिक हिन्दसे चाहे कितना ही पहुँचा हुआ क्यों न हो, पर अपने राज्यकार्य को वह कभी सकतता पूर्वक नहीं चला सकता। जनक की पत्नी ने उन्हें बहुत सममाया। उन्होंने यहाँ तक कहा कि, तुम उस प्रतिज्ञा की याद करो, जो तुमने राज्याभिषेक के समय पर की थी। उन्होंने कहा—"तुम्हारी प्रतिज्ञा और थी। पर तुम्हारे कार्य दूसरी तरह के हैं।" आगे चल कर इन्होंने यहाँ तक कह दिया, कि, 'आज राज्यश्री की उपेचा कर तुम्हारी दशा एक कुन्ते के समान है। तुम्हारी माता आज पुत्र-विहीन है, और तुम्हारी परनी आज प्रक्र-विहीन है।"

पर इन सब का जनक पर ने इं असर नहीं पड़ा। उन्हें कोई भी बात समक में नहीं आई। इसीलिये महामारतकार ने कहा है — 'इस दुनिया में राजा जनक कितना तत्वज्ञानी प्रसिद्ध है, पर वह भी मूर्खता के जाल में फँस गया था।'

संसार के इतिहास में कितने राजाओं ने प्रजा पर अत्याचार कर व भोग-विलास में फँस कर अपने राजधम की उपेचा की। पर भारतीय इतिहास का यह उदाहरण शायद अहितीय हैं, अब कि एक राजा ने अध्यात्म में विलीन होकर अपने राजधम को अला दिया। मिथिला अगर अग्नि हारा मस्म भी हो जाय, तो मेरा क्या बिगड़ता है। यह मनोवृत्ति एक वीतराग बोगी के लिये चाह कितनी ही प्रशंसनीय क्यों न हो, पर एक राजा के लिये यह मनोवृत्ति ठीक वैसी ही है, जैसी कि रोमन सजाह नीरो की थी, जो कि रोम में आग लग जाने पर स्वयं बाँसरी बजाता हुआ। उस हर्य का आनन्द लेता हुआ। खुश हो रहा था।

मालूम नहीं, कि जनक द्वारा राजधर्म की इतनी उपेहां करने पर प्रजा ने उसके विकद्ध विद्रोह किया या नहीं । कीटलीय अर्थ-शास्त्र में एक निर्देश मिलता है, जिसके अनुसार विदेह का राजा कराल बड़ा कामी था, और एक कुमारी के साथ बलातकार करने के कारण प्रजा ने उसे मार हाला। सम्मवतः, जनक कराल विदेह का अन्तिम राजा था, और उसकी इत्या के बाद ही कहीं राजतन्त्र का अन्त होकर गणतन्त्र की स्थापना हो गई।

कीटलीय वार्थशास्त्र में धन्य भी वानेक ऐसे राजावी का स्टलेख है, जिनका प्रजा पर श्रस्ताचार करने, वार्यों साम करने व इसी प्रकार के धान्यत कारवों से विनास होनया । हाइक्क भाग के मोर्च राजा का विनास माह्मण कन्या पर बलात्कार करने के कारण हुआ। ऐल राजा ने लोग के वशीमूत होकर चारीं वर्णों पर बहुत क्याद्या कर लगाये। सौवीर के राजा अजिबन्दु ने भी इसी गलत नीति का अनुसरण कर अपना विनाश किया। परिणाम यह हुआ, कि ऐल और अजिबन्दु दोनों नष्ट हो गये। इसी प्रकार के अन्य अनेक राजाओं का उल्लेख कर आचार्य चाण्यय ने लिखा है—"ये और अन्य बहुत से राजा काम, क्रोध, लोग, मोह, मद और हर्ष—इन झः शत्रुओं के वशीमूत होने के कारण अपने बन्धु बान्धवों और राज्य के साथ विनष्ट हो गये। इसके विपरीत अन्वरीश, नामाग आदि अनेक राजा जितेन्द्रिय होने के कारण देर तक प्रथिवी पर शासन करते रहे।"

कौटलीय अर्थ-राख के इस संदम में उन राज्यकान्तियों का सूत्र-रूप में निर्देश मिलता है, जिनसे भारत के अनेक प्राचीन जनपदों में शासन करने वाले राजवंशों का अन्त हुआ और गणतंन्त्र शासनों का प्रारम्भ हुआ।

यारत के ये प्राचीन जनपद, चाहे उनमें राजतन्त्र शासन हो चाहे यसतन्त्र हो, प्रायः छोटे-छोटे राज्य होते थे। प्राचीन प्रीस खीर इटली के नगर-राज्यों (City states) के समान इनका विस्तार प्रायः कुछ सी वर्ग मीलों से खाधिक नहीं होता था। महामारत के युद्ध में कीरवों छौर पारडवों का पच लेकर जो राजा कुहचेत्र के रखचेत्र में एकत्र हुए थे, उनकी संख्या सैकड़ों में थी। राजा रामचन्द्र जब बनवास के लिये खायोच्या से चले, तो थोड़ा सा सफर करने के बाद ही वे कोशल देश की सीमा से बाहर हो गये थे।

इन राज्यों में प्रायः एक पुर (नगर) धौर शेष जनपद होते से। राज्य के सब धामणी क्षोगं, व्यापारी, शिल्पी धौर कर्मकर पुर में रहते थे। जनपद में मुख्यतया कृषकों का निवास होता था। अनेक जनपदों में जहाँ आर्य-भिन्न लोगों की संख्या श्राधक होती थी, खेती का काम दास लोग करते थे। पुर श्रीर जानपद के इसी भेद के कारण आगे चल कर 'पीर' श्रीर 'जानपद' समाओं का विकास हुआ। इन गणराज्यों का शासन पीर जान-पद दारा ही होता था।

इसमें सन्देह नहीं, कि प्राचीन मारत में भी बहुत से सम्प्राट हुए। अनेक शिक्तशाली राजाओं ने चकवर्ती साम्राज्यों की स्थापना की। दूर-दूर तक दिग्वजय कर अनेक प्रतापी राजाओं ने अश्वमेष यक्त किये। एतरेय ब्राह्मण में लिखा हैं, कि राजा भरत ने सम्पूर्ण पृथिवी का विजय करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इस देश का भारत नाम भी राजा भरत के नाम से हो पड़ा। प्राचीन भारतीय साहित्य में ऐसे बहुत से अकवर्ती सम्राटों का उल्लेख मिलता है, जो सदा विश्वविजय में तत्कर रहते थे।

पर भारत के ये प्राचीन सम्राट दिग्विजय करते हुए पराजित राजाओं का मूलोच्छेर नहीं करते थे। वे उनसे केवल अधीनता स्वीकृत करा के ही संतुष्ट हो जाते थे। परास्त निषत राजा दिग्विजयी शिकशाली स्नाट के अधीन रहना मान कर, वसे बिल व कर देते रहना स्वीकार करते और उसके अश्वमेष-बन्न में सिमालित होते थे। राजा युघिष्ठिर ने दिग्विजय कर अब राजस्य-यन किया, तो उसमें मैकहों राजा सिम्मलित हुए के इस प्रकार एक चातुरन्त सम्राट के रहते हुए भी विविध अनुकूष य राज्यों की स्वतन्त्रता कायम रहती थी। सम्राट जहाँ निषत हुआ, ये अधीन नाजा कर देना बन्द कर देते थे, और प्रवेतका स्वतन्त्र होसाने के। किर कोई जन्य गहारवाकांशी सामा स्वतिका स्राता था श्रीर दिग्विजय कर फिर से चक्रवर्ती साम्राज्य की स्थापना करने का प्रयक्ष करता था।

#### ४-मगध का साम्राज्यवाद

भारत के इन विविध जनपदों में से एक मगध था। बिहार प्रान्त के जो प्रदेश आजकल पटना और गया जिलों में सिन्मिलित है, उन्हों का प्राचीन नाम मगध था। इसी भगध की पुरानी राजधानी राजगृह थी, और बाद में उदायीमद्र ने पाटलीपुत्र (पटना) की इसी की राजधानी नियत किया था। मगध के इस धार्य जनवद में धार्य-भिन्न निवासियों की सख्या बहुत अधिक थी, और यही कारण है, कि बहुत पुराने काल से इस मगध में एक नये प्रकार के साम्राज्यवाद का विकास हो रहा था। मगध के राजा अपने शत्रुओं को परास्त कर उनसे अधीनता स्वीकार करा के ही संतुष्ट नहीं हो जाते थे, वे उनका मूलोच्छेद करके, उनके राज्यों को अपने सम्राज्य में सम्मित्त करन के लिये प्रयक्षशील रहते थे।

प्तस्य ब्राह्ण में एक संदर्भ आता है, जिसमें प्राचीन काल के विविध राज्यों में प्रचलित विविध शासनप्रणालियों का निर्देश किया गया है। इसके अनुसार प्रतीची (पश्चिम) देश में जो सुराष्ट्र (गुजरात), कच्छ (काठियावाह )और सौवीर (सिन्ध) आदि देश थे, उनके शासन को 'स्वराज्य' कहते थे, और वहाँ के शासक 'स्वराट्' कहलाते थे। उदीची (उत्तर) दिशामें, हिमालय के परे उत्तरकुरू, उत्तर मह आहि जो जनपद थे, उनमें 'वैराज्य' शासनप्रणाली थी। ये राज्य 'विराट्' या राजा से विहीन होते ये। दक्षिण दिशा में सत्वत (बादव) लोगों में 'भोज्य' प्रणाली का शासन था, उन जनपदों के शासक को 'भोज' कहते थे। इसी अवार कुछ अन्य अनपदों के शासक को 'भोज' कहते थे। इसी

बाह्मण में लिखा है, कि प्राच्य (पूर्व) दिशा के देशों में जो राजा हैं, चे 'सम्राट्' कहाते हैं, उनका साम्राज्य के लिये 'सम्राट्' के रूप में ही श्रमिषेक होता है। प्राच्य जनपदों में मगध श्रीर कलिक्न प्रमुख थे।

बहुत प्राचीन काल से इस मगध में साम्राज्यवाद की प्रकृतिः का विकास हो रहा था। ऐतरैय ब्राह्मण की इस बात की पुष्टि इतिहास द्वारा भी होती है। महाभारत के समय में मगध का राजा जरासन्ध था । उसने चारों तरफ दिग्विजय करके भापने माम्राज्य का बढ़ा विस्तार किया । पूर्व में ग्रांग बंग कलिक और पुरद को जीतकर जरासम्ध ने अपने अधीन कर लिया े भाग पश्चिम में कारण देश के राजा वक और चेदि के राजा रिश्चिपान उसके अधीनस्थ ये और उससे मित्रता का सम्बन्ध रसते थे। जरासन्य ने बनेक गणतन्त्रराज्यों पर मी साक्रमसा किये। उस समय सबसे अधिक शक्तिशाली गए। अन्यक वृध्याओं का था। कृष्ण इसी गण के प्रधान थे। अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए जरासन्यं ने अन्धक वृष्णियों के संध पर श्राक्रमण् किया। पहले पहल उसे सफलता नहीं हुई। परन्तु श्रमेक बार हमले करने के बाद श्रन्त में वह सफता हुआ और श्रंचक वृष्णियों को श्रपना श्रमली जनपद खोड़ कर हारिका में जाकर बसना पड़ा । जरासन्ध द्वारा सताये जाने पर ही अन्धक बृष्णि लोग द्वारिका जाने को विवश हुए से।

कृष्ण का मारतीय इतिहास में बड़ा महत्त्व है। बरासम्ब को परास्त करने के लिए उन्होंने इन्द्रमध्य के पायह कराजा युविष्टिर को सहायता श्रप्त की। जरासन्त्व को सार कर हन्होंने मगर्थ के बहुते हुए सम्माज्यवाद को रोकने का श्रम्म क्रिया । बरासन्त्र का सामान्यवाद मारत के आपीन प्रकर्की राजाओं के सामान्य चाद से बहुत मिन्न था। जरासन्ध पराजित राजाओं का मूलो-च्हेर करने का यत्न करता था। इसी कारण महाभारत में लिखा है, कि उसके कारागार में बहुत से राजा कैंद्र थे और जरासम्ध चनकी बलि देने की तैयारी कर रहा था।

मगध के धन्य भी बहुत से राजाओं ने इसी प्रकार के साम्राज्यवाद का धनुसरण किया। विन्यसार, धजातरातु, चदायोगद्र, नागदासक धौर महापद्मनन्द के नाम इस प्रसंग-चें उल्लेखनीय है। पुराणों में महापद्मनन्द की 'एकराट्' 'एकन्छत्र' 'धितबल 'धौर' सर्वक्षत्रान्तक' धादि उपाधियों से विभूषित किया गया है।

मगध के इन्हीं राजाओं ने धीरे-धीरे भारत के धान्य श्रम, राजतन्त्र व गणतन्त्र—जनपदों को परास्त कर सम्पूर्ण देश के धापना एकडंब्रज, 'धानुल्लंधित शासन' स्थापित कर स्थित । पाटलीपुत्र इसी विशास मागध शास्त्रान्य की राजधानी

#### (५) मगध् की सैन्यश्रक्ति

श्राकु लोग भारत में पश्चिम से पूर्व की तरफ फैले थे। वर्त-भान समय के पंजाब व संयुक्तप्रान्त में उनके जो जनपद स्थापित हुए, उनके निवासी मुख्यतया श्राय लोग ही थे। पर पूर्व के राज्यों में 'श्रार्थ-भिन्न' लोगों की संख्या श्राधक थी। उनमें थोड़े से श्रार्थ बहुसंख्यक विज्ञातीय लोगों पर शासन करते थे। इन जनपदों में रीजा 'समानों में ज्येष्ठ' न होकर 'एकराट' होता था। इन एकराटों की शक्ति का श्राथार श्रायशक्ति उतनी नहीं होती, थी, जितनी कि मरती की हुई सेवाओं बी शक्ति। उनकी सेवाओं में भी श्रायतत्व के श्राविष्क 'सुत्त' (बेतन पर इन्हें किये हुए या मर्शनरी) सैनिकों की प्रचुरता रहती भी। कौर्तीय प्रथशास्त्र में निम्नलिसित प्रकार की सेनाओं का

उल्लेख है —

(१) मौल- वह जो राजा व शासक आर्यवर्ग की अपनी बिरादरी के लोगों की सेना हो । इसमें शुद्ध आर्य वैनिक द्वी सम्मिलित होते थे।

- (२) शृत-वेतन के लिये मरती हुए लोगों की सेना। क्योंकि मगध च त्रान्य पूर्वी जनपदों में त्राय भिन्न जातियों के निवासी बहुत ग्रधिक थे, त्रात: उन्हें वेतन देकर बड़ी संख्या में सेना में भरती किया जा सकता था। मगध की सेना में शृत सैनिकीं को भरती करने की जो सुविधा थी, वह कुर, पांचाल, कारास्थ मालव, ग्रारट ग्रदि पश्चिम के जनपदों में नहीं थी।
- ३) श्रीय-प्राचीन काल में जिस प्रकार शिरिपनों के कारीगरों की श्रीएयां (Guilds) थीं. उसी प्रकार सैनिकों की श्री थीं। ये श्रीएयां एक प्रकार के स्वतन्त्र संगठन थे, जिनके अपने कानून व अपने परम्परागत नियम होते थे। आर्थों ने जिन आर्थनिक जातियों को जीत कर अपने अधीन किया था, कार्ये कहुत से लोग बड़े वीर होते थे। इन वीर लोगों में से बहुतों का प्राण ही सैनिक का था। इन्होंने अपनी स्वतन्त्र से निक श्रीपार्थ संग्राहित करली थीं, और राजा लोग अपनी सामाञ्च सम्बन्धी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए इन सैनिक अधियों का मलीमांति उपयोग कर सकते थे। वेतन, एपहार व जान प्रतीमनों हारा इन सैनिक श्रीएयों के पेशेवर सैनिक समा के समाटों की सहायता के लिये सदा तत्वर रहते थे।
- (४) मित्र-जो पढ़ीसी राजा अपने मित्र हो, उनकी सेना को 'मित्रवल' कहते थे । चेदिराज शिशुपाल मानम सम्बद्ध जरासन्य का मित्र था । वह जरासन्य का प्रधान सेनापति की था। चेदि की सेना मगम की सहायता के लिये संदा तरकर रहती थी। इस प्रकार की सेना को मित्रवल कहते थे १

(५) श्रद्धि बल-प्राचीन काल में मारत का बहुत सा माग जंगनों से आच्छुम था । विशेषतया, पूर्वी मारत में उस समय बहुत घने व विशाल जंगल थे। वतमान समय का झोटा नागपुर व सन्थाल परगृता के जंगलप्रधान प्रदेश उन्हीं 'महाकान्तारों' के अवशेष हैं। इन अदिवयों (जंगलों) में उस समय बहुत सी थोद्धा जातियाँ निवास करती थीं, जिन्हें श्रार्थ लोग पूरी तरह भपनी अधीनता में लाने में सफल नहीं हुए थे। ये अदिव-निवासी बहुत बीर थोद्धा होते थे। मगध के सम्रादों ने इनकी शिक्त का अपने करकर्ष के लिये प्रयोग किया। अदिव निवासियों की सेना का उन्होंने पृथक रूप से शंगठन किया। इसके लिए उन्होंने एक पृथक आमात्य की भी जियुक्त की, जिसे 'आदिवक' कहते थे। आदिवक के नेतृस्य से यह अदिव सेना भी मागध सेना का एक महत्व पूर्ण अंग होती थीं।

बाचार्य कोटन्य वा चासक्य मागध सम्राट चन्द्रगुप्त मीर्ये के सिन्नपुरोहित (प्रधान स्थास्त ) में । ईनके धर्य-शास हार्य मण्य के सम्राटों की परम्परागत राजनीति का मली मीति सिन्नस मिलता है । ऊपर पाँच प्रकार की जिन्न सेनाओं का वर्धन किया गया है, उन्हें संगठित करने की जो सुविधा ममस को थी, वह मारत के अन्य राज्यों को नहीं थो। युत और साटिक सेनाओं के साथ साथ मगध के राजनीतिओं ने साम्राज्य के किस्तार के लिये ध्रद्भुत प्रकार की क्टनीति का भी विकास किया था।

### दूसरा अध्याय

### मागध साम्राज्य का प्रारम्भ

(१) मगध में श्रार्थी का पहेला राज्य

श्रायों की श्रानेकों शास्तायें श्रीर श्रानेक वंश थे। उनका विस्तार भारत में धीरे धीरे हुश्रा था। श्रायवंशों में सब से मुख्य मानव श्रीर ऐत हैं। इन दोनों वंश-वृक्षों में श्रानेक शास्तायें श्रीर उपशास्तायें फूटती गईं, श्रीर धीरे-धीरे सारे उत्तरी भारत में श्रायों के विविध वंश राज्य करने लगे।

ऐलवंश का संस्थापक राजा पुरुरवा था। उसकी राजधानी प्रयाग के समीप में स्थित प्रतिष्ठान नगरी थी। ऐलवंश ने बढ़ी उन्निति की और दूर दूर के प्रदेशों में अपने राज्य स्थापित किये। इसी वंश में आपे चलकर तितिज्ञ हुआ। उसने पूर्वी भारत में अपनी शक्ति का विस्तार किया। दलेमान बिहार प्रास्त में सब से प्रतिवंशी आयों के प्रवेश से पूर्व विहार में सीखुन्न जाति का निवास था। आयों से प्रास्त हो कर ये लोग सुदूर पूर्व में उद्दीसा की तरक चले गये। राजा तितिज्ञ ने सीखुन्नों को सारत कर आर्थ राज्य की नीव हाली, और उसके वंशज देर तक वहीं राज्य करते रहे।

इसी समय कान्यकुट्य में ऐतवंशी आय राजा कुश जाना कर रहा था। उसका जोटा तदका चामुक्तिक था। इसके सड़के का नाम गय था। गय श्रामुक्तियह एक प्रवस अवासी संसक्त राजा हुआ है। प्रयोग सारक में जो बीर प्रवस किसी नके राज्य की स्थापना कर एक नथे राजवंश का प्रारम्भ करते थे. चन्हें वंशकर कहा जाता था। गय झामूर्तरयस ने काशी के पूर्व के जंगली प्रदेश में, जिसे प्राचीन समय में धर्मारण्य कहा जाता था, और जो खागे चल कर मगध कहलाया, पहले पहल एक आये राज्य की स्थापना की, और एक नथे वंश का प्रारम्भ किया। वर्तमान समय की गया नगरी का सस्थापक सम्भवतः यही गय झामूर्तरयस था, जिसे राजधानी बना कर इसने मगध का पहले पहल शासन किया था। गय झामूर्तरयस की गिनतीः चक्रवर्ती राजाओं में की जाती है।

प्रतीत होता है, कि मग्ध में आयों का यह प्रथम राज्य देर तक दिक नहीं सका। धर्मारण्य उस समय में एक विशाल अंगल था, जिसमें शक्तिशाली राक्षस जातियां निवास करती थीं। रासस जातियों के जोर के कारब आर्य लोग वहां देर तक नहीं रह सके। रामायण में ऋषि विश्वमित्र ने जिन राक्षस जातियों की नष्ट करने के लिये अयोध्या के राजा राम की सहायता प्राप्त की यी, वे इसी वर्मारण्य में बसती थीं।

## (२) ऋषि दीर्घतमा की कथा

मारत की प्राचीन अनुवाति में ऋषि दीर्घतमा की कथा बढ़े महत्व की है। मगघ और पूर्वी आरत के अन्य प्रदेशों में आयों के प्रवेश पर उससे अञ्झा प्रकाश पड़ता है। इस इस कथा की संसेप में यहाँ उद्धत करते हैं।

प्राचीन समय में दो ऋषि हुए, जिनके नाम बृहस्पति और दरिज थे। दरिज की पत्नी का नाम ममता था। दरिज और और ममता के एक पुत्र हुआ, जो जन्म से ही अन्या था। इस स्थि उसका नाम दीर्घतमा रक्षा गया। उधर ऋषि बृहस्पति के भो एक पुत्र हुआ, जिसका नाम भारदाज था। अन्या दीर्घतमा श्रापने चचेरे माई भारद्वाज के श्राश्रम में रहता था। वहाँ उसने श्रापनी भाभी के साथ दुराचार करने का प्रयत्न किया। परि-णाम यह हुशा, कि कुछ श्राश्रम-वासियों ने ऋषि दीर्घतमा को बाँध कर, बेढ़े पर डाल गंगा में बहा दिया। गंगा में बहते-बहते ऋषे दीर्घतमा श्रानव राजा बिल के राज्य में जा पहुँचे। राजा बिल उस समय गंगा में स्नान कर रहे थे। उन्होंने जह एक वृद्ध व श्रम्धे ऋषि को नदी में बहते हुए देखा, तो उसका उद्धार किया, श्रोर बढ़े श्रादर के साथ उसे श्रपने राजमहल में ले गये।

राजा बिल के कोई सन्तान नहीं थी। उस समय आयों में नियोग की प्रथा प्रचलित थी। राजा बिल की परनी सुरेष्णा ने ऋषि दीघतमा के साथ नियोग करके पाँच पुत्रों को जन्म दिया। इनके नाम अंग, बंग, किलंग, युएडू और सुन्ह थे। इन पाँचों ने अर्झ बंग, आदि पाँच पूर्वी राज्यों की स्थापना की। ये पाँचों वंशकर राजा हुए। इन्हें इतिहास में 'कालेय. चत्र' और 'वालेय ब्राह्मण' के नाम से कहा गया है। ये पाँचों कित्रय और ब्राह्मण दोनों थे। इनकी माता चित्रय व पिता ब्राह्मण ऋषि थे, इसीलिये इन्हें ये नाम दिने मये हैं। कितियय पुराणों के अनुसार अंग, बंग आदि पाँच कुमार रानी सुरेष्णा के पुत्र न होकर उसकी शुद्र दासी के युत्र थे। राजा बिल की आज्ञा से जब रानी सुरेष्णा ऋषि दीमतमा के पास गई, तो उसे बूढ़ा, अन्धा व विकलांग देसकर कर गई। और उसने अपनी जगह पर अपनी दासी को ऋषि के पास मेज दिया।

श्चिष दीर्घनमा ने एक अन्य शुद्ध स्त्री श्रीशीनरी से विवाह, भी किया और उससे काशीवान शादि अनेक पुत्रों का सम्म हुआ। " यह राजा बिल तिति जुका वंशज था । तिति जुका उल्लेख हम उपर कर चुके हैं। यद्यपि मगध से गय श्रामूर्तरयस द्वारा स्थापित राज्य इस समय समाप्त हो जुका था, पर श्रीर अधिक पूर्व में तिति क्षु के वशज श्रमी तक राज्य कर रहे थे। बिल के बाद उसके श्राय-राज्य की श्रीर श्रिष्ठ उन्नति हुई। उसकी नियोगज सन्तान ने बंगाल की खाड़ी तक श्रायं-शासन का विस्तार किया, श्रीर श्रम्ह, बंग, किलंग, पुरुष्ठ श्रीर सुम्ह— उन पाँच नये राज्यों की श्रमने नामों से स्थापना की।

यहाँ बह बात ब्बान देने बीग्य है, कि बलि के उत्तराधिकारी
अह आय राजा नहीं थे। प्राचीन अनुभति के अनुसार वे
बीचतमा ऋषि की शूद्र स्त्री द्वारा इत्पन्न हुई सन्तानये। अभिप्राव
वह है, कि पूर्वी भारत में आये लोग अपनी रक्त-शुद्धता को काबम
नहीं रख सके हे। मगझ के, बाद के राजाओं को भी असुर व
शूद्ध कहा गया है। जगसन्य व महापदानन्द जैसे मागध सम्राट
अद आये न हो कर असुर व शूद्र कहे गये हैं। पूर्वी भारत के इन
प्राचीन आयों में बहुत प्राचीन काल से अनाय-रक्त का प्रवेश
हो गया था। पूर्वी भारत में जाकर बसने वाले व अपना प्रथक
राज्य स्थापित करने वाले आर्थ त्राह्मणों व श्वित्रयों ने आर्थभिन्न
आतियों की स्त्रियों से विवाह किये और इसीलिये इन पूर्वी
राज्यों में अन्ध्यं तत्र्व की अधिकता रही। इसी कारण 'भूत'
सेना को संगठित कर सकना उनके लिए सुगम रहा और इसी
तिस्त्रे उनमें प्राचीन आर्थ-परम्परा के विपरीत शक्तिशाली साम्राव्यों के निर्माण की प्रयुत्ति हुहै।

मनुस्मृति में वहाँ वर्णसंकरों का परिमणन किया गया है, मागध, वांग मादि वनमें सनिमत्तित हैं। पूर्व के वे हार्जा अब आर्व न होकर वर्षसंकर वे।

## (३) बाहद्रथ वंश का प्रारम्भ

प्राचीन काल में इस्तिनापुर में प्रीरव वश का राज्य था। इस वश में कुरु नाम का एक अत्यन्त प्रतापी राजा हुआ। कुरुचेत्र की स्थापना इसी ने की और इसके वंशज आगे चलकर कीरव कहाये।

कुरु के वंश में आगे चल कर राजा वसु हुआ। वसु बड़ा प्रतापी और वंशकर राजा था। उसने चेदि देश को जीत कर अपने अधीन कर लिया, और इसीलिये वह चेंग्रोपीरचर (चैश्च + उपरिचर = चैशों के अपर चलने वाला) की उपाधि से विश्वित हुआ। उसने पूर्व में चेद्वि से भी आगे बढ़कर मगभ तक के प्रदेश को जीतकर अपने अधीन कर लिया। उसकी राजधानी शुक्तिमती (केन) नहीं के तट पर स्थित शुक्तिमती नगरी थी।

वसु के पाँच लड़के थे-ब्रेड्ड्थ, प्रत्यप्रह. कुश, बदु और माकेरल ।
वसु ने अपने प्रताप से जिस विशाल साम्राज्य की स्थापना
थी, उसे इसने पाँच भागों में विभक्त कर उनका शासन करने
के लिये अपने पाँचों पुत्रों को नियुक्त किया । मगम आ का शासक
ब्रुह्द्रथ को नियत किया गया । काशी और, अंग के बीच
के जंगल-प्रधान (धर्मारप्य) प्रदेश का नाम मगम या । वहीं
पर पहले गय आमूर्तर्यस ने आयं-राज्य की नींव डाली थी ।
मगम में पहला स्थायी आयं-राज्य वसु ने स्थापित किया, और
और उसका पहला शासक ब्रुह्द्रथ हुआ । वसु की मृत्यु के बाद
सके पाँचों लड़के अपने-अपने प्रदेश में स्वतन्त्र हो जने और
समसे पाँच प्रथक राजवंशों का प्रारम्भ हुआ । वसु बझ प्रतासी
राजा था । मत्त्य-देश से मगम तक सारा मध्य-आरत उनके
सम्बन्धि था । इसीलिए उसे प्रकारी सम्राट कहा साता था ।

वसु के बाद मगघ में बृहद्रथ ने स्वनन्त्र राजवंश की स्था-पना की। यह बाहद्रथ वंश के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है। बाहद्रथ राजाओं की राजधानी गिरिव्रज थी। पाटलीपुत्र व राजगृह की स्थापना से पूर्व अनेक सिद्यों तक मगध की राजधानी गिरिव्रज रही। राजगृह की स्थापना गिरिव्रज के समीप ही बाद में हुई। वस्तुतः गिरिव्रज के खरडहरों पर ही राजगृह का निर्माण हुआ। था। गिरिव्रज के संस्थापक कौरक सम्राट् वसु और उसका पुत्र बृहद्रथ ही थे।

# (४) बाईद्रथ वंश

इस वरा के राजा निम्निविश्वित थे—बृहद्रथ, कुशाम, ऋषम, पुष्पवान, सत्यहित, सुधन्म, कने, सम्भव, जरासन्ध, सहदेव, सोमाधि और श्रुतश्रवा।

महाभारत के युद्ध के समय मगध का बाहेंद्रथ-वंशी राजा सहदेव था, और महाभारत के युद्ध-काल में ही सोमाधि मगध के सिंहासन पर आरूढ़ हो गया था। पुराणों के आधार पर बाहेंद्रव वंश के राजाओं की जो सूची उपर दी गई है, सम्भवतः वह पूर्ण नहीं है। महामारत में मगध के एक गजा दोर्घ का उल्लेख आता है, जिसे हरितनापुर के गंजा पायलु ने परास्त किया था। इस प्रसंग में महाभारत में लिखा है-'पु थवी की विजय करने की इच्छा से राजा पायलु भीवम आदि दुद्धों, खुतराब्द्र और कुरुओं के अम्य श्रेट्ठ जनों की प्रणाम करके, उनकी अनुपति लेकर, मजलाचरण युक्त आशीर्षाद का अवस्य करता हुआ हाथी-चोड़ और रशों से मरी हुई बड़ी आरी सेना के साथ विजय के लिये चला। "उन्हें ने बल तका अहहार से गवित मगधराज दोई को उसकी राजधानी राज्य

गृह में ही मार डाला। राजगृर से बहुत सा कोष श्रीर विविध प्रकार के वाहन पारुडु के हाथ लगे।'

इससे प्रतीत होता है, कि पाग्डु के समय में मगध का राजा दीय था। बाह द्रथ-वंशी जरासन्ध कीरवराज दुये।धन व पाग्डव राज युधिष्ठर का समकालीन था। राजा दीर्घ पाग्डु का समकालीन था। इसलिये वह जरासन्ध से कुछ समय पूर्व मगध का राजा था। उसे हम उन्जं श्रीर सम्भव के बाद जरा-सन्ध से पहले रख सकते हैं।

यद्यपि मगघराज दीघ पाग्डु से ही परास्त हो गया था, पर उसके प्रताप व शक्ति में के हैं सन्देह नहीं किया जासकता। महाभारत में ही किला है कि. "दीघ ने बहुत से राजाओं की हानि पहुँचाई हुई थी, बहुत से, महोप उससे नुकसान उठाये हुये थे और इसी लिये उसे खपन बल का बहुत घमंड था।"

दीव के बाद मगध की राजगहो पर जरासन्ध आसीन हुआ। महाभारत के अनुसार जरासन्ध ने सब अतिब राजवंशों की राज्य-श्री का अन्त कर, सर्वत्र अपने तेज से आक्रमण कर, सब राजाओं में प्रधान स्थान प्राप्त किया था, वह सबका स्वामी था। सारा संसार उसके 'एकवंश' मैंबा और सर्वत्र उसका साम्राज्य था।

चेदि का राजा शिशुरान जरासन्य की प्रधीनता स्वीकार करता था और भागम-साम्राज्य के प्रधान सेनापति-पद पर नियुक्त था। कारूष देश का राजा वक उसका शिष्य सा बना इया था। वक बड़ा प्रतापी राजा था और माथा-युद्ध में बड़ा प्रवीच था। एसे हो, करम का राजमेधवाहन, जिसकी स्वाति एक दिव्य-मणि के कारण सर्वत्र विस्तृत थी, अरासन्य के प्रधीय हो क्या था। प्राग्न्बोतिय का राजा सगदण, जिसके क्यांन मुरात् था, न क्वल वागी से श्रीर जो श्रनन्त बल वाला भूपात् था, न क्वल वागी से श्रीपतु कमें से भी जरासन्थ के श्राचीन था। युधिष्ठिर का मामा पुरुजित भी मगधराज की श्राघीनता स्वीकृत करता था। बंग, पुरुड्र श्रीर किरात का राजा बासुदेव भी जरासन्थ के श्राधीन था। इसी प्रकार पारुड्य श्रीर अथकेशिक का राजा भीष्मक भी मागध सःश्राज्य की श्राधीनता स्वीकार करता था।

उपर के उद्धरण से स्पष्ट है, कि जरासम्थ का साम्राज्य पूर्व में बङ्गाल और आसाम तक फैला हुन्ना था। पूर्वी भारत के म्रंग, बंग, पुरुद्द, किरात व प्राञ्चोतिष के राजा उसकी अधीनता में बे। दक्षिण में कथकैशिक (बरार व स्वक्र्यदेश) के प्रदेश भो उसके साम्राज्य में सम्मिलित थे। चेदि के पश्चिमोत्तर में श्रुरसेन प्रदेश (वर्तमान मथुरा व उनके समीपवर्ती प्रदेश) में अन्यक बादवों का राज्य था। वहाँ का राजा कंस जरासंघ का / बामाद था। जरासंघ की पुत्री व सहदेव की बहन अस्ति और माप्ति कंस की पत्नियाँ थीं। जरासंघ की सहायता व संक्षरण के मरोसे कंस अपनी प्रजा पर अनमाना अत्याचार करता था। इस प्रकार भारत के बहुत बढ़े भाग में उस समय जरा-सम्घ की तृती बोलती थी।

अनेक राज्य ऐसे भी थे. जिन्होंने मगधराज जरासम्ब को अधीनता स्वीकार कर लेने के स्थान पर अपने प्रदेशों को बोद-कर कहीं सुदूर पश्चिम में बस जाना उचित सममा। ऐसे अठारह राज्य तो भोजों के ही थे। उनके अतिरिक्त. श्रूर-सेन, मदकार, बोध, शाल्य, पटच्चर, सुस्थल, सुकुट, कुलिन्द, कुन्ति और शाल्यायन थे सब राजकुल अपने जनपदों की छोद कर जरासन्ध के मथ से पश्चिम की और चले गये थे है इसी प्रकार दिलाग-पंचाल, पूर्व-केशिल और मत्स्यराज्यों के निवासी भी अपने अपने प्रदेशों का छोड़कर दिलाग में जाकर बस गये। पंचाल लोग अपने 'स्वराज्य' की छोड़ कर सब तर क बिखर गये। (महाभारत, समापर्व, अ० १४)

उपर जिन राजकुलों व गणों का उल्लेख किया गया है, उन सब प्रदेशों का ठीक-ठीक परिचय हमें नहीं है। पर समध-राज जरासन्ध के उम साम्राज्यबाद के सम्बन्ध में इस संदर्भ से बहुत महत्त्व पूण बातें हमें झात होती है। बंग, पुरुष, चेहि बाहि जिन राज्यों ने जरासन्ध की मधीनता के स्थिकार कर स्थि या, जैन्हें मागध साम्राज्य में मधीनस्थ रूप से काबम रहनें दिवा गया था। पर जिन राजकुलों व गण राज्यों ने यह अधीन-स्थित स्थीकार नहीं की थी, उन्हें अपने-अपने जनपद ब प्रदेश छोड़ कर सुदूरवर्ती प्रदेशों में जा बसने के लिये विवश होना पड़ा था। मगध की इस उम साम्राज्य-लिप्सा से आर्था- बत के जनपदों में उस समय कितनी मर्थकर अथल पुथल मची होगी, इसकी कल्पना सुगमता से की जा सकती है।

जर सन्ध ने बहुत से राजाओं को पकड़ कर कारांगार में भी डलवा दिया था। महामारत की अनुभृति के अनुसार 'जिल प्रकार सिंह महाहस्तियों को पकड़ कर गिरिराज की कन्दरा में बन्द कर देता है, जसी प्रकार जरासन्ध ने राजाओं को परास्त कर गिरित्रज में कैंद्र कर लिया था। राजाओं के हारा 'कह करने की इच्छा से (राजाओं का यह में बलिशन करने की इच्छा से) उस जरासन्ध ने अत्वन्त कठोर तप करके उमापति महादेन की सन्बुष्ट किया है, और राजाओं को एक-एक उन्ने परास्त कर अपने पास कैंद्र कर लिया है। राजा युधिष्ठिर उन दिनों राजस्य यह करने के लिये उत्सुक थे। मध्य ने उन्हें बताया, कि जब तक जरासन्ध जैसा शक्ति-शाला सम्राट् विद्यमान है, उनकी राजस्य के लिये केशिश करना विद्यमान है। पहले जरासन्ध को मारने का प्रयत्न करना विद्या उसे मार्ग से हटाये बिना राजस्य यज्ञ का स्कन देखना भी बेकार है। कृष्ण को जरासन्ध से विशेष विरोध इ हैष था। वे अन्धक वृष्णि संघ के 'संघ मुख्य' व नेता थे। अरासन्ध के आक्रमणों से विवश होकर इस अन्धक वृष्णि-संघ को अपने प्रदेश शूरसेन को छोड़कर सुदूर पश्चिम में द्वारिका में जा बसने के लिये विवश होना पड़ा था।

शुरसेन प्रदेश में यादव लोगों के दो राज्य थे—अन्यक भीर वृष्णि। अन्धक यादवीं का नेता कंस था। कंस जरासन्ध का दामाद था। जरासन्ध मगध का 'एकराट्' था। पर कंस श्चन्धक यादवों में 'समाना' में ज्येष्ठ' था, एकराट् नहीं, पर पर अपने रवसुर जरासन्ध का सहारा पाकर कंस ने भी अन्धक यादव कुतों के अन्य 'बृद्धों' व नेताओं को दवाना शुरू किया, श्रीर एकराट् हो नया। पर अन्धक यादवी यह बात पसन्द न आई। उन्हों ने अपने पड़ौसी, दूसरे बादव राज्य, वृष्टिणगम् से सहायता माँगी। वृष्टिण-यादवी का नेता कुष्ण था। कृष्ण ने कंस को मार डाला। यह सुनते ही जरा-सम्ध का कीप कृष्ण और यादवी पर उमह पड़ा। उसने सत-रह बार यादवों पर ब्राक्रमण किये। अन्यक-वृष्णियों ने खूव डट कर मगधराज जरासन्ध का मुकाबला किया । हम और डिम्मक नामक दो सेनापति इन युद्धों में काम आये। आखिर श्रठारहवीं बार जरासम्ब ने एक शक्तिशाली सेना लेकर बादवी पर भाकमण किया। इस बार भन्य ह-वृष्णि परास्त हुए, और कुष्ण की सलाह से वे शूरसेन देश को लोड़ कर दारिका में जा बसे। बहुर्ग

अन्धक श्रीर वृष्णि गर्गों ने परस्पर मिल कर एक संघ राज्य बना लिया, श्रीर कृष्ण इसके 'सब मुख्य' नियत हुए। द्वारिको मराध से बहुत दूर थी। वहाँ जर।सन्ध के आक्रमणों का कोई भय नहीं था। पर कृष्ण अपने परम शत्रु मगधसम्राट से बदला चतारने के लिये उत्सुक थे। श्रकेला यादव संघ मगध का कुछ -नहीं विगाड् सकता था। इसलिये उन्होंने इन्द्रप्रथ के पार्डव -राजा युधि छिर को श्रपना मित्र बनाया। पा**र**डव राजा **बढ़े** महत्वाकांची थे। व राजसूय यज्ञ करके चक्रवर्ती पद प्राप्त करने कं प्रयत्न में थे। कृष्ण ने उन्हें सममाया कि जरासन्ध,को -मारे विना वे अपनी आकांक्षाओं की पृति नहीं कर 'सकते । चसने कहा-'इस समय एक महान सम्राट सगधराज जरासन्ध पहले से विद्यमान है। वह अपने बन पराक्रम से सम्राट्पद पर पहुँचा है । ऐन तथा ऐक्ष्वाक्व बंश की इस समय एक सौ शासायें हैं। शक्ति से चाहे जरासन्ध ने इन्हें अपने अधीन कर लिया हो, परन्तु दिल से उसे वे नहीं चाहते। वह-बल से ही उन पर श'सन करता है। ८६ राजा तो उसने कैर ही कर रखे हैं, श्रीर साथ ही यह घोषणा कर रखी है, कि जब इन कैदी राजाश्रों की संख्या पूरी सी हो जावेगी, तो महादेवजी के आगे इनकी बिल चढ़ा दी जावेगी। यह बिलकुल द्मनहोनी बात है कि, किसी राज्य के विधिपूर्व क समिषिक राजा को कोई सम्राट् पकद रखे। चत्रिय का धर्म लड़ाई से मरना है, पञ्च के समान यहा में बिल चढ़ना नहीं। मगधराज का इमें मिल कर मुकाबला करना चाहिए। जो श्रद जरासम्ध के मुकाबते में सहा होगा, वही उउवल कीति प्राप्त कर सकेगा । जरासम्ब को जी परास्त करेगा, वही इस सम्बद समाट पद का वाशिकारी दोगा ।"

कृत्या की प्रेरणा से पायह व लोग जरासम्घ का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गये। पर उन्होंने सनमुख युद्ध में जरा-सम्ब का सामना करना उचित नहीं सममा। अर्जुन श्रीर मीम वेश बदल कर कृत्या के साथ मगघ की राजधानी गिरिवज में यथे और वहां जरासेन्य की द्वन्द्ध युद्ध के लिये ललकारा। कृष्ण ने युद्ध के लिए बाह्मान करते हुए जरासन्य से कहा, "हम तुमें इन्द्द-युद्ध के लिये शाह्मान करते हैं। या तो कारागार में डाले हुए सब राजाओं को छोड़ दो, वा मृत्यु के लिए तैयार हो। जाशी।"

जरासम्ब जैसा चद्भर वीर हन्द्र-युद्ध से इनकार नहीं कर सकता था। सर्वसाधारण जनता के सामने खुले मैदान में जरासम्ब और भीम की लड़ाई हुई। दर्शकों में शूद्ध, स्त्रियों, बुद्ध सब शामिल थे। हम्द्र-युद्ध में भीम की विजय हुई। जरा-सम्ब मारा गवा। यदि पाएडर सेनायें समय पर बाक्रमण करतीं; तो जरासम्ब की सैन्य शक्ति की नष्ट कर सकना शाबद उनके लिये सम्मद न होता। कृष्ण ने अपनी नीति कुशलना से बायडवों को यही सलाह दी, कि वे वेश बदल कर गिरिवज पहुँचें और वहाँ जरासम्ब की हन्द्र-युद्ध में परास्त करें। कृष्ण सली भौति जानता था, कि जरासम्ब के मरते ही मगध में क्रांति हो जायगी क्योंकि मगध का साम्राज्य 'एकराट' की: वैयक्तिक शक्ति पर निर्भर था।

जरासम्ब के मारे जाते ही कृष्ण ने पहला कार्य यह किया कि कैर में पड़े हुए राजाओं को मुक्त कर दिया। इन सबः राजाओं ने प्रसम्रता पूर्वक पाएडवों की बाधीनता स्वीकार की ।। ये सब राजा युधिष्ठिर के राजसूब यह में सम्मिलत होने के लिये सहर्ष तैयार हो गये। मंगध का साम्राज्यबाद इन सबः राजात्रों का समृत उच्छोर करने में तत्पर था। पर युधिष्ठिर का साम्राज्यबाद प्राचीन आर्थ-परम्परा के अनुकून था। अन्य राजाओं से अधीनता स्वीकृत करना ही उसका उद्देश्य था, मूर्धार्मिषक राजात्रों को कैंद्र करना या मारना प्राचीन आर्थ परम्परा के सर्वथा विपरीत था।

जरासन्ध की मृत्यु के बाद उसका लड़का सहदेव मगध के राजसिंहासन पर श्रारूढ़ हुआ। एकराष्ट्र राजाओं की शक्ति बहुत कुछ उनके व्यक्तित्व पर निर्भर रहती है। जरासन्ध के मरते ही उसका शक्तिशाली साम्राज्य छिछ भिष्ठ हो गया। इन्द्रप्रस्थ के राजा यूघिष्ठिर का साहाय्य पाकर विविध धार्मी राजा फिर से स्वतन्त्र हो गये। धानेक गंगा गंज्य भी निर्भय होकर फिर से धापने जनपदों में वापस लौट श्राये। धाय भारत की प्रधान राजनीतिक शक्ति मगध की जगह पर इन्द्रप्रस्थ हो गई।

राजा युधिष्ठर ने राजस्य यह करने से पूर्व दिग्विजनः किया और भारत के विविध जनपदों से अधानता स्वीकृत कराई। पूर्वी भारत को विजय करने का कार्य भीम के सुनुदें किया गया था। मगध को अधीन करने के लिये भीम के सुनुदें की आवश्यकता नहीं हुई। सहदेव को समका-बुक्त कर शानत कर दिया गया और उसने पाण्डवों को कर देना भी स्वीकार कर लिया। जिस कृष्ण के पद्यन्त्र से जरासन्ध का बंध हुआ। था, युधिष्ठिर की राजसूय-सभा में उसी की सहदेव ने अर्थना की, और विविध उपहार पाण्डवराज की सेवा में मेद किये।

पर पाएडवों का यह उत्कर्ष देर तक कायम नहीं सहा। हितनापुर के कौरव पाएडवों के इस उत्कर्ष की सहन महीं कर सकते थे। कौरवों भीर पाएडवों में भागे पल कर जे। संपक्ष हुआ, तसी की महाभारत का शुद्ध कहा भारत है।

मगध का राजा सहदेव इस युद्ध में पाएडवों की श्रोर था। द्रोणाचार्य द्वारा वह युद्ध में मारा गया। महाभारत में इस प्रसंग में लिखा है— 'जब पाएडवों की सेना का इस प्रकार विनाश होने लगा, तब जरासन्ध-पुत्र हँस कर पराक्रम प्रकारित करता हुन्या द्रोणाचार्य की श्रोर दौड़ा। जैसे बादल सूर्व का छिपा देते हैं, वैसे ही उसने श्रपते तीक्षण बाणों की वर्षा से द्रोणाचार्य को छिपा दिया। जरासन्ध-पुत्र सहदेव के ऐसे हस्तलापव को देखकर चित्रयों को नाश करने वाले द्रोणाचार्य त्रक्रम स्वी-सी श्रीर हजार हजार बाण उसके उप चलाने लगे। सब धनुर्धांग्यों के सम्मुख ही द्रोणाचार्य ने जरासन्ध-पुत्र को श्रपते बाणों से श्रन्छादित कर मार डाला।"

प्रतीत होता है, कि सहदेव का एक अन्य भाई जियत्सेन या, वह भी एक अक्षीहिखी सेना लेकर पाएड में की ओर से महाभारत युद्ध में सिम्मिलन हुआ। था। जरासन्य का एक पुत्र, सम्भवतः, महाभारत के युद्ध में कौरवों के भीपत्त में था। इसका नाम अहड़ था। यह दुर्योधन की सेना में सिम्मिलित था। इससे झान होता है कि जरासन्य की सृन्यु के बाद न केवल मगब की गज्य शिक्त ही क्षीय हो गई थी, अपितु उसके राजकुल में भी फूट पड़ गई थी।

सहदेव की मृत्यु के बाद उसका पुत्र सोमाधि मगध की राजग्ही पर वैटा । पुराणों के अनुसार उसने १८ वर्ष तक राज्य किया । सोमाधि के उत्तराधिकारी , निम्नलिसित हुए—सोमाधि के वंश में अत्वश्रवा ने ६४ वर्ष राज्य किया । अयुनायु का राज्यकाल २६ वर्ष था । उसके बाद निरमित्र ने ४० वर्ष तक पृथिवी का उपभोग कर स्वर्गरोहण किया, सुस्त्र ने ५६ वर्ष तक राज्य किया । बहरकर्मा

とうかいることのかいからあるというととはなる

के बाद सेनाजित् राजा बना। उसका शासन काल भी २३ वर्ष था। उसके बाद श्रुतञ्जय हुआ। पुराणों के श्रानुसार श्रुतञ्जय 'महाबल, महाबाहु श्रोर महाबुद्धिपराक्रम'' था। प्रतीत होता है, कि उसके समय में मागध शिक्त का पुनरुद्धार हुआ श्रोर उसके बल तथा बुद्धि-पराक्रम की बाद उसके पीछे भी देर तक बनी रही।

श्रुतख्रय के बाद विभु मगध का राजा बना। उसने २८ वर्ष तक राज्य किया। किर, श्रुचि ने ५८ वर्ष तक राज्य किया। उसके बाद राजा जेम ने २८ वर्ष तक राज्य का उपमोग किया। जेम के बाद वीरबर सुजत ने ६४ वर्ष राज्य किया। किर सुनेत्रं ने ३५ वर्ष तक शासन किया। किर, निवृत्तिं ने ५८ वर्ष तक श्रुथवी का उपभोग किया। तदनन्तर, त्रिनेत्र ने २८ वर्ष तक राज्य किया। किर, इंद्रजेन ४८ वर्ष तक राज्य किया। किर, इंद्रजेन ४८ वर्ष तक राज्य किया। किर ३३ वर्ष महीनेत्र का राज्य रहा। सुचलने ३२ वर्ष राज्य किया। उसके बाद सुनेत्र ने ४० वर्ष तक राज्य का राज्य का शासन का शासन किया। विश्वज्ञित ने २५ वर्ष तक राज्य किया। अन्त में राजा रियुजय ने ४० वर्ष तक मगध का शासन किया।

जरासन्य के बाद सोमाधि से ग्रुरू कर रिपुञ्जय तक कुल २२ राजा मगध में हुए। इनमें से सोमाधि से गृहत्कर्मा तक इ ब्रोर सेनाजित से रिपुंजय तक १६ पृथक पृथक पुराखों में बिल्निखित किये गए हैं। सोमाधि से रिपुंजय तक सब २२ बाइ द्रथ वंशा राजाओं के शासन काल का कुन जोड़ रिप्रू वर्ष है। पुराखों व मारत की अन्य प्राचीन ऐतिहासिक अनुमृति से इन राजाओं के सम्बन्ध में अन्य कोई बात हमें बात नहीं होती।

# (५) बाईद्रथ राजाओं का समय

महामारत युद्ध की घटनाओं के साथ इस वंश के तीन राजाओं का सम्बन्ध है— जरासन्ध, सहदेव श्रीर सोमाधि। उन्हें हम महामारत के सम-कालीन समक सकते हैं। याद के जो राजा हुए, उनके शासन-काल पुराखों में दियें गये हैं, श्रीर जनका क्लेस हम उपर कर चुके हैं।

महाभारत के काल के सम्बन्ध में विद्वानों में बहुत मतभेद है। जहाँ कुछ विद्वान इस युद्ध का काल अबसे लगभग ५००० वर्ष पूर्व भानते हैं, वहाँ अन्य विद्वान उसे १० या ११ सदी ईस्वी पूर्व (अबसे प्राय: ३००० वर्ष पूर्व) में प्रतिपादित करते हैं। हमें यहाँ इस विवाद में बड़ने की आवश्यकता नहीं। हम बाहद्रथ वंश के राजाओं के काल-क्रम को सुगमता से महामारत-पूर्व व महाभारत-पश्चात् करके प्रदर्शित कर सकते हैं। सोमाधि महामारत-पृद्ध के समाप्त होने के साथ मगध के राज-सिंहासन पर आरुद्ध हुआ, उसने ४८ वर्ष राज्य किया, अत: उसके उत्ताराधिकारी श्रुतश्रवा का शासन-वर्ष हम महाभारत युद्ध के ५८ वर्ष पश्चात् सुगमता से रख सकते हैं। भारत के प्राचीन इतिहास में तिश्विकम का विषय बड़ा विवादमस्त है। इसलिये वाह्दश्र-वंश के इन राजाओं के काल का हम केवल धुंधला सा ही परिचय है सकते हैं।

# (६) वार्हद्रथ-स्नासन के विरुद्ध राज्यकांति

बहि द्वय दंश का अन्तिम राखा रिपुंखय था। उसके ध्वमात्यका नाम पुलिक था। पुलिक ने अपने स्वामी रिपुद्धव के विरुद्ध विद्रोह कर उसे मार डाला, धीर अपने पुत्र की राखनही पर बिठाया। सम्भवतः, पुलिक जाति से धार्य-

क्षत्रिय नहीं था। इसीलिये पुराणों में लिखा है, कि सब क्षत्रिक देखते के देखते ही रह गये और पुलिक ने अपने पुत्र को राजगही पर बिठा दिया। इस पहले लिख चुके हैं कि सगध में ब्रार्थ-भिन्न लोगों की प्रधानता थी। वहाँ की सेना में मृत और श्रीग्रबल बड़ी सख्या में थे। प्रतीत होता है, कि पुलिक ने ऐसी ही अनाय सेना की सहायता से रिपुञ्जय के विरुद्ध विद्रोह कर वसे मार दिया था। पुराणों में इस पुलिक व इसके पुत्र की प्राणतसामन्त' भ्रोर 'नयवर्जित' कहा गया है। जिन सामन्तों के सिर चठाने के कारण पिछले चाईद्रथ राजा कमजीर होगये थे, उन्हें उसने भली-भौति अपने काबू में कर लिया था। साम ही वह नयवर्जित भी था। आर्य राजाओं की जा पुरानी रीति चली ब्राती थी, उसकी उपेक्षा कर वह अपनी स्वेच्छा से राज्य करता था। पर इस प्रकार के स्वेच्छाचारी एकराट होने के लिये यह बावस्यक था, कि वह नरझेष्ठ हो। पुरासों में उसे 'नरोत्तम' भी कहा गया है। वैयक्तिक गुणों के प्रमाव में यह कैसे सम्भव था, कि सब क्षत्रिय देसते ही रह जाने, और वह मगध के राज-सिंहासन पर अपना अधिकार कर ले।

पर यह पुलिक था कौन है इस सम्बन्ध में विविध ऐतिहा-सिकों में जो बहुत सा मतभेद है, उस पर हम यहाँ प्रकाश नहीं डालेंगे। पुलिक मागध सम्राट बाई द्रथ का अभात्य और अवन्ति का शासक था। प्रतीत होता है, कि पिछले दिनों में अवन्ति मगध के अधीन होगया था, और वहाँ के स्वतन्त्र वीतिहोत्र-वंश का अन्त होगया था। महामारत के युद्ध के बाद अवन्ति में वीतिहोत्र-वंश का राज्य था। पिछले किसी बाई देथ राजा ने अवन्ति का जीत कर मागक साम्रास्त्र में सम्मितित कर लिया था। पुलिक रियुंजव की तरफ से अवन्ति पर शासन करता था। पुलिक के दो पुत्र थे, बालक और अद्योत। रिपुंजय को मार कर पुलिक ने बालक के। मगध का राजा बनाया और प्रद्योत को अवस्ति का। पुलिक की इस राज्य-क्षांति से मगघ और अवस्ति दोनों देशों म बाई द्रथ वंश के शासन का अन्त होगया।

### '( ७ ) मगध में फिर राजक्रान्ति

पर मगध में पुलिक के वंश का शासन देंर तक कायम नहीं: रह सका। भट्टिय नाम के एक वीर महात्वाकां की व्यक्ति ने पुलिक के पुत्र बालक के विरुद्ध विद्रोह किया, श्रीर उसे मार कर स्वयं मगघ के राजसिंहासन पर अपना श्रिधिकार कर लिया। यह भट्टिय कौन था ? इसे प्राचीन अनुश्रुति में 'श्रेणिय' कहा गया है मगर्च की सैन्य-शक्ति में 'श्रेणिबल' का बड़ा महत्व था। उस काल में सैंनिकों की अनेक अणियां (Gnilds) बी, जिनका संगठन स्वतन्त्र होता था। श्रेणियों में संगठित इन सैनिकों का पंशा हो युद्ध करना था। राजा लीग इन सैनिक श्रेणियों को श्रपने अनुकृत बनाने व उनकी सहायता प्राप्त करने के लिये सदा उत्सुक रहते थे। प्रतीत होता है कि, अट्टिय इसी प्रकार की एक शक्तिशाली सैनिक श्रेणि कर नेता था, इसीलिये उसे श्रीएय कहा गया है । सम्भवतः, पुलिक द्वाग प्रारम्भ की गई क्रांति से जो भव्यवस्था मगध में उत्पन्न हो गई थी, उससे लाभ उठाकर महिय ने श्रंपनी शक्ति को बढ़ा लिया और अव-सर पाते ही नयवजित राजा बालक की राज्य च्युत कर स्त्रयं राज्य-शक्ति।को प्राप्त कर लिया । अट्टिय स्वयं राजगद्दी पर नहीं बैठा । पुल्कि द्वारा स्थापित परम्परा का अनुसर्ख करते हुए उसने अपने लड़के बिन्बिसार को राजगदी पर विठाया । उस समय बिम्बिसार की श्राय केवल पन्द्रह वर्ष की थी। महिना

के बाद बिन्बिसार 'श्रेणिय' बना। उसकी शक्ति का आधार वह सैनिक श्रेणि थी, जिसके बल पर भट्टिय ने मगध-राज बालक के विरुद्ध विद्रोह किया था।

मगध के शासन में इस समय सैनिकों का जोर था।
प्राचीन आर्थ-नीति को मगध के राजा देर से छोड़ चुके थे।
अपनी साम्राज्य-विस्तार की नीति को सफल बनाने लिये वे
वेतन के लालच से भरती हुये व क्रिंग के तौर पर लड़ने
वाले सैनिकों को निरंतर अधिकाधिक महत्व देते रहे। इसी
नीति का परिणाम ये दो क्रांतियाँ हुइं। आधी सदी से भी कम
समय में मगध के राजसिहासन पर पुराने आर्थ-वंश की जगह
दो भिन्न-भिन्न सैनिक नेताओं ने अधिकार किया। ये सैनिक
सम्राट् पूर्णतया स्वेच्छाचार से शासन का संचालन करते थे।
परम्परागत आर्थनीति की इन्हें कोई भी चिन्ता नहीं था।
प्रांतक और भट्टिय, दोनों ने ही मगध राजाओं को राज्यच्युत
कर अपने पुत्रों को राजगही पर बिठाया। मंगध के शासन
में इस समय कोई भी व्यवस्था शेष नहीं रही थी।

श्रवन्ति के राजा प्रद्योत को यह सहन नहीं हुआ, कि मगध्य का राज्य इस प्रकार अपने कुल के हाथ से निकल जावे । इसी लिए उसने मगध्य पर श्राक्रमण करने की योजना की। बौद्ध प्रम्थ मांजमानिकाय के अनुसार बिन्यसार के उत्तराधिकारी अज्ञान्तराञ्च ने प्रद्योत के श्राक्रमण से मगध्य की रक्षा करने के लिये अपनी राजधानी राजगृह की किलावन्दी की थी। अवन्ति और मगध्य के राजाओं में जो घोर संघर्ष इस समय शुरू हुआ, उसका वर्णन हम आगे चल कर करेंगे। इस संघर्ष में मगध्य के राजाओं को हो सफलता मिल । भृत और में सिन्य के कारण कग्य की सैनिक शक्ति इतनी बढ़ी चढ़ी अ

कि अन्य राज्य उसके सम्मुख टिक नहीं सकते थे। सौभाग्य से बिन्बिसार के बाद मगध के सिंहासन पर ऐसे शिक्तशाली राजा आसीन रहे, जो कि इस सैनिक शिक्त को भलीभाँति अपने काबू में रख सकते थे, और इसी का परिणाम यह इआ, कि धीरे-धीरे सम्पूर्ण भारत में मगध का साम्राज्य विस्तृत हो गया।

### तीसरा अध्याय

### मगघ का उत्कर्ष

#### (१) सोलह महाजनपर

राजा विनिवसार और उसके बाद मगम की बहुत उन्निति हुई। घीरे-घीरे वह उत्तरी भारत की सब से बड़ी राजनोतिक शक्ति बन गया। सगम के इस उत्कर्ष को भली-भांति सममन के लिये यह आवश्यक है कि हम उस समय के अन्य विविध्य राज्यों पर प्रकाश डालें। हम पहले लिख चुके हैं कि प्राचीन भारत में बहुत से छोटे-छोटे राज्य थे, जिन्हें 'जीपद' कहते थे। घीरे-घीरे कुछ जनपद अधिक शिक्तशाली होने लगे। उन्होंने समीपवर्ती जनपदों पर अधिकार करना आरम्भ कर दिया और अपने मूल जनपद में अधिक प्रदेश अपने साथ में जोड़ लिया। ये 'महाजनपद' कहलाने लगे।

बौद्ध साहित्य में जगह-जगहें पर सोलह महाजनपरों का उल्लेख आता है। प्रतीत होता है. कि महात्मा खुद्ध के समय में सोलह जनपर बहुत महत्वपूर्ण व प्रमुख हो गये थे, और उन्हें महाजनपद कहा जाता था। इस काल के इतिहास की स्पष्ट करने के लिये इनका संत्रेप से उल्लेख करना आवश्यक है। ये सीलह महाजनपद 'निम्नलिखित थे:—

(१) त्रांग—यह मगघ के ठीक पूर्व में था । मगघ त्रीर त्रांग के बीच में चम्पा नहीं बहती थी, जो इन दोनों महाजनपदों को एक दूसरे से पृथक करती थी। त्रांग को राज-धानी का नाम भी चम्पा था। बौद्ध काल में चम्पा को सारत के सबसे बड़े छः नगरों में से एक गिना जाता था। शेष पाँचा नगर राजगृह, श्रावस्ती, साकेत, कीशाम्बी श्रीर वाराणसी थे। चम्पा पूर्वीय व्यापार का बहुत बड़ा केन्द्र थी। चम्पानदी श्रीर गंगा के जल-मार्गे द्वारा बहुत से व्यापारी यहाँ से सुवर्ष भूमि (पेगू श्रीर मालमीन) श्राया जाया करते थे। श्रांग श्रीर मगध में निरन्तर संघर्ष चलता रहता था। महात्मा बुद्ध के समय में श्रंग मगध के श्राधीन हो चुका था।

- (२) मगध—इसकी राजधानी गिरिज़ज या राजगृह थी है बाहदूथ चौर पुलक के वंशों का चनत होने पर, बुद्ध के समय में अंग्रिय बिन्बिसार मगध के राजा थे।
- (३) काशी—इसकी राजधानी वाराणसी (बनारस) थी। अनेक जातक कथाओं से सूचित होता है, कि यह वाराणसी बौद्ध काल में भारत की सबसे बड़ी नगरी थी। एक प्रन्थ के अनुसार इसका विस्तार बारह योजन था।
- (४) कोराल—इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। यह श्राचिरावती (रापती) नदी के तट पर स्थित थी। कोशल देश की दूसरी प्रसिद्ध नगरी साकत (श्रयोध्या) थी। कोशल बनपद के पश्चिम में पंचाल जनपद, पूर्व में सदानीरा (गएडक) नदी, उत्तर में नैपाल की पर्वतमाला श्रीर दक्षिश्व में स्यन्दिका नदी थी। श्राधुनिक समय का श्रवध प्रान्त प्रायः वहीं है, जो प्राचीन समय में कोशल था। इसमें ऐक्ष्वाकव वंश के क्षत्रिय राजा राज्य करते थे। इनकी वंशावली पुराणों में श्रविकल रूप से दी गई है। महात्मा बुद्ध के समय में कोशल की राज-गद्दी पर राजा विरुद्धक (विड्डम) विराजमान थे।
- (५) वृज्ञि या विज्जि—यह एक संघ का नाम था, जिसमें आठ गण्राज्य सम्मित्तित थे। इन आठ गणों में विदेह,

किच्छिव श्रीर ज्ञात्कगण सबसे मुख्य हैं। सारे विज्ञ-संघ की राजधानी वैशाली थी। वर्तमान समय के विहार प्रान्त में गंगा से उत्तर तथा हिमालय के दक्षिण में जो उत्तरीविहार का प्रदेश है, उसे तिरहुत कहते हैं। विज्ञ-संघ की स्थिति वहीं पर थी। विज्ञ-संघ में सम्मिलत श्राठों गण पृथक-पृथक जन-पर थे। विदेह की राजधानी मिथिला थी। ज्ञात्कगण की राजधानी कुरडमाम थी। जैनधम के प्रवर्तक वर्धमान महावीर का प्रादुर्भाव यहीं पर हुआ था। लिच्छिवि गण की राजधानी वैशाली थी। यह वैशाली सम्पूर्ण विज्ञ-संघ की भी राजधानी थी। महात्मा बुद्ध के समय में यह विज्ञ-संघ आत्वन्त शिक्त-शाली श्रीर समृद्ध था। महात्मा बुद्ध ने श्रनेक जगह इसे श्रादर्श के रूप में उपश्यित किया है।

- (६) मछ—यह महाजनपद भी एक संघ के रूप में था, जिसमें दो गया सम्मिलित थे—कुशीनारा के मलत और पावा के मलत। वह संघ विजिन्संव के ठीक पश्चिम में था। श्राजकत का गोरखपुर जिला जहाँ है, वहाँ ही प्राचीन काल में मलत महाजनपद की स्थिति थी।
- (७) वत्स इसकी राजधानी कोशम्बी थी। इस नगरी के अवशेष इलाहाबार जिले में यमुना के किनारे कोसम गाँव में उपलब्ध हुए हैं। बौद्ध-काल में वत्स बहुत ही शिक्तशाली था। वहाँ का राजा चर्यम अपने समय का सबसे प्रतापी व प्रसिद्ध राजा हुआ है। संस्कृत-साहित्य उसकी कथाओं से परि-पूर्ण है।
- ( प ) चौदे—वर्तमान समय का बुन्देतसंड प्राचीन चेदि राज्य को स्चित करता है। इसकी राजधानी शुक्तिमती नगरी बी, जो शुक्तिमती ( केन ) नदी के तह पर स्थित भी।

- (ह) पंचात बह कोशल और तस के पश्चिम में तथा चिदि के उत्तर में स्थित था। प्राचीन समय में पंचाल दो राज्यों में विभक्त था उत्तर-पंचाल व दक्षिण-पंचाल। वर्तमान समय का रहेलखण्ड उत्तर पंचाल को तथा कानमुर व फर्र खाबाद के जिले दक्षिण पंचाल को स्चित करते हैं। उत्तर-पंचाल की राजधानी श्रहिच्छत्र और दक्षिण-पंचाल की राजधानी कान्पिएय थी।
  - (१०) कुरु—इस महाजनपद की राजधानी इन्द्रप्रस्थ थी। यह नगर वर्तमान दिल्ली के समीप यमुना के तट पर स्थित था। हस्तिनापुर, कुरुचेत्र श्रीर दिल्ली के प्रदेश इस जनपद के श्रन्तर्गत थे।
  - (११) मत्स्य—इसकी राजधानी विराट नगर या वैराट थी, जो वर्तमान समय की जयपुर रियासत में स्थित है । मत्स्य महाजनपद यमुना के पश्चिम में तथा कुरु के द्विण में स्थित था।
- (१२) शूरसेन—इसकी राजधानी मथुरा थी। महाभारत के समय में यह प्रसिद्ध श्रम्थक वृष्णि सघ का केन्द्र था। बौद्ध साहित्य में शूरसेन के राजा श्रवन्तिपुत्र का उल्लेख मिलता है, जो महात्मा बुद्ध का समकालीन था।
- ( १३ ) श्रश्मक—यह राज्य गोदावरी नदी के समीपवर्ती । प्रदेश में था। इसकी राजधानी पोतन या पोतिल थी।
- (१४) श्रवन्ति—चेदि के दक्षिण-पश्चिम में, जहाँ श्रव मालवा का प्रदेश है, प्राचीन समय में श्रवन्ति का महाजनपद था। इसकी राजधानी चज्जैन थी। बौद्धकाल मैं यह राज्य बहुत शक्तिशाली था। महात्मा बुद्ध के समय में श्रवन्ति का राजा चरह प्रदोत था, जो वत्सराज उद्दयन को जीत कर

अपना साम्राज्य बढ़ाने में तत्पर था, और जिसके भय से ही मगधराज अजातशत्र ने राजगृह की किलाबन्दी की थी।

(१५) गान्धार—इसकी राजधानी तक्षशिला थी, जो उस समय भारत में विद्या का सबसे बड़ा केन्द्र थी। रावल पिंडी, पेशावर, काश्मीर तथा हिन्दूकुश पर्वतमाला तक फैले हुए पश्चिमोत्तर भारत के प्रदेश इस महाजनपद में सिम्मिलित थे। महात्मा बुद्ध के समय में इनका राजा पुक्कुसारती था, जिसने मगधराज बिम्बिसार के पास एक दूतमण्डल मेजा था।

(१६) कम्बोज—गान्धार के परे उत्तर में पामीर का प्रदेश तथा उससे भी परे बद्ख्यां का प्रदेश कम्बोज महाजज्ञ-पद कह्लाता था। कम्बोज में इस काल में भी गण्राज्य स्था-पित था।

इन सोलह महाजनपरों के ऋतिरिक्त, उस समय भारत में अन्य भी बहत से जनपद स्वतन्त्र रूप से विद्यमान थे। कोशल के उत्तर और मल्ल के पश्चिमोत्तर में (आधुनिक नेपाल की तराई में ) शाक्य जनपद था, जिसकी राजधानी कपिलवस्तु थी। यहाँ पर महात्मा बुद्ध का प्रादुर्भाव हुआ था। शाक्यगण के पड़ौस में ही कोलिय गण (राजधानी-रामप्राम), मोरियगण राजधानी-पिप्पलिवन), बुलिगण (राजधानी-प्रद्राकण्प) भगगण (राजधानी-सुंसुमार) और कालाम गण (राजधानी केसपुत्त) की स्थिति थी।

गान्धार, कुरु तथा मत्स्य के बीच केक्स, मद्रक, त्रिगर्त श्रीर यौधेय जन पद थे। श्रीर श्रधिक दक्षिण में सिन्धु, शिवि, श्रम्बष्ठ श्रीर सौवीर श्रादि जनपद थे।

पर बौद्ध साहित्य में सोलह महाजनपदों का जिस प्रकार बार-बार इल्लेख आता है उससे प्रतीत होता है, कि इस समय में ये सब अन्य जनपद अपने पड़ीसी शक्तिशाली महाजन- पदों की किसी न किसी रूप में अधीनना स्वीकार करते थे। असली बात तो यह है कि उस समय में इन सोलह जनपदों में भी मगध, वरस, कोशल और अवन्ति—ये चार सबसे अधिक शिक्तशाली थे। ये जहाँ अपने समीपवर्ती राज्यों को जीतकर अपने अधीन करने की कोशिश में थे, वहाँ आपस में भी इनमें घनपोर संघर्ष का प्रारम्भ हो चुका था।

### .(२) श्रे णिय विम्विसार

श्रीणिवल के सेनानी भट्टिय ने राजा बालक के विरुद्ध षड्यन्त्र कर उसे मार डाला और अपने लड़के विनिवसार को राजगही पर बिठाया, यह हम ऊपर लिख चुके हैं। सम्भवतः, इसी राजा बालक का दूसरा नाम कुमारसेन भी था। महाकवि बाग्रभट्ट ने हर्षचरित में इस षड्यन्त्र कैं। निर्देश किया है। महाकाली के मेलेमें महामांस की विक्री के कारण जा मनाड़ा उठ खड़ा हुआ था. उसकी गड़बड़ से फायदा उठाकर श्रेणिय माहृय की प्रेराणा से तालजङ्ग नाम के एक वेताल हैनिक ने इस राजा कुमारसेन पर श्रचानक हमला कर दिया श्रीर उसे मौत के घाट जतार दिया। बाग्णभट्ट ने कुमारसेन को 'जघन्यज' लिखा है। यह स्पष्ट है, कि पुलिक या पनिक के वंशज शुद्ध आर्यकुत के न होकर नीच व आर्थिभिन्न कुल के थे। इस समय मगध में श्रायभित्र सैनिक श्रेणियों की प्रबलता थी, श्रोर उनके साहसी नेता मगध के सिंहासन को गेंद की तरह खड़ाल रहे थे। बाह द्रथ रिपु अय को 'जयन्यज' पुलिक, ने मारा श्रीर उसके बेटे बालक व कुमारसेन के। मट्टिय ने मरवा दिया।

विभिन्नसार बहुत शक्तिशाली तथा महत्वाकांक्षी राजा था। उसका विवाह केशित देश की राजकुमारी, सहाकोशल की कन्या कोशलदेवी के साथ हुआ था। इसी विवाह में दहेज में

'नहान चुन्न मूल्य' के रूप में काशी जनपद का एक प्रदेश, जिसकी श्रामदनी एक लाख वार्षिक थी. बिन्विसार को प्राप्त ुद्रश्राथा। कोशल के साथ वैवाहिक सम्बन्ध के स्थापित हो जाने से मगध को इस पश्चिमी शक्तिशाली राज्य से कोई भय नहीं रह गया था. श्रीर वह निश्चित रूप से पूर्व की तरफ साम्राज्य-विस्तार के लिये प्रयन्न कर सकता था। राजा बिन्बिसार ने श्रंग महाजनपद के राजाः ब्रह्मदत्त के उत्पर ब्राक्रमण किया श्रीर उसे जीतकर अपने अधीन कर लिया। इस समय से कुछ पहले क्स महाजनपद का राजा शतानीक (उदयन का पिता) अंग देश को अपनी अधीनता में ला चुका था। ऐसा प्रतीत होता है, कि वत्स त्रांग को देर तक ज्ञापने ब्राधीन नहीं रख सका अवसर पाते ही अंग स्वाधीन हो गया। पर उसकी स्वतंत्रता देर तक कायम नहीं रह सकी, श्रीर कुन वह मगध के साम्रा-ज्यवाद का शिकार हो गया। राजा विस्विसार श्रंगराज से मधीनता स्वीकृत कराके ही संतुष्ट नहीं हुआ, आपितु वहीं के राजा ब्रह्मदत्त को मार कर श्रंग को पूर्णतया मागध साम्राज्य के अन्तर्गत कर लिया गया। इस प्रकार अंग का वह शक्तिशाली महाजनपद, जो किसी समय बहुत बलशाली था और जो किसी समय मगध को भी अपनी अधीनता में रख चुका था, श्रव नष्ट हो गया। श्रंम को जीतने से मगध की शक्ति बहुत बढ़ गई। काशी का कुछ प्रदेश उसे पहले ही से प्राप्त हो। गया था, अब अग को अधिगत कर लेने से वह अत्यन्त महत्वपूर्ण राज्य बन गया और साम्राज्य-विस्तार के इस संवर्ष में प्रवृत्ता हुआ, जिसका उपरूप हम अजातरात्रु के शासन में देखेंगे।

मगध की पुरानी राजधानी गिरिवज थी । पर यह नगर व गंगा के उत्तर में विद्यमान विजयमंब के आक्रमणों से सुरक्षित नहीं था। इस पर निरन्तर विजयों के शाक्षमण होते थे। रहते इन्हों के कारण गिरिव्रज्ञ में एक बार मारी धाग लग गई थी बिन्बिसार ने गिरिव्रज्ञ के उत्तर में थोड़ा सा हट कर, एक नये नगर की स्थापना की, जिसका नाम राजगृह था। राज गृह के राजप्रासादों का निर्माण महागोविंद नाम के मवन निर्माणकला के प्रसिद्ध विशेषज्ञ द्वारा किया गया था। राजगृह के एक दुर्ग के रूप में बनाया गया था, ताकि विज्ञियों के आक्रमणों का वहाँ से मलो-माँति मुकाबला किया जासके। जिस उद्देश्य से राजगृह की स्थपना की गई थी, वह सफल हुआ। कुछ समय बाद बिज्जियों के आक्रमण बन्द हो गये और विज्जिन्धंघ तथा मगध की सन्धि को स्थिर करने के लिये उनमें वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित किया गया। विज्जिकुमारी चेल्लना का विवाह विनिवसार के साथ कर दिया गया।

विश्विसार बड़ा शिक्याली राजा था। बौद्ध प्रन्थ महाबग्ग में लिखा है कि उसकी अधीनता में ६०,००० प्राम थे, जिनके प्रामिक उसकी राजसमा में १कत्र हुआ करते थे। एक अन्य स्थान पर बौद्ध-साहित्य में उसके राज्य का विस्तार ३०० योजन लिखा गया है।

विन्वसार बड़े वैभव के साथ मण्य का शासन करता था। महावग्ग के अनुसार उसकी रानियों की संख्या ५०० थी। इस विषय में बौद्ध लेखक ने यदि अतिशयोक्ति भी की हो, तो भी इसमें सन्देह नहीं कि उसका अन्तःपुर बहुत बड़ा था। उसके बहुत से पुत्रों के नाम प्राचीन ऐतिहासिक अनुश्रुति में मिलते हैं। अजातशत्रु, दर्शक, अभय, शीलवन्त और विमल इनमें प्रमुख हैं। महात्मा बुद्ध राजा विम्बिसार के समकालीन थे। अपने धर्मचक का प्रवर्तन करते हुये महात्मा बुद्ध कई बार मगध श्राये श्रोर विम्बिसार से उनकी मेंट हुई। विम्बिसार के हृदय में बुद्ध के लिये बहुत श्रादर था।

प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक भी राजा बिम्बिसार के समय में ही हुआ। यह शालवती नाम की वेश्या का पुत्र था, और पैदा होते ही माता ने इसका परित्याग कर दिया था। कुमार अभय (बिम्बिसार के अन्यतम पुत्र) ने उसे अपना लिया और पाल-पोस कर बड़ा किया। जीवक को अत्यन्त उच्च शिक्षा ही गई और उसे पढ़ने के लिये तक्षशिला भेज दिया गया। तक्षशिला में जीवक ने आयुर्वेद शास्त्र की कौमारशृत्य शास्त्र में विशेष निपुणता प्राप्त की। विद्याध्ययन समाप्त कर जीवक मगध वापिस लौटा और आगे चलकर बहुत प्रसिद्ध वैद्या बना। जीवक के चिकित्सा-सम्बन्धी चमत्कारों का उल्लेख अनेक स्थानों पर बौद्ध-साहित्य में किया गया है।

बिम्बिसार १५ वर्ष की आयु में मगध का राजा बना था।
६७ वर्ष की आयु तक कुल ५२ वर्ष उसने राज्य किया। उसके
बड़े लड़के का नाम दर्शक था। पिता के बृद्ध हो जाने पर सारा
राज्य-काय दर्शक के ही हाथ में आ गया था। यही कारण है,
कि अनेक प्राचीन प्रन्थों में बिम्बसार का शासन काल २८वर्ष और दशक का २४ वर्ष लिखा गया है। पर दर्शक ने जो
भी राज्य किया, वह अपने पिता के जीवन-काल में ही, किया बाद
में नहीं; क्योंकि बिम्बसार के बाद मगध के राजसिंहासन पर
अजातशत्रु आरूढ़ हुआ। था और उसने अपने पिता की हत्या

(३) अजातशत्रु

राजा बिन्बिसार ने श्रापने शासन के श्रान्तिम वर्षों में श्राजातशत्र के। चन्पा (श्रंग जनपर) का शासक नियत किया था। मगध में शासन कार्य श्राजातशत्र के बढ़े भाई दर्शक के हाथ में था। ऐसा प्रतीत होता है, कि बिन्बिसार ने अपने साम्राज्य के दोनों महाजनपदों (मगध श्रीर श्रंग) को श्रपने इन दोनों पुत्रों (दर्शक श्रीर श्राजातशत्र ) के सुपुर्द कर दिया था। पर श्राजातशत्र केवल श्रग से ही सन्तुष्ट नहीं हुआ। वह संपूर्ण मागध साम्राज्य का स्वामी होना चाहता था। इसलिये उसने श्रपने पिता बिन्बिसार को मार कर स्वयं राज्य प्राप्त करने का उद्योग किया। बौद्ध साहित्य में इस घटना का वर्णन इस प्रकार किया गया है:—

देवदत्त ने अजातशत्रु के साथ मिलकर यह षड्यंत्र कियां कि राजा बिम्बिसार को मार कर वह राजगद्दी प्राप्त कर ले। देवदत्त ने कुमार अजातशत्रु से कहा—कुमार ! पहले मनुष्य दीर्घायु होते थे, अब वे अल्पायु होते हैं। हो सकता है, कि कुमार कहलाते हुए ही तुम्हारी मृत्यु हो जाय। इसलिये कुमार! तुम अपने पिता के। मार कर स्वयं राजा बन जाओ।

तब कुमार श्रजातशत्रु जांघ से छुरा बाँच कर भीत उद्दिग्न शंकित, मस्त (की तरह) मध्याह में सहसा श्रंतःपुर में प्रविष्ट हुआ। श्रन्तःपुर के उपचारकर (रज्ञक) महामात्यों ने श्रजातशत्रु को श्रम्तःपुर में प्रविष्ट होते देखा। देख कर उसे पकड़ लिया। फिर कुमार से कहा—

'क़ुमार ! तुम क्या करना चाहते थे ?'
'पिता को मारना चाहता था।'
'तुम्हे' इस कार्य के लिये किसने प्रेरणा की थी ?'
'श्रार्य देवरत ने।

तब वे महामात्य श्रजातशत्रु को ले, जहाँ मागध राजा श्रेणिय बिम्बिसार था, वहाँ गये। जाकर राजा को सब बात सुनाई। तब राजा ने कुमार श्रजातशत्रु से कहा—

'कुमार ! तू सुमे किस लिए मारना चाहता था ?' 'देव ! मैं राज्य चाहता हूँ ।'

'कुमार'! यदि तू राज्य चाहता है, तो यह राज्य तेरा है।' बिन्बिसार ने आजातशत्रु के चम्पा का राज्य दे दिया। पर वहाँ देवदत्त के साथ मिलकर आजातशत्रु ने प्रजा पर अत्याचार करना शुरू किया, लोगों की सम्पत्ति लूटनी प्रारम्भ की। जनता ने राजा बिन्बिसार से शिकायत की।

विम्बिसार ने सोचा कि यदि अजातरात्र को अधिक विरतृत राज्य दे दिया जायगा, तो वह श्रांत्याचार करना बन्द कर देगा। इसलिए उसने राजधानी राजगृह को खोड़ कर शेष सम्पूर्ण मागध जनपद भी श्रजातशत्रु को दे दिया । पर इससे भी उसके बात्याचारों में कमी नहीं बाई। इस पर राजा ने राजगृह भी अज्ञातशत्रु को दे दिया। केवल खजाने पर ही. अपना अधिकार शेष रखा। इस पर देवदत्त ने अजातशत्रु की सममाया कि जिसके पास सजाना होता है, वही असली राजा होता है। इसलिये बिन्यिसार को विवश किया गया कि वह सजाना भी बाजातरात्रु के सुपुर्व कर दे। बिम्बिसार ने यह भी स्वीकार कर लिया, पर साथ ही अपने पुत्र पर इस बात के लिये जीर दिया कि वह देवहत्त का साथ छोड़ दे। इस बात से कबातरात्र, बहुत नाराज हुआ और अपने पिता को कैर में बाल दिया। उसने वि्नियसार को भोजन देना धन्द कर दिसा ताकि वह भूका से तेक्प-तक्ष कर गर जाने। विश्विसार मिलने के लिए केवल एक व्यक्ति को इजाजत दी जाती थी।

थी उसकी रानी और श्रजांतशत्र की माता वैदेही। वह छिप कर बिम्बिसार के लिए एक कटोरे में भोजन ले जाती थी। जब यह बात श्रजांतशत्र को मालूम हुई, तो उसने रानी को मारने की धमकी दे यह करने से रोक दिया। परन्तु वैदेही श्रपने शरीर पर एक ऐसा चूर्ण मल लाती थी, जो पोषक था। इस प्रकार राजा बिम्बिसार कुछ समय तक और जीवित रह ₹का। पर जब श्रजांतशत्र को यह बात मालूम हुई. तो उसने रानी वैदेही का बिम्बिसार स मिलना ही बिलकुल बन्द कर दिया। बिम्बिसार महात्मा बुद्ध का श्रद्धालु भक्त था। बुद्ध ने गृद्धकूट पर्वत पर एक ऐसे स्थान पर श्रासन जमाया, जहाँ से बिम्बिसार खिड़की के रास्ते बुद्ध का दर्शन करता रह सकता था। बुद्ध के दर्शनमात्र से ही उसका जीवन कायम रहा। पर जब श्रजांतशत्र को यह बात मालूम हुई, तो उसने उस खिड़की को भी बन्द करा दिया।

इसी समय की बात है, कि अजातशत्र के लड़के उदायीमद्र की डंगली में एक फोड़ा निकल आया। दर्द के मारे वह चिल्लाने लगा। अजातशत्र ने उसे गोदी में उठा लिया और उसे पुचकारने का प्रयत्न करने लगा। फिर इसने फोड़े वाली डंगली को गुँह में ले उसे चूमना शुरू किया। इससे वह फोड़ा फट गया और उदायीमद्र को चैन पड़ गई। ठीक इसी समय रानी वैदेही वहाँ आ पहुँची और अजातशत्र को इस दशा में देख उससे कहा—"तेरे पिता ने भी तेरे लिये एक दिन ठीक इसी प्रकार किया था।" यह सुनते ही अजातशत्र की आँखें ख़ुल गई। उसे ख्याल आया कि वह अपने पिता के साथ कितना अन्चित ज्यवहार कर रहा है। उसने सीचा, यदि मेरे पिता अब भी जीवित हों, तो कितना उत्तम हो। उसने चिल्ला कर कहा—आह ! यदि कोई आदमी सुने बता सके कि मेरे युद्ध पिता अब भी जीवित हैं, तो उसे मैं अपना सारा राज्य देने को तैयार हूँ। यह सुनते ही लोग कारागार की तरफ भाग पड़े। बिन्बिसार बहुत बूढ़ा था, इतने दिनों के अनशन के कारण उसका शरीर मृतपाय हो गया था। जब उसने बाहर शोर सुना, तो समभा कि अजातशत्रु ने उसे कोई नई व्यथा देने की व्यवस्था की है इसे वह नहीं सह सका और उसके प्राण शरीर को छोड़ गये।

इस प्रकार परमप्रतापी अंग-विजेता सैनिक श्रेणि के नेता महाराज बिम्बिसार की मृत्यु हुई। अजातशत्रु के अन्य भाई उसके भय के मारे बौद्ध भिक्षु बैन गये। न केवल शीलवन्तै, विमल आदि छोटे भाइयों ने ही भिक्षुवृत्ति स्वीकार की, पर कुमार दशंक, जो बिम्बिसार के पिछले रेक्ष वर्षों में राजगृह का शासक रहा था और अजातशत्रु का बड़ा भाई था, अपने उद्देख महात्वाकांक्षी भाई के भय स बौद्ध भिक्षु बन गया!

इसमें सहदेह नहीं कि राज्य प्राप्ति-के परचात् श्वजातशत्र के श्वपने काय पर बहुत परचात्ताप हुआ। बौद्ध प्रन्थों में स्थान-स्थान पर उसके परचात्ताप का उल्लेख है। जैन लेखक हेमचन्द्र ने तिस्वा है, कि अजातशत्र की अपने पिता की मृत्यु पर इतना दुःख हुआ कि वह राजगृह में रह नहीं सका और उसने अपनी राजधानी राजगृह से पारवर्तित कर चम्पा बना ली।

राजगही पर धाधिकार कर लेने के धनन्तर धाजातशतु से धन्य राज्यों के साथ युद्धों का प्रारम्भ हुआ। पहला युद्ध केशल महाजनपद के साथ हुआ। यहाँ इस समय राजा प्रसेनजित्रका राज्य था। यह धाजातशत्र का नाना था। अपने नाना के साथ धाजातशत्र के युद्ध का कारण यह था,। कि राजा बिन्बिसार के वैदेही कोशल देवी के विवाह के धवसर पर नहान चुका मुल्ये

के रूप में काशी का जो प्रदेश दहें ज में दिया गया था, उस पर' अब कोशल के राजा ने फिर अपना अधिकार कर लिया था। अपने पित के, वियोग में रानी कोशलदेवी का स्वर्गवास हो चुका था। अतः प्रसेनजिन् चाहता था कि काशी जनपद का वह प्रदेश पितृ घाती अजातशत्रु के पास न रहने पावे । इसी प्रश्न पर मगध और कोशल में युद्ध का प्रारम्भ हुआ।

श्रजातरात्रु नश्युवक था श्रीर बड़ा महत्त्वाकां ची व उद्दंड बीर था। दूसरा भार प्रसेनजित् बृद्ध हो चुका था। पहले श्रनेक युद्धों में कोशल की निरन्तर पराजय होती रही । शसेनजित् अपनी पराजयों से बहुत चिन्तित था । एक दिन उसने अपने दरबारियों के सम्मुख इस समस्या को उपस्थित किया। उन्होंने कहा, बौद्ध भिक्षुयों से इस समस्या का इत पूछना चाहिये। राजा ने कुछ लोगों को भिज्ञश्रों की बातें सुनने के लिए नियत कर दिया। दो भिक्खु श्रापस में मगध श्रीर कोशल के युद्ध की चर्चा कर रहे थे। राजा प्रसेनजित् के भेजे हुए दृत इनकी बातीं के। ध्यान से सुनने लगे। बातें चलते हुए उन भिक्खुओं में से एक ने कहा, यदि प्रसेनजित् मगध को परास्त करना चाहता है, तो उसे शकटब्यूह बनाकर युद्ध करना चाहिये। दूतोंने यह बात प्रसेनजिन् तक पहुँचा दी। उसने यही किया । एक बार फिर सेना एकत्र की गई। सेना को शकटच्यूह की पद्धति से संगठित किया गया। इस बार अजातरात्रु परस्ति हो गया। वह केवल परास्त ही नहीं हुन्ना, अपितु प्रसेनजित् के हाथ में कैंद्र भी हो गया।

बद्यपि अन्त में प्रसेनिजित् अजातशत्रु की परास्त करने में समर्थ हुआ, पर मगध की शांक का उसे भली-भाँति विद्यान हो गया था। उसने यही उचित सममा कि अजातशत्रु के साथ सन्धि कर ली जाने और इस सन्धि को स्थिर रखने के लिये अपनी कन्या विजरा का विवाह आजातशत्रु के साथ कर दिया जाने। जिस प्रकार कोशल देवी के विम्बिसार के साथ विवाह के समय काशी का वह एक लाख वार्षिक आमदनी का प्रदेश दहेज में 'नहानचुन मूल्य' के रूप में प्रदान किया गया था, वैसे ही अस फिर विजरा के विवाह में बही प्रदेश उसी रूप में फिर दे दिया गया। इस प्रकार काशी का वह प्रदेश मागध साम्राज्य में ही शामिल रहा।

कोराल के साथ सन्धि हो जाने के अनन्तर, अजातरात्रु ने गंगा के उत्तर मे विद्यमान विज्ञिसी पर श्राक्रमण करने की विचार किया। विज्ञिसंघ बड़ा शक्तिशाली जनपद था, जिसमें आठ गए सम्मिलित थे। बौद्ध प्रन्थों के अनुसार मगध और बिज जनपदों के इस युद्ध का तात्कालिक कारण निम्नलिखिक बा। विज्ञ और मगध के वीच में गंगा नदी बहती थी, जो इनके बीच की सीमा का काम देती थी। गङ्गा के तट पर एक बन्द्रगाइ था, जो एक भील लम्बा था । आधा बन्दरगाह विजयों के अधिक कार में था और आधा मगध के। इस बन्द्रगाह के समीप ही एक परंत था, जिसके आंचल में बहुमूल्य खनिज पदार्श की एक बान थी। इस खान पर भी दोनों जनपदों का अधिकार सममह साता था। पर दो वर्षी से देवल विज्जि लोग इस स्नान का उपयोगः कर रहे थे। मगध को इसका कोई हिस्सा नहीं मिल रहा आहे अजातरात्रु इसे सहन नहीं कर सका और उसने युद्ध द्वारा विजयो को परास्त करने का निश्चय किया। बिजार्थी पर आक्रमण करने का मूल कारण वो मगध भी साम्राज्य-लिप्सा ही थी।

्विष्ण जनपद को किस प्रकार सगध के साम्राज्यवाद ने अपना शिकार बनाया, इसका वृतान्त बढ़ा सनोरंजक व उपयोगी है। इस महापरिनिब्बान सुत्त के श्राघार पर इस वृत्तान्त का यहाँ उल्लेख इस्ते हैं :--

**"ऐसा मैंने सुना। एक समय भगवान बुद्ध राजगृह में गृप्रकृट** 

वर्वत पर विहार करते थे।

उस समय राजा मागध वैदेहीपुत ऋजातरात्रु विज्ञ पर पर चढ़ाई करना चाहता था। वह ऐसा कहता था—मैं इन वैभव-शाली महानुभाव विज्ञियों को उच्छित्र कहँगा, विज्ञियों का विनाश कहँगा, उन पर आफत ढाऊँगा।

तब अजातशत्रु ने मगध के महामन्त्री वर्षकार बाह्य को कहा—आओ बाह्यण ! जहाँ भगवान हैं, वहाँ जाओ । जाकर मेरे इचन से भगवान के पैरों में सिर से वन्दना करो । आरोग्य, अल्प आतंक, लघु उत्थान, मुख विहार पूछो और यह कहो — भगवान ! गुजा अजातशत्रु विजयों पर चढ़ाई करना चाहता है । वह ऐसा कहाता है, 'मैं इन बिजयों को उच्छित्र कहाँगा'। भगवान तुम्हें जैसा चत्तर दें, उसे समम कर मुभे कहो । तथागत अयथार्थ बात वहीं कह सकते।

'श्रच्छा' कह कर ब्राह्मण वर्षकार बहुत अच्छे यान पर आरूढ़ हो राजगृह से निकला और गृधकूट पर जहाँ भगवान थे, वहाँ ग्रया। जाकर भगवान के साथ संमोदन कर एक ओर बैठा और एक ओर बैठ कर राजा अजातशत्रु का संदेश भगवान को सुना दिया।

उस समय आयुष्मान आमन्द भगवान के पीछे खड़े होकर अगवान को पंखा मल रहे थे। तब आयुष्मान आनन्द को आमं-त्रित कर भगवान ने कहा—

'त्रानन्द! क्या तूने सुना है, बिज्जि लोग बरावर सभा में एकत्रित होने वाले हैं ?' 'हाँ, भगवन् ! मैंने सुना है ।'

'श्रानन्द! जब तक विज्ञि एक साथ एकत्र होकर बहुवां अपनी सभायें करते रहेंगे, तब तक श्रानन्द! विज्ञियों की वृद्धि दी सममना, हानि नहीं।

'क्या त्रानन्द ! तूने सुना है, कि बिज लोग एक हो बैठक करते हैं, एक हो उत्थान करते हैं और एक हो राजकीय कार्य की देख भाल करते हैं ?'

'हा', भगवन् ! मैंने सुना है।'

'बानन्द ! खब तक विज्ञ लोग एक हो बैठक करते रहेंगे, एक हो उत्थान करते रहेंगे, और एक हो राजकीय कार्य की देखभास करते रहेंगे, तब तक उनकी बृद्धि ही सममना, हानि नहीं।'

'क्या आनन्द ! तूने सुना है, कि बिज लोग, जा अपने राज्य में विहित है, उसका उल्लंघन नहीं करते, जा विहित नहीं है, उसका अनुसरण नहीं करते; और पुराने समय से बिजयों में जो नियम चले आ रहे हैं, उनका पालन करते हैं ?'

'हाँ, भगवन् ! मैंते सुना है।'

'आनन्द ! जब तक विज्ञि लोग जो अपने राज्य में।विहित है, उसका उल्लंघन नहीं करेंगे, जो पुराने समय से विज्ञियों में नियम 'वले आ रहे हैं, उनका पालन करते रहेंगे, तब तक उनकी मुद्रि ही होगी, हानि नहीं।'

'क्या त्रानन्द ! त्ने सुना है, विज्ञियों के वृद्ध (महत्त्वक ) नेता हैं, उनका ने सत्कार करते हैं, उन्हें ने बड़ा मान कर उनकी पूजा करते हैं, उनकी बात को सुनने तथा ध्यान देने योग्य समस्ते हैं ?'

'हाँ, भगवन् । मैंने सुना है !'

'आनन्द ! जब तक विज्ञियों में वृद्ध (महत्लक) नेता रहेंगे, उनका वे सत्कार करते रहेंगे, उन्हें वे बड़ा मानकर उनकी पूजा करते रहेंगे, उनकी बात की सुनने तथा ध्यान देने योग्य समभते रहेंगे, तब तक उनकी वृद्धि ही होगी, हानि नहीं।'

तब भगवान ने ब्राह्मण वर्षकार की सम्बोधन करके वहा— श्राह्मण ! एक समय मैं वैशाली के सारदन्द चैत्य में बिहार करताः बा। वहाँ मैंने विज्ञियों की ये सात अपरिहाणीय धर्म कहे थे। जब तक, ब्राह्मण ! ये सात अपरिहाणीय धर्म विज्ञियों में रहेंगे, इन सात अपरिहारणीय धर्मा में विज्ञि लोग दिखाई पहेंगे, तब तक ब्राह्मण ! विज्ञियों की वृद्धि ही सममना, हानि नहीं।

ऐसा कहने पर ब्राह्मण वर्षकार भगवान से बोला-हे गौतम ! इक भी अपरिहाणीय धर्म से विज्ञियों की बृद्धि ही सममनी होगी, सात अपरिहाणीय धर्मों की तो बात ही क्या ? हे गौतम ! राजा अजातराजु को उपलाय (रिश्वत) या आपस में फूट इलवा कर युद्ध करना ठीक नहीं। हे गौतम ! अब हम जाते हैं। हमें बहुत काम करने हैं।

तब मगध का महामात्य ब्राह्मण वर्षकार भगवान को अभि-नन्दन कर, अनुसोदन कर आसन से उठ कर चला आया।

इससे आगे का वृत्तान्त अट्ठकथा में इस प्रकार लिखा गया

वर्षकार ब्राह्मण राजा अजातशत्र के पास गया। राजा ने उससे पूछा,—'श्राचार्य! भगवान ने क्या कहा १' उसने उत्तर दिया, अमण गातम के कथनानुसार तो वैज्जियों का किसी प्रकार भी परास्त नहीं किया जा सकता। हाँ उपलाय (रिश्वत) और आपस में फूट डालने से लिया जा सकता है।'

'तब राजाने कहा—'रिश्वत से हमारे हाथी, घोड़े और कोष का नाश हागा। भेर का ही प्रयोग करना चाहिये। यह कैसे किया जावेगा ?

वर्षकार ने उत्तर दिया—'तो महाराज! तुम परिषद में विजियों की बात उठाओं। तब मैं कहूँगा, महाराज। तुम्हें उनसे क्या है ? इन राजाओं (विजिगण के राज समासद) को कृषि और वाणिज्य करने दो।' तब तुम कहना—'क्यों जी! यह ब्राह्मण विजियों के सम्बन्ध में की जाने वाली बात में हकावट डालता है।' उसी दिन मैं उन (विजियों) के लिये भेट उपहार भेजूँगा। उसे पकद इर मुक्त पर दोवारोपण कर, बन्धन, ताड़न आदि न कर, छुरे से अंडन करा मुक्ते नगर से बाहर निकाल देना। तब मैं कहूँगा—मैंने तेरे नगर में प्राकार और परिका बनवाई हैं; मैं इनके कमजोर स्थानों को जानता हूँ, अब जल्दी तुक्ते सीधा करूँगा। ऐसा सुक कर तुम कहना-बेशक, तुम आओ।

राजा अजातरात्रु ने यही सब किया। बिजयों ने वर्षकार के निकाल जाने की बात सुनकर कहा, 'यह बाह्मण मायाबी राठ है, इसे गंगा म उतरने दो।' पर दूसरे बिजयों की सम्मित इससे मिन थी। उन्होंने कहा—'इस बाह्मण को हमारा पत्र लेने के कारण ही तो मगध से निकाला गया है, अतः इसे आने देना आहिये।' विजयों ने बाह्मण वर्षकार से पूछा—'तुम किस लिये यहाँ आए हो ?' उसने सब हाल सुना दिया। विजयों ने कहा—इस छोटी सी बात के लिये इतना भारी दण्ड देना उपयुक्त नहीं था। किर उन्होंने पूछा-'मगध में तुम्हारा क्या पद था ? वर्षकार ने कहा—'में वहाँ विनिश्चय महामात्र था। विजयों ने निकास किया, यहाँ भी वर्षकार का यही पद रहे। वर्षकार वैशाली में निवास करने लगा। वह बढ़ी सुन्दर रीति से न्याय कार्य करता था। वाक्षमार उसके पास विद्यामहामा अरते के।

धीरे-धीरे ब्राह्मण वर्षकार की वैशाली भर में धाक जम गई। अपने गुणों के कारण सब उसकी प्रतिष्ठा करने लगे। अब उसने अपना श्रमली कार्य प्रारम्भ किया। उसने एक लिच्छवि को एकान्त् में ले जाकर पूछा-'आप बहुत गरीव हैं न ?' उसने कहा-'आप से यह बात किसने कही !' 'अमुक लिच्छवि ने !' इसी प्रकार दूसरे लिच्छवि से वर्षकार ने कहा 'तुम कायर हो क्या ?' 'किसने कहा !' 'श्रमुक लिच्छवि ने ।' इसी प्रकार भूठ-मूठ एक दूसरे के नाम से बातें कह कर वर्षकार ने उन लिच्छवि राजाओं में तीन वर्ष के अन्दर ऐसी फूट डाल दी, कि दो लिच्छवि राजा एक रास्ते पर भी नहीं जाते थे। हम पहले लिख चुके हैं कि लिच्छविगण वैञ्जि जनपद में सब से अधिक शत्ति शाली था। जब बर्षकार के। विश्वास हो गया, कि अबं लिच्छवियों में भली भाँति फूट पड़ गई है, तब उसने राजा अजातरात्रु के पास जल्दी ही आक्रमण करने के लिये खबर भेजी। अजातरात्रु ने रणभरी बजाई और युद्ध के लिये, चल पड़ा । जब वैशाली-निवासियों ने देखा कि अजातशत्रु आक्रमण करने आ रहा है, तो उन्होंने भी रणमेरी बजवाई और कहा—आओ चलें, राजा अगातशत्रु को गंगा के पार न उतरने दें। पर भेरी सुन कर भी लिच्छवि लोग जमा नहीं हुए। तब दुवारा भेरी बजाई गई, कि राजा को नगर में युसने न दें; नगरद्वार बन्द करके अजातरात्र का मुकाबला करें। पर अब भी कोई जमा नहीं हुआ। राजा अजातरात्रु खुले द्वारों से ही घुस कर सब को तवाह करके चला गया।

बौद्ध साहित्य के इस विवरण पर किसी प्रकार की टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। निस्सन्देह, विज्ञ जनपद मगध के उत्तर में गंगा के पार एक बहुत शक्तिशाली संघ था। पर गणतन्त्र-राज्यों की सबसे बड़ी निर्वलता यह होती है, कि उनमें भेद-नीति सुगमता से सफल बनाई जा सकती है। 'भेद' और 'प्रदान' इन दो उपायों से ही गणराज्यों का विनाश शत्रु लोग करते रहे हैं। कौटलीय अर्थशास्त्र में साम्राज्यवादी आचार्य चाणक्य ने इन्हीं उपायों का उपदेश अपने विजिगीषु राजा को संघों का नाश करने के लिये दिया हैं। चाणक्य से पूर्व आचार्य वर्षकार ने भी इन्हीं उपायों का उपयोग कर विजिसंघ का नाश किया।

एक जैन प्रनथ के अनुसार, जब राजा अजातसन्नु ने वैशाली पर चढ़ाई की तो काशी और मल्ल जनपदों ने इस युद्ध में बिज्जियों की सहायता की। सम्भवतः विज्ञिसंघ के साथ ही काशी और मल्ल जनपद भी मगघ के साम्राज्यवाद के शिकार होगये। यदापि बौद्ध प्रनथ अहकथा के अनुसार वर्षकार की भेदनीति के कार्य अजातशन्नु ने युद्ध के बिना ही वैशाली पर अपना अधिकार कर लिया था, पर जैन अनुश्रुति के अनुसार उसे विज्ञित्य को परास्त करने के लिये घोर युद्ध की आवश्यकता हुई थी। इस बुद्ध में अजातशन्नु ने 'महाशिला-कएटक' और 'रथमूसल' जैसे भयंकर हथियारों का प्रयोग किया था। वृषकार की भेदनीति के कारण कमजोर पड़े हुए विज्ञ महाजनपद को युद्ध हारा जीत सकना अजातशन्नु के लिये सम्भव हो गया था, यहीं प्राचीन चनुश्रुति का निष्कर्ष है।

अंग महाजनपद विम्बिसार के समय में मगध साम्राज्य के अन्तर्गत हो गया था; अब अजातरात्र के प्रयत्न से बिन्जि, मस्स और काशी, ये तीन महाजनपद मगध साम्राज्य में सम्मितित हो गये। काशी का कुछ भाग पहले ही विम्बिसार के संगव में भी मगध के अधीन था। अजातरात्र ने सम्पूर्ण काशी महाजनपद को हस्तगत कर लिया। इस अकार अब मगध साम्राज्य भी शक्ति बहुत बढ़ गई।

चजातरात्रु ने ३२ वर्ष तक राज्य किया । जिस समय महात्मा . इद का निर्वाण हुन्ना , उस समय चजातरात्रु को सासम्ह कर्म हुए आठ वर्ष व्यतीव हो चुके थे। महासा बुद्ध का निर्वाण-काल ४८० ईस्वीपूर्व के लगभग है। अतः अजातरात्रु ४८८ ईसवी पूर्व में राजगद्दी पर बैठे, और ५५६ ईसवी पूर्व में उनके सासन का अन्त हुआ।

### ( ४ ) राजा उदायीमद्र

प्रसिद्ध बौद्ध ऐतिहासिक प्रनथ महावंश के अनुसार उदायी-भद्र ने भी अपने पिता अजातशत्रु को मार कर मगध का राज-सिंहासन प्राप्त किया था। अजातशत्रु ने अपने पिता विन्विसार का घात किया था और उदायी ने अजातशत्रु का। ये एकराट् बनने के इच्छुक मागध सम्राट् सचमुच ही 'नयबर्जित' थे। शायद इन्हीं को हिट में रख कर आचार्य चागुक्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है, कि राजपुत्र कर्कट (केंकड़े) के समान होते हैं, जो अपने पिता को ही खा जाते हैं। चागुक्य ने राजपुत्रों को इस प्रवृत्ति से बचाने के लिये अनेक उपायों का मी प्रतिपादन किया है। राजपुत्र कहीं अपने पिता को मार कर राज्य प्राप्ति के लिये बड्यन्त्र तो नहीं कर रहे हैं, इसकी जानकारी रखने के लिये अनेक प्रकार की व्यवस्थाये की गई हैं।

पाटलीपुत्र की स्थापना उदायी ने ही की। अजातशत्रु के समय में मगध की राजधानी चम्पा और राजगृह थी। काशी, मल्ल और विज महाजनपदों के जीत लेने के बाद मगध साम्राज्य इतना विस्तृत हो।या था, कि राजगृह या चम्पा साम्राज्य के केन्द्र से बहुत दूर पड़ती थीं। शक्तिशाली विज्ञसंघ को मली-भाँति काबू में रखने के लिये भी इस प्रकार की राजधानी की आवश्यकता थी, जो विज्ञजनपद से अधिक दूर न हो। अदिलीपुत्र इसके लिये बहुत ही उपयुक्त नगरी थी।

ंउरायी बहुन ही महचाकांची तथा बीर राजा था। पड़ोस के सब राजा उस हे निरन्तर श्राक्रमणों से तंग थे। वे समफते थे, क्रि जब तक उड़ाथी जीवित रहेगां तब तक दूसरे राजा चैन से साज्य-सुख का उपभाग नहीं कर सकते। पर उदायी ने किस-किस राजा को जीत कर अपने अधीन किया, इसका वृत्तान्त भारतः की प्राचीन अनुश्रुति से ज्ञात नहीं होता। पर जैन प्रन्थों में उदायी के विषय में एक कथा अत्यन्त उपयोगी पाई जाती है। हेमचन्द्र कृत 'स्थविरावलि चरित्र' के अनुसार उदायी ने किसी सभीपवर्ती राजा पर आक्रमण कर उसके राज्य को छीन लिखा श्रीर वह राजा भी युद्ध में मारा गया। परन्तु उस राजा के पुत्र ने अर्जन्त के राजा के पास जाकर आश्रय लिया और उससे उदायी के विरुद्ध युद्ध करने के लिये सहायता की याचना की ! इस समय भारत में साम्राज्य-विस्तार के लिये जो महाजनपद संघर्ष कर रहे थे, उनमें मगध और अवन्ति ही सब से प्रबत ये। मगध ने अंगं, काशी, विज और मल्ल महाजनपर्दों की जीत लिया था। इनके विजय के कारण उसकी शक्ति बहुत बहु गई थी। उधर अवन्ति की शक्तिंभी बहुत बढ़ी हुई थी। बत्स खौर अवन्ति इस समय एक राजवंश के शासन में थे। परिचन के अनेक छोटे-बड़े राज्य इस समय अवन्ति के अधीन हो अके थे।

अवन्ति के राजा ने इस राजकुमार को सहायता देना स्वीकृत कर लिया। पर उदाधी को युद्ध द्वारा परास्त कर सकता सुगम बात न थी। अतः एक चाल चली गई। उदाधी जैने समें में श्रद्धा रखता था। जैन साधु उसके पास आते जाते रहते के हैं इस राज्यच्युत राज कुमार ने जैन साधु का वेरा बनाया और पाटलीपुत्र जा पहुँचा। जो जैन गुढ उदायी के अजमाताद में श्राते जाते थे, उनमें से एक का शिष्य बन कर वह स्वयं भी महलों में श्राने जाने लगा। एक दिन श्रवसर पाकर, जब राजा सो रहा था, इसने उस पर श्राकर्मण किया और सिर धड़ से श्रला कर दिया। इस प्रकार पितृहन्ता तथा पाटलीपुत्र के संस्थापक राजा उदायीभद्र का श्रन्त हुआ। उदायी का शासन- माल कुल १६ वर्ष था।

खदायी के बाद अनुरुद्ध और फिर मुख्ड मगध की राजगही ' पर बैठे। इन दोनों का शासन-काल ८ वर्ष था। इनके साथ सम्बन्ध रखने वाली किसी भी महत्वपूर्ण घटना का ज्ञान हमें नहीं है।

### (५) शिशुनाग नन्दिवर्धन •

मुण्ड के बाद मगध का राजा नागदासक बना। इसका प्रधान अमात्य शिशुनाग था। नागदासक नाम को ही राजा था, असली राज्यशक्ति शिशुनाग के हाथ में थी। शिशुनाग ने उसी मार्ग का अवलम्बन किया, जिस पर अन्तिम बाईद्रथ राजा रिपुं जय का प्रधानामात्य पुल्कि चलाथा। मगध में फिर एक बार कान्ति हुई। नागदासक को किलिसिहासन से उतार कर उसका अमात्य शिशुनाग सम्राट् बन गया। बौद्ध साहित्य के अनुसार पाटलीपुत्र के पौरों, मन्त्रियों और अमात्यों ने नागदासक को राजगद्दी से ज्युत कर "साधुसम्मत अमात्य शिशुनाग" को राजगद्दी से ज्युत कर "साधुसम्मत अमात्य शिशुनाग" को राजपद पर अभिषिक्त किया। शिशुनाग कहीं तक साधुसम्मत था, यह वह सकना सुगम नहीं है, पर इसमें सन्देह नहीं, कि वह बड़ा प्रतापी और महत्त्वाकांची था। उसने कुल ४२ वर्ष तक मगध का नेतृ व किया, २४ वर्ष नागदासक के अमात्यरूप में और १६ वर्ष स्वयं राजा के रूप में। शिशुनाग का ही दूसरा, नाम नन्दिवर्धन था।

शिशुनाग के शासन-काल में मगधु के साम्राज्य का और भी श्रिधिक विस्तार हुआ। इसके समय की सब से बड़ी घटना श्रवन्ति महाजनपद का मागध साम्राज्य में सम्मिलित होना है। पुंलिक के लड़के प्रद्योत ने अवन्ति में जिस नये दश का प्रारम्भ क्रिया था, अब उसका अन्त होगया। प्रचोत बड़ा शक्तिशाली राजा था, इसीलिये प्राचीन श्रानुश्रुति में उसे 'चरह' विशेषस से स्मरण किया गया है। वत्स राज्य के साथ उसके बहुत से युद्ध हुए, और धीरे धीरे बत्स अवन्ति का वशवर्ती हो गया। प्रचीत ने अपने समय में मगध पर भी आक्रमण करने की तैयारी की। इसीलिये राजा अजातरात्र ने राजगृह की किलाबन्दी कर्साई थी। प्रद्योत के बाद अवन्ति की राजगड़ी के लिये गृह कतड़ शुरू हो गया । बाद के राजा प्रचीत के समान वीर तथा शर्तिशाली नहीं थे। शिशुनाग ने उन पर ब्राक्रमण किया और अवन्ति के अन्तिम राजा अवन्तिवर्धन को मार कर यह शक्तिशाली महा-जनपद् भी गगध साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। अवन्ति के नष्ट होने के साथ ही बत्स देश पर भी शिशुनाय का अधिकार हो गया।

## (६) काकवर्ण महानन्दी

शिशुनाग का पुत्र काकवर्ण महानन्दी था। इन्छ बन्धों में इसे ही कालाशोक के नाम से लिखा गया है। इसने इस २८ वर्ष तक राज्य किया। इस के शासनकाल के दसने वर्ष में महात्मा बुद्ध का निर्वाण इए १०० वर्ष पूर्ण हो चुके के। इस अवसर पर बौद्ध धर्म की एक महासमा वैशाली में संगष्टित की गई। राजा महानन्दी इस महासमा का संरक्षक था। इसका आयोजन वैशाली के इसुमपुरी बिधार में किया शवा का अहरी

बौद्ध संसार के सर्व प्रसिद्ध ७०० भिक्षु एकत्र हुए थे। बौद्ध धर्म के संगठन में इस महासभा ने बड़ा कार्य किया।

महानन्दी के समग्र में मागध साम्राज्य का ऋौर ऋधिक विस्तार हुआ हो, इस विशय में कोई निर्देश प्राचीन श्रानुश्रुति मे, नहीं पाया जाता।

महानन्दी का अन्त भी एक पड्यन्त्र द्वारा हुआ। महाकिष बाणभट्ट ने हर्गवरित में लिखा है, कि नगर के बाहर गले में छुरी भोंक देने से उसकी मृत्यु हुई। प्राचीन आर्य मर्यादा को छोड़कर मगध के सम्राटों ने जिस भाग का अनुसरण किया था, उसमें यिद राजाओं का अन्त इस प्रकार के पड्यन्त्रों द्वारा हो, तो उसमें आश्चर्य की क्या बात है ?

जिस षड्यन्त्र द्वारा राजा महानन्दी की हत्या हुई, उसका नेता महापद्म नन्द था। यह जाति का शूद्र थां और अपने श्रारम्भिक जीवन में बड़ी किंदिनता से अपना पेट पालता था। परन्तु देखने में वह बड़ा सुन्द्र था। धीरे धीरे महानन्दी की रानी उसके काबू में आगई, और रानी द्वारा राजा भी बहुत कुछ उसके प्रभाव में आगया। अवसर पाकर महापद्म नन्द ने महानन्दी को कत्ल कर दिया और उसके पुत्रों के नाम पर स्वयं राज्य-कार्य का संचालन करने लगा। महानन्दी के दस लड़के थे। प्रतीत होता है, कि पिता की हत्या के समय ये सभी आयु में कम थे। यही कारण है, कि राजमाता का कृपापात्र होने से सारी शासन-शक्ति महापद्मनन्द के हाथ में थी। इस महारख ने बाद में महानन्दी के पुत्रों का भी घात करा दिया, और स्वयं मगय का सम्राट् बन गया।

#### (७) महापद्म नन्द

वायु पुराण के अनुसार महापद्मनन्द ने २८ वर्ष तक मगध का शासन किया। यह बहुत ही शक्तिशाली राजा था।'एक पौराणिक अनुश्रुति के अनुसार उसके सैनिकों की संख्या दसः पद्मा थी। उसक पास सम्पत्ति भी दंस पद्मा थी। इसी लिये उसका नाम महापद्मा पड़ा था। पौराणिक अनुश्रुति की इन संख्याओं को स्वीकृत कर सकना तो सम्भव नहीं है, किन्तु, महापद्मा के पास अनन्त सेना और अनन्त सम्पत्ति अवश्य थी। इसीलिये उसे प्राचीन बौद्ध प्रन्थों में उपसेन भी वहा, गया है।

महापद्म नन्द के समय में मागध साम्राज्य का बहुत विस्तार हुआ। एक अनुश्रुति के अनुसार महापद्म ने ऐक्ष्वाक, पाश्वाल, कीरव्य, हैहय, शूरसेन, मैथिल तथा अन्य बहुत से राज्यों को जीत कर अपने अवीन किया था। बिस्बिसार, अजातरात्रु, उदायी, शिशुतान और नन्दिवर्धन ने मगध के जिस उकर्ष का आरम्भ किया था, महापद्मनन्द ने उसे चरमसीमा तक पहुँचा दिया १. अंग, काशी, विजिज, मल्ल, वास और अवन्ति - ये द्वाः महा-अनपद महापदा के पूर्ववर्ती मागव सम्राटों ने अपने अधीन कर लिये थे। अब महापद्म ने ऐस्वाक्व वंश द्वारा शासित कोराल्, पश्चाल, चेदि, शूरसेन और कुरू-इन महाजनपदों को जीत कर मागघ साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। इस प्रकार बौद्ध काल के सोलह महाजनपदों में से बारह महाजनपद मागध साम्राज्य के अन्तर्गत हो गये। महाजनपदों के अतिरिक्त जिन अन्तर जनपदों को महापदा नन्द ने अपने अधीन किया था, उनमें कलि। विशेषहप से उन्लेखनीय है। सारवेल के हाबीगुरफ शिलालेख से स्वित होता है, कि नन्दराज कलिंग पर आक्रमण कर वहाँ से जिन की एक मृति विजयोपहार के रूप में मगकः से गया था। कलिक भी महापद्म के प्रयत्न से मागध सामान्य के अन्तर्गत होगया था। दिच्चिणी मास्त में प्राप्त अनेक शिलालेली से बात होता है, कि बाबुनिक बन्बई प्रान्त के भी बनेक महैशी

पर नन्द का शासन था। सम्भवतः, गोदावरी के प्रदेश में स्थित अश्मक महाजनपद भी महापद्मनन्द के साम्राज्य में सम्मिलित था।

नन्द के प्रधान मन्त्री का नाम कल्पक था। प्राचीन अनुश्रुति में इसकी बुद्धि की बड़ी प्रशंसा की,गइ है। इसी की सूफ और नीति कुशर्लता का यह परिणाम था, कि महापद्म नन्द ने प्राय: सारे उत्तरी भारत में मागध साम्राज्य का विस्तार कर लिया था।

महापद्म जाति का शुद्र था। पुराखों ने उसे 'शुद्रागर्भोद्भव' करके लिखा है। उसके सम्बन्ध में पुराणों का कहना है, कि जिस प्रकार प्राचीन समय में परशुराम ने चित्रयों का संहार किया था, वैसे ही अब शुरू नन्द ने सब चित्रिय राजवंशों का अन्त कर दिया था । वह खेच्छाचारी एकराट् था, जिसका पृथिवी भर पर एकच्छत्र शासन था, और उसकी आज्ञा को उन्लवन करने बाला कोई नहीं था। पुराणों में यह भी लिखा है, कि महापद्म नन्द से लगा कर सब राजा 'शुद्रप्राय' और 'अवार्मिक' हुए। यह तो स्पष्ट ही है, कि महापद्म नन्द आर्थ-भिन्न जाति का था, और प्राचीन आर्य धर्म का पालन करने वाला नहीं था। प्राचीन आर्य क्षत्रिय राजवंशों और आर्य नीति का अन्त कर उसने विशाल एकच्छत्र, खेच्छाचारी मागध साम्राज्य का विस्तार किया था। महापद्म नन्द की शक्ति का आधार उसकी वैयक्तिक योग्यता और उस भृत सेना का साहास्य था, जिसमें अनार्य सैनिकों की प्रमुता थी, और जो अनार्य, शुद्र मागध सम्राट् के प्रति मक्ति रखती थी।

महापद्म के बाद उसके आठ पुत्रों ने शासन किया। महापद्म और उसके आठ पुत्र ही इतिहास में नवनन्द के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनके सम्बन्ध की कोई घटना हमें झात नहीं है। पर かいもうしころかりもことのなる 地震を

अप्रित्तमं नन्द् धननन्द था, जिसे मार कर भौर्य चन्द्रगुप्त ने आवार्य चाणक्य की सहायता से मागध साम्राज्य पर अपना, अधिकार कर लिया था। महापद्म नन्द के पुत्रों का शासन-काल केवल सोलह वर्ष है।

मौर्य चन्द्रगृप्त ने धननन्द का नाश कर एक नये शक्तिशाली बंश का प्रारम्भ किया, पर मागध साम्राज्य पहले ही की तरह कायम रहा। मौर्यों के साथ किसी नये साम्राज्य का प्रारम्भ नहीं होता। मगध का जो साम्राज्य जरासन्ध, बिन्बिसार, आजातशत्र और महापद्मानन्द के प्रयत्नों से निरन्तर उन्निति करता गया था, मौर्यों ने उसे और अधिक विस्तृत किया। चन्द्र-गुप्त, बिन्दुसार और अशाक के प्रयत्नों से मागध साम्राज्य अपने विस्तार की अन्तिम सीमा तक पहुँच गया, और न देवल प्रायः सम्पूर्ण भारत, अपितु भारत के बाहर के भी अनेक प्रदेश उसके अन्तर्गत हो गये।

धननंद का विनाश और चन्द्रगुप्त मौर्य का मागभ-सम्राट चनना ठीक वैसी ही घटना है, जैसी कि वार्ड्य रिपुंजय की हत्का के बाद पुलिक का शिक प्राप्त करना या राजा बालक के विकद पह्यन्त्र करके श्रेणिय भट्टिय का राजसिंहासन पर अधिकार करना। राजवंशों और राजाओं में परिवर्तन होता गया, पर मागध साम्राज्य श्रक्षुएण्क्ष से जारी रहा।

# (८) यवनों के आक्रमख

महापद्मनन्द जिस समय गाल की खाड़ी से सतलुज तक सम्पूर्ण उत्तरी भारत में 'अवाधित' और 'अनुलंधित' शासन की स्थापना कर रहा था, उसी समय सुदूर पश्चिम में मैसिडोनिया का राजा फिलिप सारे यवन देश ( प्रीस ) को जीत कर अपना एकच्छत्र साम्राज्य बनाने में लगा था। भारत के समान यवन देख में भी उस समय बहुत से छोटे-छोटे राज्य थे। मैसिडोन के साम्राज्यवाद ने इन सब को जीत कर एक शासन के नीचे ला दिया।

फिलिप का पुत्र सिकन्दर था, जिसने आचार्य अरिस्टोटलः की शिक्षा का अनुसरण कर यवन देश से बाहर, पूर्व की तरफः अपना साम्राज्य विस्तृत करने का संकल्प किया था। सिकन्दर के विश्वविजय के इस प्रयत्न का वर्णन करने की हमें आव-स्यकता नहीं। धीरे धीरे उसने ईजिन, एशिया माइनर, ईरानः और अफगानिस्तान को जीत लिया और हिन्दूकाश पर्यतमालाः को पार कर भारत में प्रवेश किया।

हिन्दूकुरा और सतलुज के बीच के प्रदेश में उस समया बहुत से जनपद थे, जिनमें प्रधानतया गरातन्त्र शासन थे। इनमें मालव, क्षत्रिय, आर्जु नायन; आरट्ट, आप्रेय, क्षुद्रक और शिवि-गरा सब से प्रसिद्ध हैं। सिकन्दर के इनके साथ धनधोर युद्ध हुए। पश्चिमोत्तर भारत के इन विविध जनपदों से लड़ता हुआ। सिकन्दर जब ब्यास नदी के तट पर पहुँचा, तो उसे झात हुआ, कि प्राच्य देश में मगध का जो शक्तिशाली सामाज्य है उसमें राजा नन्द का शासन है, और उसकी शक्ति अज़ेय है। सिकन्दर की यवन सेनाये पश्चनद प्रदेश के गराराज्यों से लड़ती हुई ही थक गई थीं। भारत के इस एकराट का सामना करने का उसे साहम नहीं हुआ। सिकन्दर भारत विजय की अपनी आकांकां को पूर्ण नहीं कर सका। उसे वापस लौटने के लिये बाधित होना. पड़ा।

सुदूर पश्चिम के इस बीर आकान्ता ने मागध सामाज्य के " उत्तर-पश्चिमी भारत में विस्तृत होने के लिये मैदान तैयार कर दिया। सिकन्दर के श्राक्रमणों ने पश्चाय के गणराज्यों की शक्ति को जड़ से हिला दिया था। मागध सम्राट उन्हें किस प्रकार अपने श्रधीन करने में सफल हुए, इस पर हम श्रागे चल कर श्रकाश ढालेंगे।

### चौथा अध्याय

## बैन और बौद्ध धर्म

#### (१) धार्मिक सुधारणा

महत्वाकां ही बीर सैनिक नेताओं के बीच में, जिस समय भगध का राजिसहासन गेंद की तरह उछल रहा था, मगध के पड़ीत में गङ्गा के उत्तर में तभी एक महान धार्मिक सुधारणा का प्रारम्भ हो रहा था। धीरे धीरे ये धार्मिक आन्दोलन सारे भारत में फैल गय। मगध के साम्राट् जैसे दिग्वजय करके अपने चातुरन्त साम्राज्य की स्थापना के लिए प्रयत्नशील थे, वैसे ही ये धार्मिक नेता धर्मचक द्वारा न केवल सारे भारत में, अपित सारे भूमण्डल में, धर्मचकवर्ती होने के लिये संघर्ष कर रहे थे। जब मगध का राजिनीतिक साम्राज्य नष्ट हो गया, तब भी यह धर्मसाम्राज्य भारत और उसके बाहर कायम रहा। भारत के प्राचीन इतिहास में इस धर्मसाम्राज्य और धार्मिक सुधारणा का वहुत अधिक महत्व है।

उत्तरी बिहार में जो अनेक गणराज्य थे, इन नये धार्मिक आन्दोलनों का उनसे प्रारम्भ हुआ। महात्मा बुद्ध शानयगण में उत्पन्न हुए थे, और वर्धनान महावीर झातृकगण में । विक्रासंघ में जो आठ गणराज्य सम्मिलित थे, झातृकगण उनमें से एक था। मगध के साम्राज्यवाद ने उत्तरी बिहार के इन गणराज्यों का अन्त कर दिया गजनीतिक और सैनिक क्षेत्र में गण मगध से परास्त हुए। पर धार्मिक क्षेत्र में शाक्य और विज्ञ संघ के मिक्खुओं के

सम्युख मगध ने सिर कुका दिया। जब मगध की राजगही के लिये सैनिक नेता एक दूसरे स दौड़ कर रहे थे, और राजपुत्र कर्कट के समान अपने पिता के विरुद्ध षड्यन्त्र कर रहे थे, ये भिक्खु लोग शान्ति, प्रोम और सेवा से एक नये प्रकार के चातुरन्त साम्राज्यकी स्थापना में लीन थे

भारत वहुत वड़ा देश हैं। जैते विविध जनपदों में आर्य जाति विविध शासाओं में विभक्त होनी गई, ऐसे ही प्राचीन आर्य-धर्म भारत के विभन्न प्रदेशों में विभिन्न रूप धारण करता गया। प्राचीन आर्य एक ईश्वर के उपासक थे, वे प्रकृति की भिन-भिन्न शक्तिओं में ईश्वर के भिन्न-भिन्न रूपों की कल्पना कर, उनकी देवताओं के रूप में उपासना करते थे। यह इन देवताओं की पूजा का कियात्मक रूप था। धीरे धीरे यहाँ का कर्मकाराह अधिका-धिक जटिल होता गया। यह के वास्तविक अभिन्नाय की भृत कर आर्य बाह्मणों ने उसे ही स्वर्ग और मोच की प्राप्ति का सावन समक लिया। यहाँ में पशुहिंसा शुरू हुई। एक-एक यहां में हजारों की संख्या में पशुओं की बलि दी जाने लगी। पशुओं की बलि प्राकर अग्नि प्रसन्न व सन्तुष्ट होती है और उससे मुक्त का का का का समन्त

उस समय के भारत में समाज में उ च-नीज का भेद भी बहुत बढ़ गया था। श्रार्थभिन्न जातियों के सम्पर्क में श्राने से श्रायों ने श्रपनी रक्त जुद्धता को कायम रखने के लिये जो नियम बनाए थे, उनका श्रव वहत दुरुपयोग होने लगा था। श्राक्क श्रीर कि त्रिय श्रपने को समाज में उ चा समलते थे। बाकी लोग बीच माने जाते थे। श्रूदों और दासों की एक ऐसी श्रेणी भी इस समय उत्पन्त हो गई थी, जिसे मानवना के साधारण श्रविकार मिं पाप्त नहीं थे। इस मई धार्मिक सुधारणा ने बजों के स्वद्विवाद समाज में उ च-नीच के भेदमाव के विरुद्ध शावाज उठा श्रव

134 45

श्राचीन श्रार्यधर्म का पुनरद्वार करने का प्रयत्न किया। (२) वर्धनान महावीर

बिज संघ में जो जाठ गए। सिमितित थे, उनमें से एक का नाम था, ज्ञात्क। इसकी राजधानी कुएडप्राम थी। यहाँ के गए। सुख्य का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ का विवाह वैश्वालिक राजकुमारी त्रिशला के साथ हुआ था। त्रिशला लिच्छविगए। के अमुख राजा चेटक की बहन थी। लिच्छविगए। विज्ञ संघ का सबसे शक्तिशाली गए। शातृक राजा सिद्धार्थ और लिच्छिब, कुमारी त्रिशला के तीन सन्ताने हुई, एक कन्या और दो पुत्र। कोटे लड़के का नाम वर्धमान रसा गया। यही आगे चल कर जैन धर्म का तीर्थंकर महावीर बना।

वर्धमान का बाल्यजीवन राजकुमारों की तरह न्यतीत हुआ।
वह एक सग्रह गरामुख्य का पुत्र था। छोटी आयु में ही उसकी
रिक्षा प्रारम्भ की गई। शीघ ही वह सब विद्याओं और शिल्पों
में निपुत्त हो गया। अपने पूर्वजन्म के संस्कारों के कारण उसे
विद्यामित में अधिक परिश्रम करना पड़ा। उचित आयु में
वर्षमान का विश्रह यशोदा नाम की कुमारी के साथ किया गया।
उनके एक कन्या भी उत्पन्न हुई। आगे चल कर जमालि नामक
स्त्रिय के साथ इसका विवाह हुआ, जो कि वर्षमान महावीर
के प्रधान शिष्यों में से एक था।

यद्यपि वर्षमान का प्रारम्भिक जीवन साधारण गृहस्य के समान व्यतित हुआ, पर उसकी प्रवृत्ति सांसारिक जीवन की तरफ नहीं थी। वह 'भेय' मार्ग को छोड़कर 'श्रेय' मार्ग की आर जाना चाहता था। जब वर्षमान की आयु तीस वर्ष की थी, उनके पिता की मृत्यु हो गयी। झातृकगण का 'मुख्य' अब वर्षमान का बड़ा माई नित्वर्षन बना । वर्षमान की प्रवृत्ति पहले ही वैराग्य की तरफ थी। अब पिता की मृत्यु के बाद

अन्होंने सांसारिक जीवन को त्याग कर मिश्च बनना निरिचत किया। निन्दवर्धन तथा अन्य निकट सम्बन्धियों से अनुमति ले वर्धमान ने घर का परित्याग कर दिया। आतृक लोग पहले ही तीर्थंकर पार्श्व द्वारा प्रतिपादित जिन धर्म के अनुयायी थे, अतः स्वामाविक रूप से वह जैन भिश्च बना। जैन मिश्चओं की तरह उसने अपने केशस्मश्च का परित्याग कर तपस्या करनी प्रारम्भ की। एक प्राचीन जैन प्रन्थ में इस तपस्या का बड़ा सुन्दर वर्षन किया गया है।

वर्धमान ने मिक्षु बनते हुए जो कपड़े पहने थे, वे तेरहें मास में विलक्कल जर्जरित हो गये और फट कर स्वयं शरीर के उतर गये। फिर उसने वस्त्रों को धारण नहीं किया। वह डोटे बन्ते के समान नम्न ही विचरण करने लगा। जब वह समाधि लगा कर बैठा हुआ था, तो नानाविध जीवजन्तु उसके शरीर पर चलने फिरने लगे। उन्होंने उसे अनेक प्रकार से काटा, पर वर्ष मान ने उनकी जरा भी परवाह नहीं की। जब वह खानमा हुआ हथर उधर परिभ्रमण करता था, तो लोग उसे चारों और से बेर लेते थे। वे उसको मारते थे, शोर मचाते थे; पर वर्ष यान उनका जरा भी ख्याल नहीं करता था। जब कोई बात पूछता था तो वह जवाब नहीं देता था। जब उसे लोग प्रणाम करते थे, तो वह प्रणाम का भी उत्तर नहीं देता था। इछ हुए लोग उसे हरतों से भी पीटते थे, परन्तु उसे इसकी भी परवाह नहीं वी।

बारह वर्ष तक वह निरन्तर अपने शरीर की उपेशा कर सब अकार के कच्टों को सहता रहा। वह ओजन भी इंबेसी पर बहुश करता था। उसने संसार के सब बन्धनों का उप्लेड कर दिया था। संसार से वह सर्ववा निर्लिख वा। आकार की तरह उसे किसी आश्रंय की आवश्यकता नहीं थी। वायु के समान उसके सम्मुंख काई बाधा नहीं रह गयी थी। शरद काल के जल के समान उसका हृदय शुद्ध था। कमलपत्र के समान वह किसी में लित नहीं था। कछुने के समान उसने अपनी इन्द्रियों को वश में करलिया हुआ था। गेंडे की सींग के समान वह एकाकी हो गया था। पन्नी के समान वह खतनत्र था।

इस प्रकार बारह वर्ष तक घोर तपस्या कर अन्त में तेरह वें वर्ष में वर्धमान को अपनी तपस्या का फल प्राप्त हुआ। उसे पूर्ष सत्यज्ञान की उपलब्धि हुई। उसे 'केविलम' पद प्राप्त हुआ। एक प्राचीन जैन मन्य के अनुसार 'तेरह वें" वर्ष में, वसन्त ऋतु के चौथे पच में, वैशासमास में, वैशासमास में, वैशासमास के दसवें दिन, जब कि वस्तुओं की खाया पूर्व की तरफ पड़नी प्रारम्भ हो गई थी, अर्थात् अपराह्म काल में, सुन्नत नामक वार वो और विजय नामक मुहूत में, जन्मिका प्राप्त के बाहर, ऋजुपालक नदी के नट पर, सामाग नाम के गृह की जानिन में स्थित एक पुराने मन्दिर के समीप, शाल-वृक्ष के नीचे वर्ष नाम महावीर ने 'केबिलन' पर प्राप्त किया।

जिस समय मंनुष्य संसार के संसर्ग से सर्पथा मुक्त हो जाता है, सुखदु: म-इन्द से वह उपर उठ जाता है, वह अपने को अन्य सब वित्तुओं से पृथक 'कवलरूप' समझने लगता है, तब यह 'केवलन' की दशा प्राप्त होनी है। केवली होकर वर्धमान महावीर वन गया। बारह वर्ष की सुदीर्घ तपस्था के बाद महावीर ने जो सत्यक्षान प्राप्त किया था, अब उसने उसका प्रवार प्रारम्भ किया। महावीर की ख्याति शीच ही दूर दूर तक पहुँच गई। अनेक लोग उनके शिष्य होने लगे। महावीर ने इस

समय जिस नथे सम्प्रदाय की स्थापना की, उसे 'निर्प्रन्थ' नाम से कहा जाता है। निर्प्रन्थ का अर्थ है, बन्धनों से मुक्त। महावीर के शिष्य भिक्षु लाग 'निर्गन्थ' या 'निर्गन्थ' कहाते थे, इन्हें जैन भी कबते थे, क्योंकि ये 'जिन' (वर्धमान को 'केवलपद प्राप्त हो जाने के बाद वीर, जिन, महावीर, अर्हत आदि सम्मान-सूचक शब्दों से कहा जाता था) वे अनुयाथी होते थे। निर्मन्थ महावीर के विरोधी इन्हें प्रायः 'निप्रन्थ मात पुत्र' (निर्णन्थ नाट पुत्त) के नाम से पुकारते थे। झातपुत्र उन्हें इसलिए कहा जाता था, क्योंकि वे झातक गए। के कुमार थे।

वर्ष मान महावीर ने जिस प्रकार अपने धर्म का प्रवाह किया, इस सम्बन्ध में भी अनेक बातें प्राचीन जैन क्रथों है उपलब्ध होती हैं। महावीर का प्रधान शिष्य गौतम इन्द्रमृति का आगे चलकर इस इन्द्रभूति ने भी 'केवलिन' पद प्राप्त किया का। महावीर का यह ढंग था, कि वे किसी एक स्थान को केन्द्र वनाकर अपना कार्य नहीं करते थे। पर अपनी शिष्यमण्डली के साथ एक खान से दूसरे खान पर अमण करते हुए अपने धर्मसन्देश को जनता तक पहुँचाने का उद्योग करते के सब से पूर्व उन्होंने ज्ञातकारण में ही अपनी शिक्षाओं की प्रसार किया । सब झाठक शीघ ही उनके अनुवाकी हो गये। उसके बाद लिच्छवि और विदेह में प्रचार किया गया । उत्तरी विहार के इन गण्याच्यों में प्रचार करते हैं बाह सहावीर ने मगघ की राजधानी राजगृह के लिये प्रसान किया । उस समय मगध में श्रेशिय विन्विसार का राज्य था । गाम भेखिय ने महावीर का बड़ा आदर किया: भीर जार्क 'स्वानत में विन्विसार की सम्पूर्ण सेमा ( सम्भवतः श्रेशिवतः ) वै भी भाग लिया ।

दस समय भारत का मुख्य महाजनपद मगध था। भारत के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक जीवन में यही सब का अपणी था। इसीलिये उस युग के धार्मिक नेताओं ने भी इसी को अपना प्रधान कार्यक्षेत्र बनाया। वर्ध मान महावीर ने भी अपने जीवन का बड़ा भाग मगध में ही प्रचारकार में क्यारीत किया। राजगृह, चन्पा आदि मगध साम्राज्य की नगरियों में वे अपने शिष्यों के साथ अमण करते रहे। अपनी आयु के ७२ वें वर्ष में उनकी मृत्यु हुई। मृत्यु के समय महावीर राजगृह के समीप पावा नाम की नगरी में विराजमान थे। यह खान इस समय भी जैन लोगों का बड़ा तीर्थ है। वर्तमान समय में इसका इसरा नाम पोरावपुर है, और यह बिहार रेलवे स्टेशन से ६ मील की द्री पर स्थित है।

# (३) जैन धर्म की शिक्षायें

वर्षमान महावीर ने किसी नये धर्म की स्थापना नहीं की थी। झालक गए। तथा उसके सभीपवर्ती जनपदों में जैन धर्म का पहले ही प्रचार था। महावीर से पूर्व जैन धर्म के २३ आचार्य व ीर्थकर हो चुके थे। महावीर जैनधर्म के २४ वें व अन्तिम तीर्थकर थे। ये जैन लोग अन्य आयों के समान वेंद को नहीं मानते थे, ईश्वर व प्राकृतिक शक्तिओं के रूप में उसके विविध रूपों (देवताओं) में भी उनका विश्वास नहीं था। यहों के कर्मकाएड में भी इनकी निष्ठा नहीं थी। वजिम्महाजनपद के संकीर्य क्षेत्र में प्राचीन आर्य-परम्परा के विपरीत यह धर्म देर से चला आ रहा था। महावीर ने इसी धर्म में सुधार कर उसे ऐसा वल प्रदान किया, कि धीरे धीरे वह भारत के बहुत से प्रदेशों में फैल गया। मगध के अनेक सम्राटों की उसमें भक्ति हुई। जैन प्रन्थों के अनुसार, राजा विन्वसार,

पाटलीपुत्र का संस्थापक उदायीमद्र और महापद्मानन्द् जैन-धर्म के अनुयायी थे। मगध के थे सब राजा शाचीन आर्थ चत्रिय वंशों के नहीं थे। मानवधर्मशास्त्र के अनुसार ये वर्णसंकर थे। पुराणों में इनमें से अनेक को शुद्र तक कहा गया है। बाह्यण-प्रधान आर्थ-धर्म में इन राजाओं का उचित आदर नहीं मिल सकता था। महावीर द्वारा जिस धर्म का इस समय मगध में प्रसार हो रहा था, उसमें सामाजिक ऊँचनीच का मेद नहीं था। बाह्यणों व चत्रियों को उसमें अन्य मानव समाज से ऊँचा नहीं माना जाता था। इस दशा में मगध के इन वर्ण-संकर व शुद्र राजाओं ने यदि उसे अपनाया हो, तो इसमें आअर्थ की कोई बात नहीं है।

जैन धर्म के अनुसार मानवीय जीवन का उर्श्य मोस व केवली पद प्राप्त करना है। मोसप्राप्ति के लिये मनुष्य क्या उद्योग करे, इसके लिये साधारण गृहस्यों व मिश्चुओं ( ग्रुनियों ) में मेद किया गया है। जिन नियमों का पालन एक ग्रुनि कर सकता है, साधारण गृहस्य ( शावक ) उनका पालन नहीं कर सकता। इसीलिये जीवन की इन दोनों स्थितियों में गुगुश्च के सिबे मिस-भिन्न धर्मों का प्रतिपादन किया गया है।

पहले सामान्य गृहस्य (शावक) के धर्म को सीजिये।
गृहस्य के लिये पाँच अगुज़तों का पालन करना आवश्यक है।
गृहस्य के लिये यह सम्मव नहीं, कि वह पाप का पूर्वतका
परित्याग कर सके। संसार के क्रत्यों में करेंसे रहने से उन्हें कर्क च कुछ अनुचित कृत्य करने ही पढ़ेंगे। जता उनके लिये जाड़ा अतों का विधान किया गया है। अगुज़त निम्नसिसित हैं

(१) अहिंसासुत्रत—जैन धर्म के अनुसार यह आवश्यक है, कि प्रत्येक व्यक्ति अहिंसाम्रत का पालन करे। मक वयन और सगर से किसी भी प्रकार से हिमा करना उचित नहीं है।
पर गृहस्थों के लिये अहिंमा का पूर्णतया पालन कर सकना
सम्भव नहीं है। अतः श्राव को के लिय स्थूल अहिंसा का विधान
किया गया है। स्थूल अहिंसा का अभिप्राय यह है, कि निरपगधियों की हिंसा न की जावे। इमीलिये जैन राजा अपराधियों को
सब प्रकार का देख दे सकते हैं, हिंसक जन्तुओं का धात कर
सकते हैं, और राजकीय दृष्टि से युद्धों में भी तत्पर हो
सकते हैं।

- (२) सत्यागुष्ठत मनुष्यों में श्रमस्यभाषण की प्रवृत्ति श्रमेक कारणों से होती है। द्वेष, स्नेह तथा मोह का उद्वेग इनमें प्रयान है। इन सब प्रवृत्तियों को दवा कर सर्वदा सत्य बोलने का प्रयत्न सत्यागुष्ठत कहाता है।
- (३) अचीर्याणुक्रत या श्रास्तेय— किसी भी प्रकार से दूसरों की चोरी न करना, गिरी हुई, पड़ी हुई, रक्सी हुई या भूली हुई वस्तु को स्वयं शहण नं कर के उसके वास्तविक स्वामी को दे देना श्रा विश्वासत कहाता है।
- (४) ब्रह्मचर्यागुष्ठत—मन, बचन सथा क्रम द्वारा परस्त्री का समागम न कर अपनी पत्नी में ही सन्तोष रखना तथा स्त्री के लिये मन, बचन व कमे द्वारा प्रपुक्ष का समागम न कर अपने पति में ही सन्तोष रखना ब्रह्मचर्यागुष्ठत कहाता है।
- (५) परिम्रह-परिमाण : अगुज्रत-आवश्यकता के विना बहुत से धनधान्य को संबंह न करना परिम्रह-परिमाण अगुष्ठत कहाता है। गृहस्थों के लिये यह तो आवश्यक है कि वे धन उपार्जन करें, पर उसी में लिप्त हो जाना व अर्थसंम्रह के पीछे मागना पाप है।

इन पाँच अगुप्रवेतों का गृहस्थों को सदा पालन करना चाहिए। पर समय समय पर इनके अतिरिक्त अधिक कठोर वर्तों का प्रहरण करना भी उपयोगी है। सामान्य सांसारिक जीवन ज्यतीत करते हुए गृहस्थों को चाहिये, कि कभी कभी वे अधिक कठार त्रतों का पालन करें, ताकि मुनि-जीवन ज्यतीत करने के लिये मार्ग साफ होता रहे। ये कठोर व्रत जैनधर्म में शीलवत कहाते हैं, और इनके द्वारा जैन श्रावक समय समय पर यह बत लेत हैं, कि वे एक निश्चित प्रदेश में ही रहेंगे, उससे बाहर नहीं जावेंगे। भोजन में कुछ निश्चित वस्तुओं से अधिक नहीं खावेंगे। भोजन की गणना भी एक निश्चित तोल से अधिक नहीं होगी। कुछ निश्चित तिथियों में मुनियों के सहश जीवन व्यतीत करेंगे श्रीर मुनियों की सेवा में तत्पर रहेंगें। प्रत्येक मनुष्य मुनि नहीं बन सकता, गृहस्थ-जीवन व्यतीत करना ही होता है, पर मुनि बनने की तैयारी में कुछ न कुछ समय तो प्रत्येक भनुष्य लगा ही सकता है। जैन धर्म के अनुसार सांसारिक जीवन श्रीर गृहस्य धर्म हेय नहीं है, पर वे अनितम लक्ष्य नहीं हैं। मानव जीवन का उद्देश्य मोस्न है। अतः गृहस्य होते हुए भी मनुष्य को अपना जीवन इस ढंग से विस्ताना चाहिंग, कि वह पाप में /लिज न होकर मोक्ष-साय्त में तत्पर रहे ।

श्रहिंसा, सत्य, श्रस्तेय, श्रपिष्ठह और अक्षानकी होता है, जांच ब्रतों का ग्रहस्थ की तो स्थूल रूप से पालन करका होता है, पर जैन मुनि के लिये यह आवश्यक है, कि वह इनका सुनि कप से पालन करें। भोक्षपद को प्राप्त करने के लिये जा संग्रास्ति को त्याग कर साधना में तत्पर होते हैं, वे सुनि कहाते हैं। श्रातः उनके लिये आवश्यक है, कि वे पापों सह सर्वां

त्याग करें श्रीर इसीलिये पाँचों त्रतों का श्रविकल हर में पानन करें। जैनधमें में इन महात्रतों का मुनि लोग किस प्रकार पालन करें, इतका बड़े विस्तार के साथ प्रतिपादन किया गया है। मुनियों के सम्बन्त में जैन धर्म की कल्पना निम्नलि-स्तित है—

• मुनि को चाहिये कि आत्मा के सब बन्धनों को काट दे। किसी बन्तु पृष्णा न करे। किसी से स्नेह न करे। किसी प्रकार की मौज में अपने को न लगावे। जीवन के आनन्दों पर बिजय प्राप्त करना कितन है। निर्वल लोग आसानी से उनका परित्याग नहीं कर सकते। पर जिस प्रकार साहसी ज्यापारी दुर्गम समुद्र के पार उतर जाते हैं, वैसे ही मुनि जन संसार-सागर के पार उतर जाते हैं। स्थावर व जंगम, किसी भी बस्तु को मन, वचन व कर्म से किसी भी प्रकार की ज्ञति नहीं पहुँचनी चाहिये। मुनि को केवल अपनी जीवनयात्रा के लिये ही मौजन की भिद्या माँगनी चाहिये। यदि सारी पृथिवी भी एक आदभी की हो जावे, तो भी उसे सन्तोष नहीं होता। जितना ही तुम प्राप्त करोगे, उतनी ही तुम्हारी कामना बदती जावे-गी। तुम्हारी आवश्यकता को पूर्ण करने के लिये तो दो भारा भी काफी है। पर सन्तोष तो, यदि तुम सम्पत्ति के पीछे मागो, तो करोड़ों से भी नहीं होगा!

जैन धर्म के अनुसार मुनि-जीवन के ये आदर्श हैं। इन आदर्शी तक पहुँचने के लिये मुनि लोग अपने जीवन को किस प्रकार नियमित करें, इस विषय में भी जैन साहित्य में बड़ी सूक्ष्म विवेचना की गई है। यद्यपि जैन मुनि संसार से बिरक होकर मोच साधन में तत्पर रहते थे, पर अपने मन्तव्यों की जन-साधारण में फैलाने के कार्य में भी वे बढ़े उत्साह से कार्य करते थे। वर्धमान महावीर अपनी शिष्य-मण्डली के साथ निरन्तर भ्रमण ही करते रहे, और गृहस्थ तथा मुनि, सब को सन्मार्ग का प्रदर्शन करते रहे।

#### (४) महात्मा बुद्धः

गंगा के उत्तर में एक छोटा जनपद था, जिसका नाम शाक्यगण था। इसकी राजधानी कपिलवस्तु थी। वहाँ के गणराजा का नाम शुढ़ो इन था। इसकी पत्नी माया थी। इन्हीं के घर कुमार सिद्धार्थ का जन्म हुआ, जो आगे चल कर महात्मा बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सिद्धार्थ का दूसरा नाम गौका था, यह नाम सम्भवतः उनके गौतम गोत्र के कारण था। अव्य के एक सप्ताह बाद ही कुमार सिद्धार्थ की माता का देहाना हो गया। माता की बहिन महाप्रजावति थी। सिद्धार्थ का उसी ने पालन किया।

कपिलवस्तु का शाक्यगण विज्ञसंघ के समान सार्थि शाली नहीं था। पर क्षत्रियों के उचित वीरता की उनमें कर्मा नहीं थी। शाक्य कुमारों की शिक्षा में उस समय भौतिक उन्मित्र की छोर बहुत ध्यान दिया जाता था। सिद्धार्थ को भी इसी प्रकार की शिक्षा दी गई। तीरन्दाजी, पुरसवारी और मस्ता विशा में बहुत प्रवीण बनाया गया। उस युग में प्रकृति के राजा गणराज्यों पर त्राक्रमण कर उन्हें अपने अधीन करने के लगे हुए थे। क्रोशल के कई हमले शाक्यों पर हो चुके वे । अतः यह स्वाभाविक ही था, कि शाक्य कुमारों को बीर और ऐस्वर्यशाली बनने के लिये शिचा दी जीय। सिद्धार्थ का बालक काल बड़े मुख और ऐस्वर्थ में ज्यतीत हुआ। सरही, एस्की और वर्षा—इन तीनों ऋतुओं में उनके निवास के लिये अका

महल वने हुए थे। इनमें ऋतु के अनुसार ऐश्वर्य तथा भोग-विलास के सब सामान एकत्र किये गये थे। मिद्धार्थ एक सम्पन्न शाक्य राजा का पुत्र था। उसके पिता की इच्छा थी, कि सिद्धार्थ भी शाक्य गण में खूब प्रतिष्ठित तथा उन्नत स्थान प्राप्त करे।

युवा होने पर सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा नाम की कुमारी के साथ किया गया। विवाह के अनन्तर सिद्धार्थ का जीवन बड़े आनन्द के साथ व्यतीत होने लगा। सुख-ऐश्वर्य की उन्हें कभी की क्या थी १ कुछ समय वाद उन्हें एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम राहुल रखा गया।

एक बार की बात है कि कुमार सिद्धार्थ किपलवस्तु का अवलाकन करने के लिये निकले। उस दिन नगर को खूब सजाया गया था। कुमार सिद्धार्थ नगर की शोभा को देखता हुआ चला जा रहा था, कि उसका ध्यान सड़क के एक और लेट कर अन्तिम श्वास लेते हुए एक बीमार की ओर गया। सारथी ने पूछने पर बंताया कि यह एक बीमार है, जो कष्ट के कारण भूमि पर पड़ा हुआ तड़प रहा है, और थोड़ी ही देश में इसका देहान्त हो जायगा। ऐसी घटना सभी आदमी देखते हैं, पर सिद्धार्थ पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। इसके बाद उसे अमराः लाठी टेक कर जाता हुआ एक बूड़ा, रमशान की ओर जाती हुई एक अरथी और एक शान्तमुख सन्यासी दिखाई दिये। पहले तीन दश्यों को देख कर सिद्धार्थ का दबा हुआ बैरास्य एक इम प्रवल हो गया। उसे यह भोगविलासमय जीवन अत्यन्त तुच्छ और क्षाणिक जान पड़ने लगा। संन्यासी को देखकर उसे उमंग आई कि मैं भी इसी प्रकार संसार से विरत्त हो जाऊँ।

सिद्धार्थ को वैरागी सा होना देख कर शुद्धोदन को बड़ी चिन्ता हुई। उसने संसार के तीब विलासों द्वारा सिद्धार्थ का

वैराग्य दवाने का प्रयत्न किया। एक रात को सिद्धार्थ अत्यन्त मुन्दरी वश्यार्क्यों के बीच में अकेला छोड़ दिया गया। वे नवयु ती वेश्या नाना प्रकार के हावभाव, नाव व गान द्वारा उसे रिफान का प्रयत्न करने लगी। सिद्धार्थ उदासीन भा। से क्षिरहृष्टि होकर वहाँ बैठा रहा। कुछ समय में उस नींद जा गई। रंग न जमन के कारण वेश्यात्रों को भी नींद सताने लगी। वे सब वहीं सो गई । जब आधी रात को सिद्धार्थ की नींद अचानक टूटी, तब उसने देखा कि कुछ समय पूर्व जो नवयुवतियां सचमुच सौन्दर्य का अवतार सा प्रतीत हो रही थीं, उनकी और अब आंख उठाने से भी ग्लानि होती है। किसी के वाल श्रम्ताञ्यसा हैं, कोई किसी भयंकर स्वप्न को देखने के कारण मुख को विकृत कर सही है। किसी के शरीर से वस उतर गया है। थोड़ी देर तक इस दरव को देखकर सिद्धार्थ वहाँ से अपने शयनागार में चला स्या। इंस दृश्य ने सिद्धार्थ के कोनल हृदय को वैराग्य की तरफ और भी प्रेरित कर दिया। उसने संसार का परित्यांग कर संन्यास ल लेने का दृढ़ संकल्प कर लिया।

एक दिन अधेरी रात को कुमार सिद्धार्थ घर से निकल गया।
रायनांगार से बाहर आकर जब वह सदा के लिये अपने ब्रीटे से परिवार में विदा होने लगा, तो उसे अपने प्रिय अबोध बालक राहुल और प्रियुक्तमा यशोधरा की स्मृति सताने लगी। वह चुनः अपने शयनांगार में भ्विष्ट हुआ। यशोधरा मुस्त की नींद सो रही थी। राहुल माता की छाती से सटा सो रहा था। इक्ष देर तक सिद्धार्थ इस अनुपम दृश्य को एकटक देखता रहा। उसके हृद्य पर दुर्वलता प्रभाव करने लगी। पर अगले ही सण अपने हृद्य के निर्वल भावों को एक साथ पर दृक्त कर वह बाहर चला आया। गृह याग के समय इसकी आयु रह वर्ष की थीं।

श्रात काल हो जाने पर सिद्धार्थ ने अपना घोड़ा भी खुला छोड़ दिया। घोड़ा स्वयं अपने घर वापस लीट आया। सिद्धार्थ ने अपने राजसी कपड़े एक साधारण किसान के साथ बदल लिये थे। प्रातःकाल शुद्धोदन ने सिद्धार्थ को दूदने के लिये अपने अनुचरों को भेजा, पर साधारण किसान के वस्त्र पहने हुए इमार को वे नहीं पहचान सके। सिद्धार्थ निश्चिन्त होकर अपने मार्ग पर अप्रसर हुआ।

इसके बाद लगभग सात साल तक सिद्धार्थ झान और सत्य की खोज में इघर उघर भटकता. रहां। शुरू शुरू में उसने दो तपस्वियों को अपना गुरू धारण किया। इन्होंने उसे मोक्षप्राति के लिये खूब तपस्या करवाई। शरीर की सब क्रियाओं को बन्द कर बोद तपस्या करना ही इनकी दृष्टि में मोच का उपाय था। सिद्धार्थ ने घोर से घोर तपस्यायें की। शरीर को तरह तरह से कप्ट दिये। पर इन साधनों से उसे आत्मिक शान्ति नहीं मिली। उसने यह मार्ग छोड़ दिया।

मगध का परिश्रमण करता हुआ सिद्धार्थ उक्वेल पहुँचा। यहाँ के मनोहर प्राकृतिक हरयों ने उसके हृदय पर बदा प्रभाव ढाला। इस प्रदेश के निसान्ध और मुन्दर जंगलों और मधुर रोन्द करने वाले स्वच्छ जल के मरनें को देख कर उसका किस वहत प्रसम हुआ। उक्वेल के इन जंगलों में सिद्धार्थ ने फिर तपस्या प्रसम्भ की। यहाँ पांच अन्य तपस्थियों से भी सिद्धार्थ की भेंट हुई। ये भी कठोर तप द्वारा मोक्षधाप्त में विश्वास रेखते थे। सिद्धार्थ लगातार पद्मासन लगा कर बैठा रहता। भोजन तथा जल का उसने सर्वथा परित्याग कर दिया। इस कठोर तपस्या से उसका शरीर निर्जीव सा हो गया। पर फिर भी उसे सन्तोष नहीं हुआ।



गुप्तकालीन बुद्ध, सारनाथ सारनाथ संग्रहालय पौंचवीं शती, ई० पू०

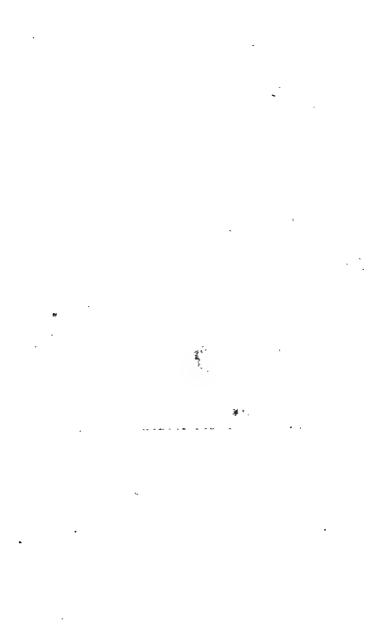

उसने अनुभव किया, कि उसकी आत्मा वहाँ पर है, जहाँ पहले थी। इतनी घोर तपस्या के बाद भी उसे आत्मिक उन्नति के कोई चिह्न दिखाई नहीं दिये। उसे विश्वास हो गया कि शरीर को जान-बूककर कष्ट देने से मोन्न प्राप्त नहीं हो सकता। सिद्धार्थ ने तपस्या के मार्ग का परित्याग कर दिया और फिर से अन्न महास करना प्राप्तम्य कर दिया। उसके साथी तपस्वियों ने सममा, कि सिद्धार्थ मार्ग अष्ट हो गया है, और अपने उद्देश्य से च्युत हो गया है। उन्होंने उसका साथ छोड़ दिया और अब सिद्धार्थ फिर अकेला ही रह गया।

वपस्या के मार्ग से निराश होकर सिद्धार्थ वर्तमान नोधगर्नी के समीप पहुँचा। वहाँ एक विशाल पीपल का इस था। अक कर सिद्धार्थ उसकी छाया में बैठ गया। इनने दिनों तक बद्ध सत्य को हुँदमें के लिये अनेक मार्गी का महत्त कर चुका था । अन उसने अपने अनुभवों पर विचार करना प्रारम्भ किया है सात े दिस और सात रात वह एक ही जगह पर ज्यानमन्त देशा में बैठा रहा। अन्त में उसे बोध हुआ। उसे अपने इडय में स्थ असार का प्रकाश सा बाद एका। उसकी चात्या में बढ़ विल्ल क्योति का आविर्धाव हुआ। उसकी साधना सफल हुई। वह अज्ञान से अन की दशा को प्राप्त हो गया । इस बोच व सत्त-ज्ञान के कारण वह सिद्धार्थ से 'बुद्ध' वन तथा। बौद्धां की स्वी में इस पीयल के दुन का वहा महत्त्व है। वह बोधिक करलात है, उसी के कारण समीपवर्ती नगरी गया भी बोजगया कहतावी है। इस बुझ के नीचे व्यानमञ्ज दशा में जो बोध इसार विदार्य को हुआ था, वही 'बौद्ध धर्म' कहलावका है। महात्मा बुद्ध इसे मार्थमार्ग व मध्यमार्ग कहते है। इसके नाव सिकार्थ प ने अपना सम्पूर्ण जीवन इसी आर्थमार्ग का प्रचार काने ातमा विचा ।

**8** 

बौद्ध साहित्य में सिद्धार्थ की इस झानप्राप्ति की दंशा का खड़ा विस्तृत और अतिरंजित वर्णन किया गया है। उसके अनुसार झानप्राप्ति के अवसर पर मार (कामदेव) आदि राच्चसों ने अपनी सेना सहित सिद्धार्थ पर चढ़ाई की। उसके सामने नाना 'प्रकार के प्रलोभन वं कंपा देने वाले मय उपस्थित किये 'मंबे। पर सिद्धार्थ ने इन सब पर विजय पाई। सम्भवतः ये वंगन महात्मा बुद्ध के हृद्य के अच्छे-बुरे भावों के संघर्ष को चित्रित करने के लिये किये गये थे। बुद्ध ने अपने हृद्य में विद्यमान बुरे भावों पर विजय पाई की और सत्यज्ञान द्वारा वंग्ने के आर्यमार्ग का प्रहंग किया।

महात्मा बुद्ध की जो नोध हुआ था, उसके अनुसार मनुष्य-मात्र का कल्याण करना और सब शासियों का हित सम्पादन करना उनका परम लक्ष्य था। इसीलिये बुद्ध होकर ने शान्त होकर नेहीं बैठ गये। उन्होंने सब जगह वृम वृम कर अपना सन्देश जनता कु पहुँचाना प्रारम्भ किया।

गवा से महात्मा बुद्ध काशी की और चले। काशी के समीप जहाँ आजकल सारनीय है, वहाँ उन्हें वे पांची तपस्वी विकेश जिनसे उनकी उक्वेल में मेंट हुई थी। जय इन तपश्चिमी ने बुद्ध को दूर से आते देखा, वब उन्होंने सोचा, वह वहीं सिद्धार्थ है जिसने अपनी तपस्या वीच में ही मंग कर दी थी। यह अपने प्रयक्ष में असफल हो निराश होकर किर यहाँ आ रहा है। हम इसका स्वागत व रून्मान नहीं करेंगे। परन्तु जब महात्मा बुद्ध और समीप आये, तो उनके चेहरे पर एक अनुपम क्योति देख कर ये तपस्वी आख्यर्य में आ गये, और खड़े होकर उनका स्वागत किया। बुद्ध ने इन्हें उपदेश दिया। गया में बोधिवृद्ध के नीचे ध्यानमम्न होकर जो सत्यक्षान उन्होंने प्राप्त किया था, उसका सब से पहले उपदेश इन तप-

स्वियों को ही दिया गया। ये पांचों बुद्ध के शिष्य हो गये। बौद्ध धर्म में सारनाथ के इस उपदेश का बढ़ा महत्त्व है। इसीके कारण बौद्ध संसार में बोधगया के बाद सारनाथ का तीर्थ-स्थान के कप में सब से अधिक महाक्त है।

सारनाथ से बुद्ध उठवेल गये। यह स्थान उस समय याहिक कर्मकाएड में व्यस्त ब्राह्मण पुरोहितों का गढ़ था। वहाँ १६ हजार ब्राह्मण इस प्रकार के रहते थे, जो हर समय अप्रिकृष्ट में अग्नि को प्रदीप्त रखकर वेदमन्त्रों द्वारा ब्राह्मियाँ देने से व्यस्त रहते थे। बुद्ध के उपदेशों से अनेक ब्राह्मण उनके अनुसाम हो गये। कर्यप इनका नेता था, आगे पता कर बह बुद्ध के प्रधान शिष्यों में गिना जाने लगा।

करवंप के बौद्ध धर्म में दीश्चित हो जाने के आएक बुद्ध की ल्यावि दूर दूर तक फैल गई। उडवेल से वह अपने शिल्यों के साम राजगृह गये। उन्होंने नगर के बाहर एक उपवन में बेरा लगाया । उन दिनों मगभ के राजसिंद्दासन पर भेषिक विस्ति-सार विराजमान थे। उन्होंने बहुत से बतुषरों के साम बुद के दर्शन किये और उनके उपदेशों का अवस किया । राजपूर में कुर को दो ऐसे शिष्य शांत हुए/ जो आमे चल कर बौद वर्स के बढ़े सान्स सावित हुए। इनके नाम सारिएत और मोसालान में। वे दोनों प्रविभाशाली आहाराखुमार एक दूसरे के अभिन जिन ने भीर सदा एक साथ रहते थे। एक बार जब वे मार्ग बर के किसी विषय की चर्चा कर रहे थे, तो एक बीट मिक्स विका अपन हाथ में लिये उस रास्ते से गुजरा । इन अध्यक्तारों की दृष्टि उस पर पढ़ गई। उसकी बाल, वस, मुसमुद्रा बोर सान्त तथा वैराम्बपूर्ण हरिट से वे दोनों इसने प्रवासित हुए कि जसके सम्बन्द में जानकारी प्राप्त करने के लिये व्याकुत हो सके। जब यह बीद भिन्न भिनाकार्य समाप्त कर बापस कीट रहे।

था, तो ये उसके साथ महात्मा बुद्ध के दर्शन के लिये गये। इनको देखते ही बुद्ध समस् गये कि ये दोनों ब्राह्मणकुमार उनके प्रधान शिष्य बनने योग्य हैं। बुद्ध का उपदेश सुन कर सारिपुत्त श्रीर मोग्गलान भी भिक्खु वर्ग में सिम्मलित हो गये। बाद में ये दोनों बड़े प्रसिद्ध हुए श्रीर बौद्ध धर्म के मसार के लिये इन्होंने बहुत कार्य किया।

जन मगध के बहुत से कुतीन लोग बड़ी संख्या में भिक्खु सनने लगे, तो जनता में असन्तोष बढ़ने लगा। लोगों ने कहना शुरू किया—यह साधु प्रजा की संख्या घटाने, कियों को विधवाओं के सहश बनाने और कुतों का नाश करने के लिये आया है। इससे बचो। बुद्ध के शिष्यों ने उनसे आकर कहा, कि आज-कल मगध की जनता इस भाव के गीत बना कर गा रही है—सैर करता हुआ एक साधु मगध की राजधानी में आया है, और पहाड़ की चोटी पर डेरा डाले बैठा है। इसने संजय के सब शिष्यों को अपना चेला बना लिया है, आज न जाने वह किसे अपने पीछे लगायणा। इस पर बुद्ध ने उत्तर दिया—इस बाद से घवराओं नहीं। यह असन्तोष चिषक है। जब तुमसे लोग पूछते हैं, बुद्ध आज किसे अपने पीछे लगायगा, तो तुम उत्तर दिया करो—बीर और विवेकशाली पुरुष उसके अनुवायो बनेंगे। यह तो सत्य के बन पर ही अपने अनुवायो बनाता है।

महातमा बुद्ध का प्रधान कार्यक्षेत्र मग्ध था। वे कई बार 'मगध में आये, और सर्वत्र घूम घूम कर अपने धर्म का प्रचार किया। विभिन्नसार और अजावशत्रुं उनके समकातीन थे। इन मागध सम्राटों के हृद्य में बुद्ध के प्रति अपार अद्धा थी। बुद्ध अपने बहुत से शिष्यों को साथ में लेकर इमण किया करते थे। उनकी मण्डली में कई सी भिक्खु एक साथ रहते थे। वे जिस शहर में पहुँचते, शहर के बाहर किसी उपनन में डेरा झाल

हते। लोग बड़ी संख्या में उनके दर्शनों के लिये आते और उनमें उपदेश श्रवण करते। नगर के श्रद्धालु लोग उन्हें भोजन के लिये आमन्त्रित किया करते थे। मोजन के श्रनन्तर बुद्ध अपने यज-मान को उपदेश भी हते थे। यही उनके प्रचार का ढंगे थीं।

मगध से वाहर महात्मा बुद्ध काशी, कोशत और व ज जन-पदों में गये थे। अबन्ति जैसे दूरवर्दी जनपदों के लिंगों ने उन्हें अनेक बार आमन्त्रित किया। पर इच्छा होते हुए भी वे स्वयं बहाँ नहीं जा सके। उन्होंने अपने कुछ शिष्ट्यों की दीलों को वहीं भेज दिया था, और अवन्ति की जनता ने वह में के बार उत्ताह से उनका स्वागत किया था। भिज्ञ औं वे इसी प्रकार की टीलिया अन्यत्र भी बहुत से स्थानों पर आर्यमार्ग का प्रसार करने हैं लिये भेजी गई थीं। इन प्रचारमण्डलियों का ही परिणाम था, कि बुद्ध के जीवनकाल में ही उनका सन्देश प्रार्थः सम्पूर्ण उत्तरी भारत में दूर दूर तक फैल गया था।

महात्सा बुद्ध से ४४ वर्ष के लगभग त्रार्थमार्ग का प्रवार किया। जब वे ८० वर्ष के हो चुके थे, तो एन्होंने राजगृह से कुशीनगर के लिये एक लम्बी यात्रा का प्रारम्भ किया था। इस वात्रा में वैशाली के समीप वेशावन में उनका स्वारण्य बहुत गिर्ग गया था। कुछ दिन वहाँ विश्वाम करके उन्होंने स्वारण्य होंग किया। पर वे बहुत निर्वल हो चुके थें। वैशाली से कुशीनगर भाते हुए वे फिर बीमार पड़े। बीमारी की दशा में ही वे कुशीनगर भाते हुए वे फिर बीमार पड़े। बीमारी की दशा में ही वे कुशीनगर पहुँचे और हिरएयवती नदी के तह पर अपना हैरा डाला। यहाँ उनकी दशा और भी विगद गई। वृद्ध की धामारी की क्वर कुशीनगर में वायुवेग से फैल गई। नगर के कुलीन मरून (कुशीनगर में मरुलगृह की दिश्वत थी) चित्रव घड़े वह अपनी से हिरएयवतो के तह पर महात्मा बुद्ध के भन्तम दर्श को हिरा साने लगे।

महारमा बुद्ध की अंतिम दशा की कल्पना कर भिक्ख़ लोग बहे चिन्तित थे। उन्हें उदास देख कर बुद्ध ने उन्हें कहा—तुम सोचेते होने, तुम्हारा आचार्य तुमसे जुदा हो रहा है। पर ऐसा मत सोचो । जो सिद्धान्त और नियम मैंने तुम्हें बताये हैं, जिमका मैंने प्रचार किया है, वही तुम्हारे आचार्य रहेंगे और सदा जीवित रहेंगे। फिर उन्होंने सब भिद्धश्री की सम्बोधन करके कहा-पुत्रो ! सुनो, मैं तुमसे कहता हूँ, जो आवा है, वह जाता भी अवश्य है। बिना इके प्रयत्न किये जान्त्रो।

महात्या बुद्ध के वे ही अंतिम शब्द थे। इसके बाद उनकी देह प्राखशून्य हो गया। इशीनगर के संगीप अब भी उस स्थान पर एक विशास मूर्वि विद्यमान है, अहाँ महात्मा बुद्ध का

परिनिर्वास हुआ।

## (५) बौद्ध धर्म की विसावें

महात्मा बुद्ध सच्चे श्रथी में घमसुधारक वे। प्राचीन सार्यधर्म में जो बहुत सी खरावियां श्री गई थीं, उन्हें दूर कर उन्होंने सच्चे, श्रायधर्म का पुनरुद्धार करने का प्रयत्न किया। समाज में ऊंचनीच के भेद के वे वहूर विरोधी थे। जन्म के कारण किसी को ऊँचा व किसी को नीचा मानने के लिये वे तैयार नहीं थे। उनकी दृष्टि में कोई अखूत नहीं था। उनके शिष्यों में ब्राह्मण, चत्रिय, श्रेष्ठि, शुद्र, वेश्यार्थे व नीचा समग्री जाने वाली जावियों के मनुष्य—सब एक समान स्थान रखते थे। एक बार की बात है, कि दो ब्राइए, वास्त्य और मार-द्वाज बुद्ध के पास गये, श्रीर उनसे कहा-हम दोनों में इस बात पर विवाद हो गया है, कि कोई व्यक्ति जनम से ब्राह्मए होता है, या कर्म से । इस पर बुद्ध ने उत्तर दिया—हे वासत्य ! मनुष्यों में जो गौएँ चरावा है, उसे हम चरंबाहा कहेंगे, ब्राह्मण नहीं।

जो मनुष्य कला-सम्बन्धी बातीं से अपनी आजीविका पंसारा है, उसे हम कलाजीवी कहेंगे, ब्राह्मण नहीं। जो आदमी व्यापार करता है, उसे हम व्यापारी कहेंगे बाबाए नहीं । बो आदर्ध दसरों की नौकरी करता है, वह अनुतर कहलावेगा, जाइन नहीं। जो चोरी करता है, वह चोर कहलावेगा, आदास नहीं जो आदमी शस धारण करके अपना निर्वाह करता है, बन इस सैनिक कहेंगे, ब्राह्मए नहीं। किसी विशेष माता के पेट से अल्स बेने के कारण में किसी को बाइएए नहीं कहूँगा। वह अपूर्ण जिसका किसी भी बस्तु पर ममत्व नहीं है, जिसके पास क्रम भी नहीं है, मैं तो उसी को ब्राह्मण कहुँगा। जिसने अपने सब बर्बन काट दिये हैं. अपने को सब लगावों से पृथक् करके भी को विचलित नहीं होता, मैं तो उसो को माह्यस कहुँगा। की सी व्यक्ति कोधरहित है, अच्छे काम करता है, सत्याभिका है, जिसने अपनी इच्छाओं का दमन कर लिया है, मैं सो उसी को ब्राह्मस कहुँगा। वास्तव में न कोई ब्राह्मस के घर में जन्म लेने से ब्राह्मण होता है, और न कोई ब्राह्मण के घर में जन्म न लेने से अबाह्यस होता है। अपने कर्मों से ही एक आकर्मी ब्राह्मण बन जाता है और दूसरा अवाह्मस । अपने काम ते ही कोई किसान है, कोई शिल्पी है, कोई व्यापारी है और कोई सेवक है।

महातमा बुद्ध पशुहिंसा के बोर विरोधी थे। शहिसा उनके सिद्धान्तों में से एक था। वे न केवल यहाँ में पशुवित के विरोधी थे, पर जीवों को मारना व किसी प्रकार का कर्ट देना भी वे अनुचित समझते थे। उस समय भारत में बहाँ का कर्म काएड बड़ा जटिल रूप घारण कर चुका था। लोगों का विरवास था, कि यह द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ईशवर के अनु के बार के बात की साधना के लिये और अमेरिट फल की आस

के लिये ब्राह्मण लोग यह का अनुष्ठान करते थे। पर महात्मा बुद्ध का यक्षों में विश्वास नहीं था। एक जगह उन्होंने उपदेश करते हुए कहा है-बासत्थ ! एक उदाहरसा लो । कल्पना करो कि यह अचिरावती नदी किनारे तक भर कर जा रही है। इसके दूसरे किनारे पर एक ममुख्य जाता है और वह किसी आवर्यक कार्य से इस पार आना चाहता है। वह अनुष्य उसी किनारे पर खड़ा हुआ यह प्रार्थना करना प्रारम्स करे कि औ दूसरे किनारे, इस पार् आ जाओ ! क्या उसके इस प्रकार रहीत करने से यह किनारा उसके पास चला जायबा ? है नासंत्य है ठीक इसी प्रकार एकत्रयी विद्या में निष्णात बाह्यण यदि उनै गुर्गी को कियारूप में अपने अन्दर नहीं लाता जो किसी मनुष्य की ब्राह्मख बनाते हैं, अब्राह्मणों का आचरण करता है, पर मुख से प्रार्थना करता है—मैं इन्द्र को बुलावा हूँ, मैं वहुए को बुलावा हूँ, मैं प्रजापित, ब्रह्मा, महेश और यम की बुबाता हूँ, वो क्या वें उसके पास चले आवेंगे ? क्या श्नकी प्रार्थना से ही कोई लाम हो जायगा ?

यझों में विविध देवताओं का आह्वान कर ब्राह्मए लोग जो उनकी स्तुति करते थे, महात्मा बुद्ध उसे निरर्थक सममते थे। उनका विचार था, कि सद्जाचरण और सद्गुणों से ही मनुष्य अपनी उन्नति कर सकता है। व्यर्थ के कर्मकाएड से कोई लाभ नहीं। बुद्ध और वासत्य का एक अन्य संवाद इस विषय पर बड़ा उत्तम प्रकाश डालता है।

"क्या देश्वर के पाम धन व कियाँ हैं ?"

"नहीं।"

<sup>&</sup>quot;वह कोधपूर्ण है या कोधरहित 9"

<sup>&</sup>quot;कोधरहित ।"

<sup>&#</sup>x27; उसका अन्तःकरण मलिन है या पवित्र ?"

<sup>4</sup> पवित्र ।"

' बह स्त्रयं श्रयना स्वामी है या नहीं ?"

"अच्छा वासत्य ! क्या इन जाहाणों के पास धन और -सियाँ नहीं हैं !"

(音)

"वे कोघी हैं वा कोघरहित ?"

"क्रोधी हैं।"

श्चे ईव्योत हैं वा ईव्यारिहत ?" केरा का का कि एक 'वि देखील हैं P' ..... के ति महार के क्यार कर कर के कि

"उनका अन्तःकरण क्या पवित्र है ?" 🔑 💯 💯

अनहीं, अपवित्र है।" कार के किया के कि कि

भेवे स्वयं अपने स्वामी हैं या नहीं ?"

"FET ."

े प्रच्या वासत्य । तुम स्वयं ही ईरवर भीर अवसी है इतना स्वभावनेषम्य बक्ला रहे हो । अब बताओं, इनवें की एकता और साम्य भी हो सकता है ?"

"कोई नहीं।"

इसका श्राभिशाय यह दुआ कि वे शासक मिलन हरक हैं, वासनाओं से शून्य नहीं है और वह बद्दा बिन और बासना रहित है, अतः ये ब्राह्मण मृत्यु के अनन्तर उसके साथ नहीं मिल सकते । अत्र ये आपारहीन ब्राह्मच बैठ कर बेदपाठ करते हैं या उसके अनुसार कोई कर्मकारड करते हैं, सब उनके हन्य में तो यह होता है कि इस बेदपाठ से वा कर्मकारह से मोस की प्राप्ति हो जावेगी। पर यह उनका अक्षान है। वनी किया के उस परिक्तों की बात बस्तुतः बलरहित महभूमि के, मार्गरहित बीईक बन के समान है। उससे उन्हें कोई काम नहीं हो सकता।

• श्रामित्राय यह है, कि महात्मा बुद्ध केवल वेदपाठ व यझों के श्रानुष्ठानों को सर्वथा लामहीन सममते थे। उनका बिचर था, कि जब तक चरित्र शुद्ध नहीं होगा, धन की इच्छा दूर नहीं होगी, कोध, काम, मोइ श्रादि पर विजय नहीं की जावेगी, तब तक यहां के श्रमुष्ठान मात्र से कोई लाम नहीं होगा।

जीवन को पवित्र बनाने के लिये महात्मा बुद्ध ने अष्टा कि मार्ग का उपदेश किया था। इस मार्ग के ये आठ अंग हैं—(१) सत्य-चिन्द्रन (२) सत्य-चंकला (३) सत्य-भाषण (४) सत्य-चाचरण (४) सत्य-चाचरण (४) सत्य-प्रयान जीर (६) सत्य आनन्द । इसमें सन्देह नहीं कि आठ बातों को पूर्णवया आचरण कर मनुष्य अपने जीवन को आदर्श व कल्याण-मय बना सकता है।

बुद्ध के अनुसार जीवन का लहर निर्वाख्यद को प्राप्त करना है। निर्वाख किसी पृथक लोक का नाम नहीं है; न ही निर्वाख कोई ऐसा पद है, जिसे मनुष्य सत्यु के बाद प्राप्त करवा है। बुद्ध के अनुसार निर्वाख उस अवस्था का नाम है, जिसमें जान हारा अविद्यारपी अन्यकार दूर हो जाता है। यह अवस्था इसी जन्म में, इसी लोक में प्राप्त की जा सकती है। सत्यबीय के अनन्तर महात्मा बुद्ध ने निर्वाख की यह दशा इसी जन्म में प्राप्त कर ली थी। एक जगह पर बुद्ध ने कहा—जो धर्मात्मा लोग किसी की दिसा नहीं करते, शरीर की वृत्तियों का संयम कर पापों से बचे रहते हैं, उस अच्युत निर्वाखपद को प्राप्त करते हैं, जहाँ शोक और संवाद का नाम भी नहीं।

महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेशों में सूक्ष्म और जटिल दार्श-निक विचारों को अधिक स्थान नहीं दिया। इन विवादों की उन्होंने उपेद्धा को। जीव का क्या स्वरूप है, सृष्टिक की उत्पत्ति ब्रह्म से हुई है व किसी अन्य पदार्थ से, अनादि तस्व कितने श्रीर कीन से हैं, सृष्टि का कर्ता कोई ईरबर है या नहीं—इस श्रकार के दार्शनिक विवादों से वे सदा वचते रहें। उनका विकार था, कि जीवन की पवित्रता और आस्मकल्बास के लिये इम सब प्रश्नों पर विचार करना बिरोष लाभकरी नहीं है। पर मनुष्यों में इन-प्रश्नों के लिये एक स्वामाविक विकासा होती है। यही कारस है, कि आगे चल कर बौदों में बहुत से दार्श-निक सम्प्रदायों का विकास हुआ। इन सम्प्रदायों के सिदान्त एक द्सरे से बहुत भिन्न हैं। पर बुद्ध के उपदेशों व संवादों में इन दार्शनिक तस्वों पर विशेष श्रकाश नहीं डाला गया।

## (६) बौद्ध संघ

महात्मा बुद्ध ने अपने घुमें का प्रचार करने के विवे संघ की स्थापना की । जो लोग सामान्य गृहस्य जीवन का परिस्थान कर धर्मप्रचार और मनुष्यमात्र की सेवा में ही अपना जीवन कर धर्मप्रचार और मनुष्यमात्र की सेवा में स्थिमिति होते हैं। सपा देना चाहते, वे भिञ्जनत लेकर संघ में स्थिमिति होते हैं।

महात्मा बुद्ध का जन्म एक गण्रास्य में हुआ था। अपनी आयु के रह वर्ष उन्होंने गणों के बाताबरण में व्यक्तीय किने के। वे गणों व संबों की कार्यप्रणाली से मजीआ ति परिचित्र थे। यही कारण है, कि जब उन्होंने अपने नजीन पार्मिक सम्प्रदाय का संगठन किया, तो उसे मिश्रसंय ज्ञाम दिना। अपने धार्मिक संघ की स्वापना करते हुए स्वापनिक स्मा से उन्होंने अपने समय के संघरावर्यों का अध्यासक स्मा से उन्होंने अपने समय के संघरावर्यों का अध्यासक कियानीर उन्होंने अपने समय के संघरावर्यों का अध्यासक कियानीर उन्होंने अपने समय के संघरावर्यों का अध्यासक कियानीर अपने निवमों तथा कार्यविधि को अध्यासक अध्यास

कुछ ने उपदेश किया था वैसे ही साव अपरिहारणीय धर्म वौद्ध संघ के लिये उपदिष्ट किये गये थे—

- (१) एक साथ एकत्र होकर बहुधा अपनी सभायें करते रहना।
- (२) एक हो बैठक करना, एक हो उत्थान करना और एक हो संघ के सब कार्यों को सम्पादित करना।
- (३) जो संघ द्वारा बिहित है, उसका कभी उक्लंबन नहीं करना। जो संघ में विहित नहीं है, उसका अनुस-रख नहीं करना। जो भिद्धओं के पुराने नियम चले आ रहे हैं, उनका सदा पालन करना।
- (४) को अपने में बड़े, धर्मानुरागी, चिरप्रव्रजित संघ के जिन्ही, संघ के नायक स्थविर भिद्ध हैं, उनका सतकार करना, उन्हें बढ़ा मान कर उनकी पूजा करना, उनकी वात को सुनने तथा स्थान देने योग्य समझना ।
- (४) पुनः पुनः उत्पन्न होने बाली कृष्णा के वश नहीं स्थानाः।
- (६) वन की कुटियों में निवास करना।
- (७) सदा यह स्मरण रखना कि मविष्य में केवल ब्रह्म-चारी ही संघ में सम्मिलित हों, और सम्मिलित हुए लोग पूर्ण ब्रह्मचर्य के साथ रहें।

संय-सभा में जब भिद्ध लोग एकत्र होते थे, तो प्रत्येक शिद्ध के बैटने के लिये आसन नियत होते थे। आसनों की व्यवस्था करने के लिये एक प्रयुक्त कर्मचारी होता था, जिसे आसन-प्रकापक कहते थे। संघ में जिस विषय पर विचार होना होता था, उसे पहले प्रस्तावृह्ण में पेश किया जाता था। प्रत्येक प्रस्ताव तीन वपर दोहराया जाता था, उस पर बहस होती थी,

श्रीर निर्णिय के लिये मत ( बोट ) लिये जाते थे। संब के लिये कोरम का भी नियम था। सर्वे की बैठक के लिये कमें किया बीस भिद्धश्रीं की उपस्थिति श्रावश्यक होती थी। बहि बोद निर्णिय पूरे कोरम के अमान में किया जाता, तो उसे मान्य नहीं सममा जाता था।

प्रत्येक भिद्ध के लिये खाबरबक था, कि बहु संघ के सन नियमों का पालन करे, संघ के प्रति अक्ति रखे। इसीकिये भिद्ध धनते समय जो तीन प्रतिकार्ये लेनी होती थीं, उनके अनुसार प्रत्येक भिद्ध को बुद्ध, धर्म और संघ की शरण में आने का क्यन लेना होता था। संघ में शामिल हुए भिद्ध कठोर संबन का जीवन व्यतीत करते थे। मनुष्यमात्र के कल्वास के लिये और सब प्राणियों के हित के लिये ही भिद्धसंघ की स्थासना हुई थी। यह कार्य सम्पादित करने के लिये शिक्षसंघ के बैंग-क्रिक जीवन को पश्चित्रता और रवाग को भावना की पूरी आहा। संख्या खाती थी।

पाटलीपुत्र की कथा क्ष्मक वसुराव संम । १६६ समय ऐसा भी आया, जब इन कोंगों सक्तियों में परस्पर संभव का सूत्रपाव हो गया।

### ं(७) आजीवक सम्भदाय

भारतीय इतिहास में बर्धमान महावीर श्रीर गौतम बुद्ध का सैमव बक महस्वपूर्ण धार्मिक सुधारणा का काल था। इस समय में अनेक नवीन घार्मिक सम्प्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ था। इनमें बौद्ध और जैन धर्मों के नाम तो सब कोई जानते हैं, पर जो अन्य सम्प्रदाय भी इस समय में प्रारम्भ हुए थे, उनका परिचय प्रायः लोगों को नहीं है। इसी प्रकार का एक सम्प्रदाय बाजी-वक था। इसका प्रवृतक मंक्सलियुक्त मोसाल या। आजीवकों के कोई अपने अन्य इस समय उपलब्ध नहीं होते ? उनके सम्बन्ध में जो कुछ भी परिचय मिलता है, यह सम वीक और जैन साहित्य से ही है। मंक्सलियुश गोसाल इन्हीं आयु से हैं। भिक्स हो गया। शीव्र ही वर्धमान महावीर से उसका परिवर्ष हुआ, जो 'केवलिन' पद पाकर इस समय अपने विचारों का जनता में प्रसार करने में संलग्न थे। महावीर श्रीर गोसाल बाय सांथ रहते लगे। पर इन दोनों की विवयत, स्वभाव, आचार-विचार और चरित्र एक दूसरे से इतने भिन्न थें, कि इः साल बाद उनका साथ दूट गया और योसाल ने महाबोर से अलग होकर अपने पृथक् सम्प्रदाय की स्थापना की, जो आगे चल कर आजीवक नाम से बिख्यात हुआ। गीसाल ने भारते कार्य का मुख्य केन्द्र श्रावस्ती को बनाया । श्रावस्ती से बाहर एक क्रम्भ-कार सी का अविधि दीकर उसने निवास प्रारम्भ किया, और भीरे भीरे बहुत से लोग इसके अनुयायी हो गये।

आजीवक सम्प्रदाय के मन्तन्यों के सम्बन्ध में जो कुछ भी हमें ज्ञात होता है, उसका भाधार उसका विरोधी साहित्य है।

पर उसके कुछ मन्तन्यों के विषय में निश्चित स्प से कहा जा सकता है। आजीवक लोग मानते थे, कि संसार में सब पारें पहले से ही नियत हैं। "जो नहीं होना है, वह नहीं होगा के जो होना है, वह कोशिश के बिना भी हो आवगा। अगर मान्य न हो, वो हाथ में आई हुई चीज भी नष्ट हो जाती है। नियकि के जिल से जो कुछ होना है, वह चाहे शुम हो या आधुम, अवस्य हैं कर रहेगा। मनुष्य चाहे कितना ही बरन करे, मेर जो होन-हार है असे वह बदलें नहीं सकता।" इसीसिव आजीवक कोग में का निवार की आजीवकों के अनुसार बखुओं में जो विकार व परिवर्तन होते हैं, उनका कोई कारण नहीं होता। अस्तर में कार्य-मार्ग भाव काम कर रहा हो, सो बात नहीं। वर जो कुछ हो रहा है या होना है वह सब नियत है। मनुष्य अपने पुरुषार्थ से उसे बदल सके, यह सम्भव नहीं।

वर्धमान महाबीर के साथ आजीवक का जिन बावों पर मतिमेद हुआ था, उनमें से मुख्य निमलिखित बीं—(१) शीतक 'जल का उपयोग करना (२) अपने लिये क्रिये रूप से तैयार 'किये गये अज ब भोजन को महत्त करना (३) खियों के क्रम सहित करना। मंक्सिखपुत गोसाल की प्रवृत्ति जानिक जोग सहित कर थी। यह आराम से जीवन ज्यतिक करने के पत्त में या। महावीर का बीर तपस्तामय कीवन उसे पत्तन्त नहीं था। यही कारम है, कि महातमा बुद्ध ने भी एक स्थल पर आजीवकों को ऐसे सम्भदायों में गिना है, जो महावर्ध को महत्त्व नहीं की। पर आजीवक मिक्सु का जीवन वन्न कार्य होता को विकास करने की। मास, मन्त्री और महिता का सेवन उनके लिये विजित्त था। वे दिन में केवल करने वार मिला गाँग कर भी जन करने थे। आजीवक सम्प्रदाय का भी काफी विस्तार हुआ। सम्राट अरोक के रितालेकों में उस्केख आता है, कि उसने अनेक गुहा-निवास आजीवकों को प्रदान किये थे। अशोक के पौत्र सम्राट दशरथ ने भी गया के स्मीप नागार्जुनी पहादियों में अनेक गुहायें आजीवकों के मिवास के लिये दान में दी थीं और इस दान के स्वित करने वाले शिलालेख अब तक उपलब्ध होते हैं। अशोक ने विविध धार्मिक सम्प्रदायों में अविरोध उत्पन्न करने के लिये जो 'धर्ममहामान्न' नियत किये थे, उन्हें जिन सम्प्रदायों के नामलों पर दृष्टि रसने कि आदेश दिया गया है, उनमें मौद्ध, ब्राह्म और, निर्मन्य (जैन) सम्प्रदायों के साथ आजीवकों का भी उस्केख है। इससे प्रतीत होता है, कि धीरे धीरे आजीवकों ने भी प्रयोग महत्त्व प्राप्त कर लिया था, और वह सम्प्रदाय कई सदियों तक जीविक रहा था। इस समय इसके कोई अनुवायी शेष वहीं हैं।

## (८) धार्मिक सुवारका का नभाव

वर्धमान महाबार और गौतम बुद्ध के नेतृत्व में प्राचीन भारत की इस आर्मिक मुशारला ने जनता के हृद्य और दैनिक जीवन पर बढ़ा प्रमाव डाला। लोगों ने अपने प्राचीन धार्मिक विश्वासों को छोड़ कर किसी नये धर्म की दीखा ले ली हो, वह नहीं हुआ। पहले धर्म का नेतृत्व ब्राह्मखों के हाथ में था, खो कर्मकाएड, विधि-विधान और विविध अनुष्ठानों द्वारा जनता को धर्म-मार्ग का प्रदर्शन करते थे। सर्वसाधारख गृहस्थ जनता सांसारिक धन्थों में संकल्प थी, कृष्ठि, शिल्प, व्यापार आदि द्वारा धन उपार्जन करती थी, और ब्राह्मणों द्वारा बताये धर्म-मार्ग पर चल कर इहलोक और परलोक में सुक प्राप्त करने का प्रयत्न करती थी। अब ब्राह्मणों का स्थान असलों, मुनियों त्रीर भिक्खुत्रों ने ले लिया। इन त्रमसों में बाह्यसं, क्रिया वैश्य, शूद्र — सभी त्रमों और जातियों के सोग सिकासित के ने त्रपने गुसों के कारण समाज में इनकी व्यक्तिक की निक्क कर नेतृत्व एक ब्राह्मण जाति के इश्य से निक्क कर अने ऐसे सोगी के समाज के हाथ में ज्ञा गया था, जो कर गृहस्मी को सोक्कर महास्यमात्र की सेवा का अस अस्य निकरों के कि करेड़ की

भारत के सर्वसाधाहरा गृहस्य सदा से अपने उनकम्बद्धाः गत धर्म का पालन करते तहे हैं। अत्येक इस के अपने नेत्रका अपने रीति-रिवाल भीर अपनी प्रस्पातनी भी, जिल्ला जनु सर्ख सब क्षेम मर्थाहा के साब करते है। माध्या करने भावर । करने थे, जनका उपदेश सुनने थे, और प्रमके स्थापे क्रमंत्रारह का आनुष्ठात करते है। ब्राह्मस एक ऐसी शेखि सी। जो सांसारिक धंधों से पुथक् रह कर धर्मजिलात में बंबज रहती थी। पर समय की गहि से इस समय बहुत से आहत कपने स्थान, तपस्या और निरीह जीवन का त्यान कर बुके है। अन उनके मुकावने में अकर्ती की जो तई श्रीत संगठित हो नई नी सद स्थाम और तपस्मा से जीवन स्थतीक करती थी। स्तुपन क्षा क कलाए करने में करार हरती है। इसता ने अध्या की जात अव इनको असूत्र देना चौर इनके स्परेशों है अंतुसार जीवन स्थतीत करना शुक् किना । सीव प्रम के स्थार का बही काश्रिमाय है। जनवा ने पुराव पर्म का कर्वना परि त्याग कर कोई विलक्क तथा पर ज्याना किया है, से ब भारत के इतिहास में नहीं हुई।

विश्विसार, भजासस्य, बराबि, यदाप्रसाव और वेदस्य मीर्च होते सम्बद्ध सम्बद्ध केन्द्र स्त्रीत, बीद्ध सिक्ष्य और लक्ष्य हैं समानकार से स्थादर करते हैं। वैस साहित्य के भग्नाम है क्य बे, इन्होंने जैन मुनियों का जादर किया और उन्हें बहुत सा दान दिया। बीह अंथों के अनुसार ये बौह थे, भिक्लुओं का ये वड़ा आदर करते थे और इनकी सहायता पाकर बौह संघ ने वड़ी उन्नति की थी। बौह और जैन साहित्य इन सम्राटों के साथ संबंध रखने वाली कथाओं से मरे पड़े हैं और इन सम्राटों का उन्लेख उसी प्रसंग में किया गया है, जब इन्होंने जैन या बौह भर्म का आदर किया, उनसे शिक्षा प्रहस्त की। पौरासिक साहित्य में इनका अनेक ब्राह्मणों के संपर्क में उन्लेख किया गया है। बारतिक बात यह है, कि इन राजाओं ने किसी एक धर्म को निश्चित्रस्य से स्वीकार कर किया हो, किसी का विशेष कर से पढ़ लिया हो, यह बात नहीं। थी। प्राचीन मारतीय परंपरा के अनुसार वे ब्राह्मणों, अस्यों और मुनियों का समानरूप से धारर करते थे; क्योंकि इस कात में बिक्सुक्रीम अधिक अनित जी हित राजाओं की थी। इसलिये उनका सहस्त अधिक आगा जी वृत्ति राजाओं की थी। वहां सनता की थी।

इस वार्मिक सुवारणा का एक अन्य महस्वपूर्ण परिश्वास वह हुआ, कि भारत में बझों के कर्म अल्ड का जोर कम हो गया। यहाँ के बंद होने के साथ-साथ पशुनित की प्रथा कम होने लगी। यहाँ हिरा स्वर्गप्राप्ति की आकांचा निर्वत हो जाने से राजा और गृहस्य लोग श्रावक या उपासक के रूप में भिज्ज औं द्वारा वताये मार्ग का अनुसरण करने संगे, और उनमें को अविक अद्वालु थे, वे मुनियों और श्रमणों का सा सादा तपस्यांमय जीवन व्यतीत करने के लिये तस्पर हुए।

बीद्ध और जैन सँप्रदायों से भारत में एक नई व्यामिक नेतना उत्पन्न हो गई थी। शक्तिशाली संघों में संगठित होने के कारण इनके पास घन, मनुष्य व अन्य साधन प्रचुर परिमास में विद्यमान थे। परिणाम यह हुआ, कि मगघ के साम्राज्य- विस्तार के साथ-साथ संघ की चातुरंत सत्ता की स्थापना का विचार भी वल पक इने लगा। इसी जिये आगे चल कर भारतीय धर्म व संस्कृतिका न केवल भारत के सुदूर प्रदेशों में, अपितु भारत से बाहर भी दूर-दूर तक विस्तार हुआ।

will the second of the second

THE SAME

्राप्तिक स्थापना विश्वकार । इस्टेन्स्, हिस्स इस्टेस्स

The statement of the st

ring to the property of the second of the se

# सम्राट् चंद्रगुप्त मीर्थ

#### (१) मोरियगण का कुमार चंद्रगुप्त.

बौद्धकाल में सोलह महाजनपदों के अविरिक्त जो अन्य अनेक जनपद थे, उनमें पिष्पलिवन का मोरियगण भी एक था। इस का प्रदेश उतरी विहार में, नेपाल की तराई के समीप, विज महाजनपद के पढ़ोस में था। राजा अजातशत्रु ने विज्ञसंघ को जीत कर अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था। उसी युग के किसी मागध सम्राद ने पिष्पलिवन के मोरियगण को भी जीत कर अपने अधीन कर लिया था। मगध के उम साम्राज्य-वाद ने जहाँ उत्तरी विहार के अन्य गसराव्यों की स्वतंत्रता का अंत किया, वहाँ मोरियगण भी उनकी महस्वाकां का शिकार होने से न वच सका। निद्वंशी राजा धननंद के समय में वह गण भी मगध के अधीन था।

मोरियगण के राजकुल की एक रानी इस समय पाटलीपुत्र में श्चिपकर अपना जीवन विवा रही थी। उसके भाई-बंध भी उसके साथ में ही पाटलीपुत्र में रहते थे। मागध सम्राद् के कोप से बंचने के लिये इन सब ने पाटलीपुत्र के विशाल नगर में श्चिप कर रहने में ही अपना कल्याण समभा था। इसी दशा में इमार चंद्रगुप्त कां जन्म हुआ। उसकी मावा को मगध के राजकर्म-धारियों का भय था। कहीं चंद्रगुप्त उनके हाथ में न पड़ बाबे, इसलिबे उसने अपने नवजात शिशु को एक ग्वाले के सुपुर्द कुर दिया। अपनी उमर के ग्वालबालकों के साथ मोरियगण के राजकुमार चंद्रगुप्त का भी पालनपोषण होने लगा।

एक बार की बात है, चंद्रगुप्त अन्य लक्ष्मी है साथ बहु चरा रहा था। अवसर पाकर वे एक सेत सेतन में तर्ग पर चंद्रगुप्त राजा बना, अन्य बालकों को अवराजा, ज्योकियीरा, राजकर्मचारी, चोर, डाकू आदि बनाया गया । राजी के आसेन पर बैठकर चंद्रगुप्त ने अपराधियों को पेश किये जाने की आजा दी । अपराधी पेश हुए । उनके पंच-विषय में युक्तिमाँ सुनी नहैं। न्यायाधीशों के निर्खय के अनुसार विद्युप्त ने अवनी के सका सुना दिया। फैसला वह था, कि आमियुक्ती के हाथ वैर कार दिये जावें। इस पर राजकर्मचारियों ने कहा देव ! इसिर पास कुल्हाड़े नहीं हैं। इस पर चंद्रगुप्त में आहा है है वह राजा चंद्रगुप्त की आहा है, कि इमें अपराधियों के हाक के कार दिये जाने । यदि तुम्हारे पास कुल्हाई नहीं हैं, दी क्या का डंडा बनाओं, और उसके साथ वकरी की सांग बोब, कर क्रवाड़ी बनों तो। राजी चंद्रगुप्त की आझा का प्रतिन किया गंवा । इल्हाड़ा बनाया गया और अपरोधियों के हाब पर दिये गये। चंद्रगुप्त ने फिर आक्षा दी—अब हाथ पर कीर पास

गमा, स्रोह चायक्रव अंद्रश्म को अपने साथ ले गया। चाण-क्य हो संदश्चर से सब विकाशों का भलीभांति अध्ययन किया। न्यायस्य सम्बद्धाना का रहने बाला एक प्रसिद्ध आचार्य था। क्रह साजनीविशास्त्र का अपने समय का सब से बड़ा पंडित सा । राजनीविशास के अविरिक्त वह तीनों वेदों का ज्ञाता, सब सामों में परंपत और मंत्रविद्या में निपुत्प था। बह एक बार व्यक्तिला से पाटलीपुत्र आयो, क्योंकि इस नगरी के वैभव की इस समय सारे भारत में धूम थी। उस समय के राजा लोग विद्वालों का आहर करते थे। चायाक्य की आहा थी, कि मगध का प्रवाशी सुकाद धननंद भी उसका मलीमांति सम्मान करेगा। राजा धनबूद की एक अक्तिशाला थी, जिसमें वह विद्वानों का सादर इर उन्हें शानदिवा से संतुष्ट करता था। पाटलीपुत्र " क्रू चक्र इस मुक्तिशाला में गया, और संघनाइस के आसन पर बैठ गया। वस्त्रिला का वह प्रमुख आनार्व था, स्वीर हुसे नाशा भी, कि पाटलीपुत्र में भी प्रधान आनार के सप में उसे सम्मात विसेगा।

चाम्य देखीन में बड़ा कुरूप था। उसके सामने के दाँव इटे हुए के। जब राजा धननंद ने ऐसे ट्येक्टि को प्रधान माझाम के आसन पर बैठे देखा, तो उसने सोचा, तिस्वय ही यह व्यक्टि सुक्य आसन का अधिकारी नहीं हो सकता। उसने चासक्य से पुना—तुम कीन हो, जो इस सुक्य आसन पर था बैठे हो रे उधर से उत्तर मिला—यह मैं हूँ। यह उत्तर सुनकर धनचंद कोन में आपे से बाहर हो गया। उसने आहा दी, इस नीच आहास को यहाँ न बैठने दो, इसे धक्के देकर बाहर जिकान हो। राजपुत्वधों ने उसे बहुत समस्त्रया—देख! ऐसा मक की जिन्न । पर धननंद ने एक न मानी। इस पर राजपुत्वथ चासक्य के पास गये और नोले—आचार्य! इस राजाना से आपको यहां से उठाने के लिये आये हैं, परन्तु हम यह कहने का साहस नहीं कर स्थाने कि आवार्य आप यहाँ से उठ जाइये। इस स्विजत होकर कामके सम्मुख साहे हैं। जाएकय सन कुछ समक्ष गया। उसने अपने हो गया है, समुद्र से विरी हुई प्रश्निती नई कर नास के कि हो राजा कहा हो गया है, समुद्र से विरी हुई प्रश्निती नई कर नास के कि कि वह कर वह भुक्तिशाला से बाहर हो नमा है राजपूक्तों है जब यह बात नंद से कही, तो उसने आका ही पनको हकाों, इस दास को पकड़ो। भागता हुआ जाएकय राजपासाद में बड़ गुप्त स्थान पर छिप गया और राजपुक्ष उसे मिरकतार हाई। कर सके। जाएकम ने जो प्रतिका सनके सामने की बी, करें पूरी करने में वह पूरी शक्ति के साम लग समा

वस समय में राजकुमार पहचंत्र के लिये सुगमता। में
तैयार हो जाते थे। राजपुत्रों की दशा के रहे के समय होती हैं,
को अपने पिता को ही मार देते हैं। यह उस युग का अवस्थित
सिद्धान्त था। मगम के आनेक समाटों के विषद इसी प्रकार के
पहचंत्र हो जुके थे। जासक्य ने भी ऐसे एक राजकुमार के
परिषय किया, जो नंद के विषद पहचंत्र में अभिनित्त होने
के जिसे तैयार हो गया। इसका नाम प्रवंतक था। जह नामक माता में ही रहता था, और राजवंश के साथ संबंध की पर्यक् होते माता में ही रहता था, और राजवंश के साथ संबंध स्तेत पता प्रवंतक को लेकर जासक्य जिल्ल्याचार के अम्मानित के पता गया, जीर वहाँ अक्ते पहचंत्र की रचमा की अवस्था विषक्ष वना कर कर करोड़ कार्यापस एका विसे में अस्ति।

इसी प्रवसर पर पायम्य की जंदगुत से मेंट हुई । पाय कैय प्रशत नीविज्ञ था, पर उसे एक ऐसे स्वर्धि की पायम्य कवा बी; वो सैन्यसंपालन में कुशत हो, जिस में यह क्रियां

सामान्य के लामी होने के संब गुण विद्यमान हों, और जो बास्यय का पूरा सहयोगी बन सके। पर्वतक में ये गुल नहीं के। वास्त्रय को अव चंद्रगुप्त और पर्वतक में से एक को कुनना भा, दो कुमारों को वह नंद के बाद मागध साम्राज्य की गरी पर ज़हीं बिठा सकता था। उसने दोनीं कुमारों के गले में एक एक सुवर्धसूत्र वाँच दिया। एक बार जब चंद्रग्रप्त सो रहा का, क्याने पर्वतक से कहा-ऐसे हंग से सुवर्णसूत्र को बहुगुम के गले से निकाल जाओ, कि न गाँठ खुलें और न क्ष टूटे। पर्वतक को कोई स्पाय नहीं सुमा, वह असफल हो कर लीट आया। ऐसे ही एक दूसरे दिन अब पर्वतक सी रहा वा, चाण्यव ने चंद्रगुप्त को मी वही आदेश दिया। चंद्रगुप्त में सोन्या, इसका केवल एक उपाय है, पर्वतक का सिर काट कर ही बुक्यंसूत्र को इस प्रकार प्राप्त किया जा संवर्धा है, कि न बामा दूटे और न गाँठ खुले। उसने यही किया और वर्षक का सिर कोट कर सुवर्णसूत्र की चासक्य के सम्मुख सांकर रस विवा।

इससे चासक्य बहुत प्रसम हुआ। पर्वतक उसके रास्ते से हृष्ट मया और चंद्रगुप्त के रूप में उसे ऐसा व्यक्ति।मिल गया, को न केवल बीर और साहसी था, पर अपने कार्य की सिद्धि के सिये वीअत्स से वीअत्स उपाय का आश्रय से सकता था। अब चंद्रगुप्त होना के संचालन में समर्थ हो गया, सो उसने चासक्य के निरीच्छ में मागक संभाज्य के विश्वह विद्रोह का मंडा बड़ा किया। अनेक अपने और नगरों जद आक्रमस् किये, पर उन्हें सफलता नहीं हुई। मागक सेक्क्नमें से ने सुरी तरह परास्त हुए, और फिर जंगल में छिप कर अपनी: जान बचाने लगे।

एक बार की बात है, कि जब चाखक्य और बंद्रगुप्त देश

बदल कर फिर रहे थे, तो वे एक गाँव में पहुँचे, जहाँ एक सी पूर्व बना कर अपने लड़के को खिला रही थी। लड़का चारीं भोर के किनारों को छोड़ता जाता था, और बीच का भाग सा लेता था। यह देखकर माता ने कहा, इस लड़के का व्यवहार तो चंद्रगुप्त जैसा है, जिसने कि राज्य सेने का प्रयत्न किया था। यह सुनकर बालक ने पूछा-भां, मैं क्या कर रहा 🕻, और चंद्रगुप्त ने क्या किया था ? माता ने उत्तर दिया-मेरे प्यारे पुत्र ! तुम पूर्व की चारों कोर का किनारा होइकर केवल बीच का भाग सा रहे हो। चंद्रगुप्त सम्राट् बनने की महत्त्वाभीचा रखता था, उसने सीमात्रांतों की पहले अधीन किये विना है। राज्य के मध्य में प्रामी और नगरी पर हमला करना शुरू और दिया। इसीविवें स्रोत उसके विकट उठ सबे हुए और सीस की तरफ से आक्रमण कर उसकी सेना को नष्ट कर दिशा यह चंद्रगुप्त की मूर्खता का ही परिसाम था। यह सुनक्त चंद्रगुप्त और चाणक्य की आँखें खुल गई, वे सीमाप्रदेश की वरक गये, और वहाँ सेना एकत्र वर गागव साम्राज्य पर कार्क मण करने के लिये प्रवृत्त हुए।

मागाध साम्राज्य के उत्तरपश्चिम में इस समय भारी हवा पृथल मची हुई थी। सिकंदर के इमलों से गाँधार और गंजाब के विविध जनपद आकृति हो रहे थे। वेह्नुस ने इस परिस्थिति का लाम उठाया। एक बार वह सिकंदर से की मिला। उसे आशा थी, कि विश्वविजयी सिकंदर की सम्बद्धा से वह मागध साम्राज्य को परास्त कर सकेगा। कर विज्ञाधारी सिकंदर के साथ उसका मेल नहीं हुआ। सिकंदर और बंद माग उसका मेल नहीं हुआ। सिकंदर और बंद माग उसका मेल नहीं हुआ। सिकंदर और बंद माग के साथ उसका मेल नहीं हुआ। सिकंदर की साथ उसका मेल नहीं हुआ। सिकंदर की साथ उसका मेल नहीं हुआ। सिकंदर की साथ उसका की की मागम समाद बन-

नंद के काबू में नहीं आया था, बैसे ही सिकंदर भी इसे मार सकने में सफल नहीं हुआ। ज्यास नदी तक हमला कर चुकने के बाद अब सिकंदर वापस लौटा, तो चंद्रगुप्त ने उत्तर-परिचमी मारत की अञ्यवस्था और उथल-पुथल से लाभ उठाया। बद इस बद्रोह की प्रवृत्ति का नता बन गया, जो सिकंदर से पराजित जनपदों में स्वामा विक रूप से विद्यमान थी। सिकंदर के शासन से उत्तरपरिचमी भारत को स्वतंत्र कर चंद्रमुख ने मागध साम्राज्य पर आक्रमण किया। इस सब कार्य में उसका परम सहायक आचार्य चाण्य्य था, जो तन्तरिक्षा का निवासी होने के कारण गांधार और पंजाब के जनपदों व उनके निवा-सियों से भलीमाँति परिचित था।

### (२) सिकंदर के विकद् पंजाब में विद्रोह

मैसी होनिया के राजा सिकंदर ने किस प्रकार गीस के विविध गण्डराज्यों को जीवकर विश्वविजय के बिचे प्रशिया की चोर प्रस्थान किया, इसका उल्लेख इम पहले कर चुके हैं। इंजिस (मिश्र), एशिया माइनर के विविध यूनानी उपनिवेश, वथा इरान को जीवकर सिकंदर ने हिंदू कुश पर्वत पार कर भारत में प्रवेश किया। वच्चिशाला (गांधार जनपद की राजधानी) के राजा आमिम ने विना लड़े ही उसकी अधीनता स्वीकृत कर बी। उसके दूत हिंदू कुश के पश्चिम में हो सिकंदर की सेवा में अधीनतासूचक में ट-उपहार लेकर उपस्थित हुए थे। हिंदू कुश की उपत्यकाओं में रहने बाली विविध जातियों ने वड़ी वीरता के साथ सिकंदर का सामना किया। उन्हें परास्त करने में उसे छः मास के लगभग बम गये। इन्हें जीवकर सिकंदर भारत में आगे बढ़ा। गांधार का राजा आमिम पहले ही उसकी अधीनता स्वीकार फर चुका था, पर जेहलम के पूर्व में

केकय देश का राजा पोड बड़ा स्वात्माभिमानी और वीर था। उसने सिकंदर का मुकाबला करने का निश्चय किया। जेदलम के तट पर दोनों में अयंकर लड़ाई हुई। केकय का छोटा सा जनपद दिग्विजेवा सिकंदर को परास्त नहीं कर सका। पोड केंद्र हो गया। जब उसे सिकंदर के सम्मुख उपिश्वत किया गया, तो उसने उसका बड़े आदर से स्वागत किया। सिकंदर बीरता की कदर करता था, और पोठ जैसे सच्चे बीर के लिए उसके हदय में सम्मान का भाव था। उसने पोड से पृक्षों कि हुम्हरे साथ कैसा बर्ताब किया जाय। पोड के स्वार दिया—जैसा राजा राजाओं के साथ करते हैं। इस उसकी सिकंदर बहुव प्रसन्न हुन्या। केकय राज्य का शासनमार पोड के ही सुपूर्व कर दिया गया। पोठ चंव सिकंदर का अधीनस्थ राजा हो। समा

केकय जनपत्र को परास्त कर जन सिकंदर पंजाब में आने बढ़ा, तो उसे अनेक गणराउयों के साथ मुकानना करना पदा। उस समय मध्य-पंजान में गतुचुकायन, कठ, चुद्रक और आलक नाम के गताराउय थे। ये परस्पर मिलकर सिकंदर का दुक्तनता करने के लिये प्रयक्षशील थे। पर इससे पूर्व कि ये अपनी सैनिकशिक का सम्मिलितरूप से संगठन कर सके, सिकंदर ने उन पर इमला कर दिया और एक एक करके उन्हें जीत लिया। कठों ने खन कट कर सिकंदर से बुद्ध किया, वनसे बुद्ध कामा कुद्ध हो गया था, कि जीवने के बाद उनके प्रधान नगर साँकत का उसने पूर्णतंका व्यंस कर दिया था। कठ, खुद्धक, सात्रक कीर गतुचुकायन को जीवने के बाद सिकंदर व्यास नविक किनारे पर का पहुँचा। ज्यास के यूर्व में बीचेनाक का को कापनी बीरता के लिये चादितीय था। योधेयों के पर माध्य का खिराती साम्बाक्य था, जिसका बिस्तार मंगान की का खिराती साम्बाक्य था, जिसका बिस्तार मंगान की का ह्यास नदी की पार कर इनको भी विजय करे। पर उसकी सेना हिष्मव हार चुकी थी। मध्य-पंजाब के गण्याज्य जिस श्रद्भ्य साहस के साथ सिकंदर से लड़े थे, उसके कारण उसकी सेनाओं ने व्यास नदी पार कर यीधेयगण और मागध साम्रा-ज्य के साथ लड़ने की हिस्सव नहीं की।

लौटते हुए सिकंदर के शिवि, खुद्रक और आग्नेय गएों के लाथ बुद्ध हुए। फिर सिंघ के प्रदेश में मुचिक एं, पावन व कुत्र अन्य जनवदों के साथ युंद्ध करवा हुआ वह भारत से वापस लौट गया। उत्तरपश्चिमी भारत के जिन प्रदेशों पर उसने विजय की थी उत्तका शासन कर्म के लिये वह फिलिएपस नामक एक सेना-पित की अधीनता में प्रीक सेना छोड़ गया था। अपने साम्राज्य के भारती प्रदेशों में उसने अनेक स्त्रंप (प्रांतीय शासक) नियत किये थे, जो फिलिएपस के निरीस्ट्य में शासनकार्य करते थे। पोठ और आन्मि भी इसी प्रकार के सुत्रप की।

मैसीडोनिया लौटने के पूर्व ही ३२३ ई० पूर्व में बैबिलोन, नगरी में सिकंदर की मृत्य हो गई। विशाल यूनानी साम्राज्य का अधिपति कौन हो, इस विषय को लेकर सिकंदर के सेना-पतियों में गृहकलह प्रारंभ हो गया। विविध सेनापित अपने-अपने अदेशों में स्वतंत्र हो गये। मैसीडोनिया, थूं स, ईजिप्त, और सीरिया में बार भिन्न-भिन्न सेनापितयों ने चार प्रथक् राजवंशों को स्थापना की। इस परिस्थिति का बरिणाम यह हुआ कि सिकंदर के साम्राज्य के मारतीय प्रदेशों में बिद्रीह की माम्रा भड़क उठी। वहां सिकंदर एक आँधी की खरह आया था, जिसके वेग के सामने अनेक पुराने राजवंश और मक्य-राज्य हो रहें रह सकते थे। पर इस आँधी के मारत से जाते ही फिर यहाँ के निवासियों ने अपनी स्वतंत्रता की प्राप्ति का उद्योग प्रारंभ कर दिया। फिलिप्स का घात करा दिया गया।

मखरावनों ने फिर अपनी खोई हुई शकि को प्राप्त किया।
पुराना राजवंश फिर मैदान में जा गया। किकिएस के उस्तधिकारी यूडीमीस नियुक्त हुआ था, जो कि सिंध नदी के वट
पर स्थित एक शक्तिशाली प्रीक सेसा का अध्यक्त था। पर यूडीमीठ इस विद्रीह की प्रचंड अपि की बुमाने में सर्वथा अससर्भ रहा।

्यासन के विरुद्ध पंजाव में जो यह विद्रोह हुना, प्रमुका नेट्टन जंद्रसुप्त मीर्च मार्ग मानार्थ नास्त्रक्य कर रहे है। इस समय की अञ्चवस्था और राजनीविक उथल-पुथल का लाम बद्धा कर इन्होंने अपनी शक्ति को बढ़ा लिखा, और पंजाब को विदेशी साम्राज्य की अधीनता से मुक्त कराके अपने अधीन कर किया। एक मीक लेखक ने क्या ठीक लिखा है। सिकंदर के बौदने पर चंद्रगुप्त ने भारत को स्वदंत्रता दिला परंतु कृतकार्य होने के अनंतर शीज ही स्वतंत्रता के नाम दासता में परिवर्तित कर दिया। जिन्हें उसने विदेशियाँ 🕏 जुए से स्वतंत्र किया था, उन्हें अपने काबीन कर दिसा। पत्नाव, के विविध छोटे-छोटे राज्य एक शक्तिशाली विदेशी शासन से तब तक स्वाधीन नहीं हो सकते वे, जब तक कि उन्हें एक सूत्र में संगठित करने वाला कोई बोग्य नेता न हो। यह योग्य नेता चंद्रगुप्त मीर्थ था। यह बिलकुल स्वामाबिक वा कि जिस शक्तिशाली वीर के नेतृत्व में उन्होंने अपनी सीई है स्वतंत्रता को फिर प्राप्त किया हो. उसे वे अपना नेता और स्वामी स्वीकार करते रहें। यह निश्चित है. कि सिक्दर के शासन से पंजाब को स्वतंत्र कर चंद्रगुप्त ने वहाँ वास्ता प्रभाव स्यापित कर लिया।

中国是各种工作

इस प्रकार सीमापांत को अपने आयीन कर, वहाँ की और सेनाओं को साथ से जासकर और चंद्रगुष्ट पूर्व की ओर सही गये। जो नगर और माम रास्ते में आये उन्हें जीतते हुए वे पाटलीपुत्र जा पहुँचे। वहाँ धननंद को परास्त कर उन्होंने मगभ साम्राज्य पर अपना अधिकार कर लिया।

### (३) गागध साम्राज्य की विजय

चंद्रगुप्त और चालक्य ने मागध राजा धननंद को मार कर क्सि प्रकार पाटलीपुत्र पर अपना अधिकार स्थापित किया, इसी कथानक को लेकर कवि विशासदत्त ने मुद्राराचस नाटक बिसा था। इस नाटक के अनुसार चाण्क्य और चंद्रगुप्त की जिन सेनाओं ने पाटलीपुत्र पर आक्रमण किया था, उनमें राक, यवन, किरात, कान्नोज, पारसीक, वाहीक आदि की बड़ी मारी सेनायें सन्मिलित थीं, जिन्हें चासक्य ने बुद्धि से अपने वश में कर रक्ता था। जिस प्रकार प्रतय के समुद्र से पृथिवी विर जाती है, वैसे ही इन सेनाओं से पाटलीपुत्र बिर गया था। मुद्राराचस में कुछ थेसे राजाओं के साम भी दिये हैं, जो इस श्राकमण में चंद्रगुप्त के साथ थे। इनके नाम ये हैं - इल्ल (कुल्लू) का राजा चित्रवर्मा, मलय (सम्भवतः मालवगरा) का राजा सिंहनाद, कारमीर का राजा पुष्कराच, सिंधु (सिंध) का राजा सिंघषेस और पारसीक राजा मेघाइ। ये सब राजा उत्तरपश्चिमी भारत के उन्हीं प्रदेशों के शासक थे, जिन्हें चंद्रगुप्त ने सिकंदर के साम्राज्य से स्वतंत्र कराया था।

मुद्दाराज्ञस की कथा के अनुसार नास्तुक्य ने पर्वतक नाम के एक शक्तिशाली राजा को मगम का आया राज्य देने का बचन देकर उसकी भी सहायता प्राप्त की थी। बौद्ध साहित्य के अनुसार पर्वतक मगघ के ही राजकुल का था, यह इम ऊपर लिख बुके हैं। धननंद इस विशाल सेना का मुकाबला नहीं कर सका, पुत्रों सहित युद्ध में उसकी मृत्यु हो गई और पाटलीपुत्र पर चंद्र- गुप्त का कञ्जा हो गया । पर नंद का नाश कर देने से ही चाएक्य के कार्य की इतिश्री नहीं हो गई।

राजा नंद के अनेक मंत्री थे। इनमें प्रधान का नाम राष्ट्रस् था। वह जाति से महास और नीविशास का प्रकांड पंडित था। इसने नंद के मरने पर उसके माई सर्वार्थसिक्ष की सिहासन पर बैठा कर मागध साम्राज्य का संचालन प्रारंभ कर दिया। पाटलीयुत्र चंद्रगुप्त के हाथ में था, पर मगध की प्रजा नंदर्श में अनुरक्त थी। अभी मगध की सेना पूरी वरह परास्त मी नहीं हुई थी। चास्त्रच्य बड़ी मुश्किल में पड़ा। अब नीविशास के इन दो आचार्यों में संघर्ष प्रारंभ हुआ। मुद्राराच्य में इसी का बड़े सुंदर रूप में बर्सन है। चास्त्रच्य ने अपने सहाज्यां मित्र विष्णुशर्मों को जीवसिक्ष समस्य ने अपने सहाज्यां मित्र विष्णुशर्मों को जीवसिक्ष समस्य में वह उसका विश्वासयां में गया। राजा सर्वार्थसिक्षिक्ष के साथ रहने लगा। इसी जीवसिक्ष की प्ररंग से सर्वार्थसिक्ष के साथ रहने लगा। इसी जीवसिक्ष की प्ररंग से सर्वार्थसिक्ष वैरागी हो कर बन में बला नवा और राज्यकार्थ से विमुख हो। गया।

इस समाचार से अमात्य राज्ञस को बढ़ा सेंद हुआ चंदनदास नाम के एक धनी वेश्य के पास अपने इंट्रेंग को जोड़कर और शंकटदास आदि विविध नागरिकों को अनेक मंगीयन से लौटा लाने के सिये गया। यह सुनकर पायास है राज्ञस के पहुँचने से पहले ही अपने गुप्तचरों झरा समाब सिद्धि को मरवा डाला। इस प्रकार मंदकुत का सर्वनास अने वीश्यक्य ने अपनी प्रतिक्रा पूरी की। पर वह आवशा था, के बंध वह राज्ञस जैसे पुराने अमार्थों का सहयोग प्रहार की शंका नहीं होगा, यह कभी मगध के विद्यासन को नहीं बीगाय. कूडनीकि हारा राज्ञस को परास्त कर उसे चंद्रगुप्त की सेवा करते के लिये विवश करे।

. उसर राज्यस ने विचार किया, कि जब तक चंद्रगुप्त की सेनाओं में फूट नहीं डाली जावेगी, उसे परास्त नहीं किया जा सकेमा क्षारीपश्चिमी प्रदेशों से जिन सेनात्रों ने पाटलीपुत्र पर कार्या किया था, उनका नेवा पर्वतक था । वह आधे मागध साम्राज्य का दावेदार भी था। राज्य ने उसे पूरे मागध साम्राज्य का राजा बनाने का लालच दिया और अपने पन में कर बिया। जीवसिद्धि द्वारा राचस की चालों का सब हाल जानकर चाणुक्य ने बहुत सावधानी से चलना शुरू किया। अनेक साचाएँ जानने वाले बहुत से गुप्तचरों को वेष बदल कर भेद क्षेत्रे के लिये सब जगह नियुक्त कर दिया गया। राज्यस का कोई गुप्तचर चंद्रगुष्त को धोसे से किसी प्रकार की हानि न पहुँचा सके, इसका चासक्य ने पका प्रबंध किया। क्योंकि पर्वतक राज्ञस के पन्न में हो गया था, अवः उसका यथ करा दिया गया। पर्वतक का पुत्र मसमकेतु था, उस पर निगाह रक्त के लिये भागुरायम् की नियुक्त की गई। यह भागुरायम् मलय-केतु खीर राज्य के मैत्रीरूप दुव में घुन की तरह लग गया,।

वायक्य ने निषुणक नाम के एक गुप्तचर को जनता का दिल परसने और अमात्य राज्य के प्रचपातियों का पता लयाने के सिये भेजा था। वह यमराज के चित्रपट को फैलाकर सामु के बैच में बूमला था और लोगों का मेद लेता था। उसने पता लगाया कि राज्य अपना परिवार पाटलीपुत्र में ही सेठ चंदत-दास के पास होड़ गया है, और शकटदास कायाथ तथा जीत-सिद्धि ज्ञप्यक राज्यस के पचपाती और चंद्रगुप्त के विरोधी हैं। चंद्रनदास के घर में यमपट को फैला कर भीता माँगते हुए उसे राज्यस की पत्नी की अगुली से गिरी हुई 'राज्यस' नाम से

श्रंकित एक मुद्रा भी मिली। इस मुद्रा और अन्य रहश्यों को उसने चालक्य के संपुर्व कर दिया। राचस की मुद्रा का चालक्य के हाथ में पड़ जाना बड़े महत्त्व की बात सिद्ध हुई। इसी से उसने नीतियुद्ध में राचस को परास्त किया।

चाएक्य ने एक ऐसा जाली पत्र तैयार किया, जिसका कीई सरनामा आदि नहीं था। अपने गुप्तचर सिद्धार्थकं से इसकी प्रतिलिपि शकटदास के हाथ से कराई और इस पत्र की राजस की मुद्रा से मुद्रित कर दिया। सिद्धार्थंक को सब बात समका कर मलयकेतु के शिविर में रवाना कर दिया गया। एक बाब श्रीर चली गई। शकटदास को फाँसी की श्राज्ञा दे दी गई श्रीर सिद्धार्थक से कह दिया कि जब चांडाल लोग शकटवास की शूली पर चढ़ाने के लिये ले जाते हों, तो दाँई आँस दवा कर इशारा कर देना । चांडाल अलग हट जावेंगे और शंकटदासु है को साथ लेकर राज्ञस के पास चले जाना।' मित्र के प्रासी की रक्षा करने के कारण राज्ञस तुमसे बहुत प्रसन होगा भौर तुम पर पूर्ण विश्वास करने लगेगा। सब बात समझ करे सिद्धार्थक उस पत्र को साथ ले रवाना हो गुवा। उधर चारांचेय ने चंदनदास को गिरक्तार कर किया। उस पर सब वरहे से जोर डाला गया कि वह राइस के परिवार की चासकी के सुपुर्द कर दे, पर स्वामिशक चंदनदास किसी भी प्रकार इस विश्वासघात के लिये तैयार नहीं हुआ।

उधर अमात्य राज्ञस भी चुपचाप नहीं बैठा की। बड़े धेर्य और बुद्धिकीशल से वह अपना नीतिजास की दि रहा था। उसके गुप्तचर भी नानाविध बेचों में अनेक अकार से अपना कार्य करने में लगे थे। मलबकेतु को वह अपने साथ मिला ही चुका था, चंद्रगुप्त की सेना के बहुत से सेनापति अपने अनुधायियों के साथ राज्ञसङ्घेषक में हो गवे थे। धीरें बीरे

उस सेना का संगठन हुंद होता जाता था, जो पाटलीपुत्र पर आक्रमण कर चंद्रगुष्त को राज्यच्युत करने के लिये तैयार हो रही थी। राज्ञस ने चंद्रगुष्त का घात करने के लिये भी बहुत से उपाय किये। पहले विषकन्या भेजी गई। फिर पाटली-पुत्र में नगरप्रवेश के समय चंद्रगुष्त का स्वागत करने के लिये जो बड़ा द्वार सैयार किया गया था, उसके शिल्पियों को अपने साथ में मिलाकर यह प्रबंध किया गया कि जब चंद्रगुप्त द्वार के नीचे से गुजरे, तो तोरण उस पर गिरा दिया जावे और वह वहीं मर जावे। एक वर्षरक को गुप्तद्धरिका देकर तैनात किया गया कि वह जल्स में चंद्रगुप्त पर हमला करे। एक वैदा को चंद्रगुष्त का वैयक्तिक चिकित्सक नियत किया, जो बस्तुतः राचस का गुप्तचर था। उसने यन किया कि भोजन में विष् देकर चंद्रगुष्त को मार दे। जिस महल में चंद्रगुष्त रहता था, उसके नीचे सुरंग स्रोद कर वारूद भरवा दिया गया । राजस ने यह सब कुछ किया, पर चाणक्य की जागरूकता के सामने उसकी एक न चली। उसके सब प्रयत्न व्यर्थ गये और चंद्रगुप्त का बाल भी बाँका न हुआ।

पर अत्र भी राज्ञस निराश नहीं हुआ। उसने यत्न किया कि चंद्रगुष्त और जासक्य में विरोध हो जावे। अनेक गुष्त-चर इस कार्य के लिये नियुक्त किये गूथे। पर इस कार्य में भी राचस सफत नहीं हुआ। उधर चाराक्य का गुष्तचर भागु-रायस मलयकेतु को राचस के विरुद्ध भड़काने में लगा था। छोटी-छोटी वातों को लेकर वह मलयकेतु के मन में राचस के प्रति विरोधमावना को प्रदीप्त करता रहता था। रांचस ने पाटलीपुत्र पर आक्रमण करने के लिये जो भारी सेना संगठिव की थी, वह उत्तर से द्विए की वरफ प्रस्थान कर रही थी। पाटलीपुत्र समीप श्रा गया था। इसलिये आइ।पत्र लिये विना

किसी का भी सैन्यशिविर से बाहर त्राना-जाना सर्वथा निषिद्ध था। आज्ञापत्र देने का काम भागुरायण के सुपुर्द था। एक दिन जन मलयकेतु और मागुरायण साथ बैठे थे, चाएक्य ने अपनी नीति का अंतिम बाण चलाया। एक कर्मचारी श्राया और उसने ,सूचना दी कि सैन्य शिविर के रचाधिकारी, दीर्घचलु ने निवेदन किया है कि आझापत्र के बिना शिविर में प्रवेश करता हुआ एक आदमी पकड़ा गया है, जिसके पास कुत्र जरूरी पत्र मी हैं। यह ज्यक्ति सिद्धार्थक ही था, जिसे राज्यस की मुद्रा से अंकित एक जाली पत्र देकर 'कार्यसिद्धि' के लिये मेजा गया था। पत्र" के साथ सिद्धार्थक को मलयकेतु श्रीर भागुरायण के सम्मुल े पेश किया गया। पत्र पर राज्ञस की मोहर थी ही। नकती तौर पर बहुत नतु-नच करके अंत में सिद्धार्थक ने यह गुप्त रहें प्रगट किया, कि इस पत्र को उसे राज्ञस ने दिया था और चंद्रे गुप्त के पास पहुँचाने का कार्य उसके सुपुर्द किया गया था। उसने यह भी कहा कि मुक्ते राज्य ने कुछ मौसिक संदेश थी दिया था। यह मीखिक संदेश यह था कि मलयराज सिंहनाद काश्मीर के राजा पुष्करात्त, सिंधु के महाराज सिंधुसेन और पारसीक राजा मेधाच के साथ पहले ही गुलक्ष से संघि ही चुकी है। इन्हें अपनी गुप्त सहायता के बदले में पूरी तरहें पुरस्कार आदि द्वारा संतुष्ट करना चाहिये।

बस, कार्यसिद्धि हो गई। मागुरायण के सममाने से मलयकेत को विश्वास हो गया कि रास्त्र गुप्तस्य से बहुगुष्त से मिला हुआ है और उसकी सेना में सम्मितिक मलब, काश्मीर, सिंध और पारस के राजा भी गुप्तरूप से सहग्राय से सममीवा कर चुके हैं। मलयकेत और रास्त्र में फूट एइ गई। उसकी सेना के आधारस्तम्भ नित्रवर्गा आदि राम्नामी का मलयकेत ने स्वयं ही पात करा दिया। इन सब बाती से

राच्य की कमर दूद गई। उसने अवस्था को संभालने का बहुत बस्त किया। तरह-तरह से मलयकेतु को सममाया। पर उसका सब प्रथम विफल हुआ। निराश होकर वह अपने मित्र चं रनदास की सुध लेने के लिये भेव बदल कर पाटलीएन की कोर चल पड़ा। पर चाखक्य के गुप्तचरों ने यहाँ भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। वे छाया की तरह उसके साथ-साथ थे। उन्होंने पहले ही राज्ञस को खबर कर दी, कि आज चंदनदास को फाँसी दी जाने वाली है। उसकी फाँसी का कारस यही है कि वह राज्ञ के परिवार का पता चाग्यक्य को बताने से इनकार करता है। राज्ञस अपने प्रयत्नों से निराश हो चुका था। अपने श्रंतरंग मित्र की इस दुर्दशा को वह नहीं सह सका। उसने निक्र्य किया कि जिस वरह भी होगा, चंदनदास के प्राखों की रज्ञा करूँगा। वह तीर की तरह तेजी से गया और आत्म-समर्पण कर अपने मित्र की रचा की। चाण्कय इसी अवसर की प्रतीक्षा में था। वह प्रगृट हुआ। और इन दो नीति कुशल श्राचार्यों में परस्पर मेल हो गया। अमात्य राज्ञस ने सम्राद् चंद्रमुप्त का मंत्रिपद स्वीकार किया और इसं प्रकार चाणक्य के प्रयत्न से चंद्रगुप्त का मार्ग सर्वथा कण्टकहीन हो गया। श्रव वह पाटलीपुत्र के विशाल मागध साम्राज्य का स्वामी हो गया। इस समय मामघ साम्राज्य में बंगाल की खाड़ी से गंगा तक का प्रदेश ही शामिल नहीं था, अपितु हिंद्कुश पर्वत तक के सब प्रदेश भी उसके अंवर्गत थे। चंद्रगुष्त ने इन्हीं प्रदेशों. को अपने अधीन कर मागध साम्राज्य पर आक्रमण किया था।

### (४) सैस्युक्त का माक्रमण

चाएक्य की चाल में आकर मलयकेतु ने जिन राजाओं को ' मरवा दिया था, वे कुल्लू, मध्य-पंजाब, काश्मीर, सिंध श्रीरः पारसीक देशों के शासक थे। पश्चिमी भारत के वे सब प्रदेश अब मागध सम्राद चंद्रगुष्त के सीधे शासन में आ गये थे। धननंद के नाश और मोरिय (मौर्य) कुमार चंद्रगुष्त के सम्राद हो जाने से पाटलीपुत्र में जो राज्यकांति हुई थी, उससे मागध साम्राज्य की शक्ति और भी बढ़ गई थी।

जिस समय चंद्रगुप्त अपने नये प्राप्त किये हुए साम्राज्य की हद करने में लगा था, उसी समय सिकंदर का अन्यतम सेना-पति सैल्यूकस मैसी डोनियन साम्राज्य के पशियाई प्रदेशों में अपने शासन की नींव को सुदृद करने में व्यस्त था। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसका विशाल साम्राज्य किस प्रकार अनेक दुकड़ों में विभक्त हो गया, इसका उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। मैसिडोनियन साम्राज्य के एशियाई प्रदेशों पर अपना अधि-कार क्रायम करने के लिये सिकंदर के दो सेनापंति संघर्ष कर रहे थे। इनके नाम हैं—सैल्यूकस और एटिगोनस। ये दोनों ही सिकंदर के उच्च सेनापित थे। कई वर्षी तक इनमें परस्पर लड़ाई जारी रही। कभी सैल्यूकस की विजय होती और कभी प्रंटिगोनस की। शुरू में विजयश्री ने एंटिगोनस का साथ दिया। उसने सैल्यूकस को परास्त करके मगा दिया। पर ३२१ हैं पूर्न में सैल्यूकस ने बै रीलोन जीत लिया। अब से युद्ध की गवि बदल गई। धीरे धीरे सैल्यूकस ने एंटिगोनस को पूर्वस्य से परास्त कर ईजिप्त मागने के लिये विवश किया, और स्वय सम्राद् हो गया। उसकी राजधानी सीरिया में बी, इसीसिय उसे सीरियन सम्राद्र कहा जाता है। पर वह एशिया माइनर से हिंदू कुश तक एक विशास साम्र हम अधिपति था। ३०६ ई० पूर्व में उसका राज्यामिषेक बड़ी भूम-घाम के साम सीहिया में हुआ।

परिचमी और मध्य एशिया में अपने साम्राज्य को सुदृह

कर उसने में सहोनियन साम्राज्य के खोये हुए भारतीय प्रांतों को फिर से अपने साम्राज्य में मिलाना चाहा। ३०x ई० पू० में एक शिक्तशाली बड़ी सेना साथ लेकर उसने भारत पर आक्रमण किया और सिंध नदी तक बिना किसी विष्नशाधा के बढ़ आया। इधर चंद्रगुप्त भी सावधान और जागरूक था। सिंध के तट पर दोनों सेनाओं में धनधोर युद्ध हुआ। कई विद्वानों का भव है, कि सैल्यूकस अपने इस आक्रमण में गंगा के किनारे-किन्रे पाटलीपुत्र तक बढ़ आया था। पर यह बात प्रमाणों से पुष्ट नहीं होती। अधिक ऐतिहासिक यही मानते हैं, कि चंद्रगुप्त की सेनाओं ने सिंध नदी के पूर्वीय तट पर उसका मुकाबला किया था, और वह भारत में इससे आगे नहीं बढ़ सका था। युद्ध के बाद जो संधि हुई, उसकी शर्वें निम्नलिखित थीं—

(१) चंद्रगुप्त सैल्यूक्स को ४०० हाथी दे।

(२) बद्ते में सैल्यूकस निम्निलिखित चार प्रदेश चंद्रगुष्त को दे:—१ परोपनिसदी, २ आर्कोसिया, ३ आरिया और ४ गद्रोसिया।

(३) इस संधि को स्थिर मैत्री के रूप में परिवर्तित करने के लिये सैल्यूकस ने अपनी कन्या का विवाह चंद्र-गुप्त के साथ कर दिया।

यह संधि मागध साम्राज्य के लिये बहुत ही अनुकूल थी। इससे उसकी पश्चिमी सीमा हिंदूकुश के पश्चिम में भी कुछ दूर तक फैल गई थी। सीरियन साम्राज्य के चार बड़े प्रदेश मागध साम्राज्य के अंतर्गत हो गये थे। इन चार मांबों में परोप-निसदी का अभिप्राय अफग्रानिस्तान के उस पहाड़ी प्रदेश से है, जिसका पूर्वी सिरा हिंदूकुश पर्वतमाला है। आकेंसिया आज-कल के कंदहार को कहते थे। आरिया हेरात का पुराना नाम था। गद्रोसिया से वर्तमान समय के कलात प्रदेश का बोध होता

था। इस प्रकार सैल्यूकस के युद्ध से कलात, कंदहार, हेरात और काबुल के प्रदेश मागध साम्राज्य में शामिल हो गए थे। प्रसिद्ध ऐतिहासिक श्रीयुत बी० ए० स्मिय ने इस संबंध में लिखा है, कि दो हजार साल से मो श्रिधिक हुए, जब भारत के प्रयम सम्राद् ने उस 'वैज्ञानिक सीमा' को प्राप्त किया, जिसके लिये उसके ब्रिटिश उत्तराधिकारी व्यर्थ में ही आहें भरते रहे हैं जीर जिसको सोलहबी और सन्नहवीं सदियों के सुगल सम्राटी ने भी कभी पूर्णता के साथ प्राप्त नहीं किया था।

मगध के मीर्थ सम्राटों की पश्चिमी सीमा हिंदू कुस तक ही सीमित नहीं रही। कुछ ही समय बाद कम्बोज (बद्दशां) मीर पामीर के प्रदेश भी उनकी अधीनता में मा गये। बसोक मीर्थ के लेखों से सूचित होता है, कि ये प्रदेश भी उसके विशास साम्राह्य के मंतर्गत थे।

३०३ ई० पू॰ में यह संधि हुई। इस के शीष्र बाद ही सैल्कुस ने अपने राजकर्मचारियों में से अन्यतम मैगस्थनीज को राजदूत बनाकर चंद्रगुप्त की राजधानी मोगस्थनीज विरकाल तक मागध साम्राज्य की राजधानी पाटलीपुत्र में रहा। उसने अपना रिक्त समय भारत की मौगोलिक स्थिति, उमज, जातियाँ और राजनीतिक दशा को लेखबद्ध करने में अवतील किया। मैगस्थनीज के इस विवर्ण के जो अंश इस समय उपलब्ध होते हैं, वे निःसंदेह मौर्यकाल के भारत के संबंध में बहुत प्रामाणिक हैं, और उमसे बहुत सी महत्त्व की बाव अपन

इस प्रकार अपने विशाल साम्राज्य की स्थापना कर चहुगुर्व मौर्य ने उसका टढ़तापूर्वक शासन किया। इतने युद्धी के बीच जूद भी उसे प्रजा की भलाई का पूरा पूरा ध्यान रहेता थी। बही कारण है, कि पाटलीपुत्र से लगभग १००० मील की देरी पर विश्व पिरनार के प्रश्न में उसने एक विशाल इंत्रिम कील का निर्मास कराया था। इन दिनों सुराष्ट्र (काठियाबाड़) का शासक के सम्मुख एक बाँध लगाकर उसे पक मील के रूप में परिवार की नदी कि सम्मुख एक बाँध लगाकर उसे एक मील के रूप में परिवार की नहीं सिवाई का प्रबंध किया जाय। इस मील का नाम 'सुदर्शन' रक्षा गया। अशोक के समय तक इसमें कार्य जारी रहा, और बाद में महास्त्रप रूद्रशमा तथा गुप्त सम्भाटों ने इसका जीसीं-दार कराया।

सम्राद चन्द्रगुप्त मौर्य के समय की एक और घटना भी उन्हें स्वतीय है। आचार्य पतंत्रिक्त ने अपने महाभाष्य में एक जमह लिखा है, कि धन की इच्छा रखने वाले मौर्यों ने पूजा के लिये मूर्तियां बनवा कर सुवर्ण एकत्र किया। सम्भवतः, यह बात चंद्रगुप्त मौर्य के ही समय में हुई। निरंतर युद्धों के कारण चंद्रगुप्त को यदि धन की कमी हो गई हो और उसने अपने कोम की वृद्धि के लिये इस उपाय का आश्रय लिया हो, तो आश्चर्य की क्या बात है शिवाने शुरू के संघर्षकाल में भी पाएक्य की प्ररक्षा से उसने ऐसे ही तरीकों से ६० करोड़ कार्याय एकत्र किये थे।

## "( ५ ) सम्राट् विदुसार अधित्रवात

चंद्रगुष्त मौर्य ने ३२२ ई० पू० से २६८ ई० पू० तक शासन किया। चौवीस वर्ष के अपने राज्यकाल में उसने मागा साम्राज्य को सारे उत्तरी भारत में विस्तीर्स कर दिया। चंद्रगुष्त के बाद उसका पुत्र बिंदुसार मगध का सम्राट् बना। भीक लेखकों ने इसे अमित्रधात लिखा है, बहुत से शत्र मों (अमित्रों) के विनाश के कारण ही उसने यह उपाधि प्राप्त की थी। विक्वती सामा वारानाथ ने बौद्धधर्म का जो इतिहास लिखा था, उसके अनुसार आवार्य चाएक व विदुसार के समय में भी विद्यमान था, और उसके राज्य का भी पूर्ववत् संचालन कर रहा था। चंद्रगुप्त के समय में चाएक व के पौरोहित्य में जिस बातुरंत सामाज्य के विस्तार का प्रारंभ हुआ था, वह विदुसार के समय में भी जारी रहा। वारानाथ के अनुसार उसने सोलह राजधानियों के राजाओं और अमात्यों को उसाह डाला और एक लम्बे युद्ध के बाद पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों के बीच, स्पूर्ण भूमि को राजा विदुसार को अधीनता में ला दिया। निःसंदेह, आचार्य चाएक्य केवल भारत के इतिहास में ही नहीं, अपितु संसार के इतिहास में एक अधितीय महापुरुष हुआ है। यह उसी को महत्वाकांचा और अदम्य साहस का परिसाम था, कि हिंदूकुश से आसाम तक और काश्मीर से महुरा तक सारा भारत एक शक्तिशाली साम्राज्य के सूत्र में संगठित हो। गया था। भ

बिंदुसार के समय में जिन सोलह राक्षों को जीवकर
मागाय साम्राज्य में सम्मिलित किया गया था, ने सभी दिवसी
भारत में पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों के नीच में स्थित थे।
बिंदुसार के उत्तराधिकरी भ्रशोक के समय में उसके शिलालेकों
से यह मलीमाँ ति स्चित हो जाता है, कि मागध साम्राज्य का
विस्तार मारत में कहाँ कहाँ तक हो चुका था। अशोक ने स्वयं
केवल किलंग को विजय किया था। बाकी सब प्रदेश बिंदुसार
के समय तक मागध साम्राज्य में शामिल किये जा चुके के।
अशोक के शिलालेकों के अनुसार चोड़, पांड्य, केरस और
सावियपुत्र, ये चार सुदूर दिन्त में रिक्ट राज्य मागध समाह
के सीधे शासन में नहीं थे। शेष सारा दिन्त आप समाह
के सीधे शासन में नहीं थे। शेष सारा दिन्त आप समाह

विजय का भेय विंदुसार को ही है, जिसने श्राचार्य चाग्रक्य के नेतृस्व में यह सुदुस्तर कार्य भी संपन्न किया था।

मौर्यसम्राटों की दिवस्य विजय के कुछ निर्देश प्राचीन वामिल साहित्य में भी उपलब्ध होते हैं। एक प्राचीन वामिल कि मामुलनार के अनुसार मौर्यों ने दिलाए पर बारंबार श्राक्रमण किये थे। एक श्रन्य ग्रंथ के अनुसार मौर्यों की सेनाएँ कोंकण से कर्नाटक वट के साथ-साथ उसके दिल्ला अंश, तुलु प्रदेश से होती हुई कोयंबदूर की तरफ बढ़ी, श्रीर वहाँ से और भी दक्षिण में जाकर मदुरा के नीचे तक पहुँच गई। ये मीर्य अनेक पहाड़ों में से रास्ते काटते हुए श्रीर चट्टानों पर अपने रथ दौड़ाते हुए इतनी दूर दित्तण में पहुँच गये थे वामिल कवियों के इन वर्णनों से प्रतीत होता है, कि चोड और पांड्य राज्यों के भी कुछ हिस्सों को विदुसार मौर्य की सेनाओं ने अपने अधीन कर लिया था। संभवतः, ये सुदूर दिचा के प्रदेश स्थिररूप से मौर्यसाम्राज्य में नहीं रह सके। बाद में इन वामिल राज्यों ने परस्पर मिलकर, एक संघात (संघ) बना लिया, और मीयों से स्वतंत्रता प्राप्त की। श्रशोक के समय में वामिल राज्य उसके धर्मविजय के प्रभाव में तो थे, पर राजनीविक दृष्टि से वे मागध साम्राज्य की अधीनवा में नहीं थे। मौर्यवंश के पवनकाल में कंलिंगराज स्नारवेल ने अपने शिलालेख में वामिल देशों के इस संघाव का उल्लेख किया है. श्रीर उसे ११३ वर्ष पुराना बताया है। वह संभाव ठीक बिंदु-सार के समय में बना था।

बिंदुसार के समय की कुछ और घटनायें भी उल्लेखनीय हैं। उसके शासनकाल में तत्त्रशिला में दो बार विद्रोह हुआ। तत्त्रशिला मागध साम्राज्य के पश्चिमोत्तर प्रदेश (उत्तरापथ) की राज्ञधानी थी। वहाँ की परिस्थितियाँ ही ऐसी धी, कि बार-.

्वार वहाँ विद्रोह हो सकते थे। अशोक के शासनेकाल में भी वहाँ अनेक बार विद्रोह हुए। उत्तरपश्चिमी भारत का बह प्रदेश नया-नया ही मागध साम्राज्य के ऋधीन हुआ था। वहाँ के निवासियों में अपने पुराने जनपदों वा 'गणराव्यों की स्व-तंत्र सत्ता की स्मृति अभी नष्ट नहीं हुई थी। इसीलिये अव सर पाते ही वे लोग विद्रोह कर मगड़ा खड़ा कर देखें हो। बौद्धपंथ दिव्यावदान में लिखा है- राजा विदुसार के वनशिला नगर ने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को सांव करने के लिये विंदुसार ने कुमार अशोक को भेजा। उसने कहा -कुमार जात्रों और वत्तशिला नगर के विद्रोह को शांत करों। उसने उसके लिये चतुरंग सेना तो दे दी, परंतु यान और हथियार नहीं दिये। जब तत्त्रशिला के पीरों ने 😘 🌬 कुमार अशोक स्वयं बिद्रोह को शांत करने के लिये आ रहे हैं, वो उन्होंन भे है योजन तक तज्ञशिला की सड़क को और वक शिक्रा नगर को अच्छी तरह सजाया और पूर्ख घट सेक्स करते ही अशोक के स्वागत के लिये चल पढ़े। कुमार अशोक का खागत करके 'पौर' ने कहा- न हम कुमार के विरुद्ध हैं और नु राजा बिंदुसार के। परंतु दुष्ट समात्य इमारा परिभव अवते हैं। इस हे बाद वे बड़े सत्कार के साथ अशोक को बच्चितिला में ले गये।

इसके बाद फिर एक बार वत्तिशिला में विद्रोह हुआ। इसका बखन भी दिव्यावदान में उपलब्ध होता है। इस बिहोह की शांत करने के लिये राजा बिंदुसार ने कुबार सुसीस की सेवा था। संभवतः अशोंक उस समय उज्जैनी के शासक थे। इबार सुसीस भलीभांति इस विद्रोह को शांत बहीं कर सका और फिर अशोंक को बहाँ सेजने की व्यवस्था की गई।

सम्राद्ध चंद्रगुष्ट के समान बिंदुसार के समय में भी सार

का विदेशों के साथ घनिष्ट संबंध था। बिंदुसार के समय में सीरियन साम्राज्य का स्वामी एंटियोकस सोटर था, जो सैल्यू- कस का ही उत्तराधिकारी था। उसने मैगस्थनीज की जगह पर बायमेचस को अपना राजदूत बनाकर पाटलीपुत्र में भेजा था। प्राचीन बृनानी लेखकों ने एंटियोकस और बिंदुसार के संबंध में अनेक कथायें लिखी हैं। एक कथा के अनुसार एक बार बिंदुसार ने एंटियोकस को लिखा, कि कृपया मेरे लिये कुछ अंजीर, कुछ अंगूरी शराब और एक यूनानी अध्यापक खरीद कर भेज दीजिये। इसके उत्तर में एंटियोकस ने अंजीर और शराब तो खरीद कर भेज दी, पर अध्यापक के संबंध में कहला भेजा कि यूनानी प्रथा के अनुसार अध्यापक का क्रय-विक्रय नहीं हो सकता।

बिंदुसार के समय में मिश्र का राजा टाल्मी फिलेडेल्फस था। इसने डायोनीसियस नाम का एक राजदूत पाटलीपुत्र की राज्सभा में भेजा था। डायोनीसियस चिरकाल तक बिंदुसार के दरबार में रहा और मैगस्थनीज के समान ही भारत का एक बिवरण भी लिखा। यह बिवरण ईसा की पहली सदी तक अवश्य ही उपलब्ध था, इसीलिये ऐतिहासिक मिनी ने इसका उपयोग अपने ग्रंथ में किया था। खेद है, कि डाकोनीसियस का विवरण अब उपलब्ध नहीं होता।

चाएक्य के समय में ही सुबंधु नाम का एक अन्य अमात्य विंदुसार की सेवा में नियुक्त था। चाएक्य ने ही इसकी नियुक्ति की थी। पर यह हृद्य से चाएक्य का विरोधी था। इसने यत्न किया, कि विंदुसार के हृद्य में मौर्यवंश के प्रतिक्षता चाएक्य के विरुद्ध भावना उत्पन्न करे। पर उसे अपने प्रयन्न में सफलता नहीं हुई। आचार्य चाएक्य ने अपने जीवन का अंतिम भाग प्राचीन आर्यमर्यादा के अनुसार त्योवन में व्यतीत किया। वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करते समय नाग्यक्य ने मौर्य साम्राज्य के संचालन का भार संभवतः स्रमात्य राधगुष्त के हाथ में सुपुर्द किया था। चाग्यक्य का एक अन्य नाम विष्णु-गुष्त था। इस राधगुष्त का यशस्त्री विष्णुगुष्त के साथ कोई संबंध था या नहीं, यह हम नहीं जानते। पर राधगुष्त बिंदुसार का प्रधानामात्य था और अपने कार्य में सर्वथा निषुण था।

इस अध्याय को समाप्त करने से पूर्व यह लिखना भी आब-रयक है, कि मौर्य वंश की स्थापना के साथ एक नये संबन्ध की भी स्थापना हुई थी, जिसे किलगराज खारवेल ने अपने शिलालेख में भोरिय संवत्' के नाम से लिखा है

२६ वर्ष तक शासन करने के बाद २७२ ई० पू॰ में सझाद. बिंदुसार की मृत्यु हुई।

## **छ**ठवाँ श्रन्थाय

## ं प्रियदर्शी राजा अश्वोक

#### (१) अशोक का राज्यारोहस

विद्वसार का उत्तराधिकारी उसका पुत्र अशोक था, जो दिव्यावदान के अनुसार चंपा की परमसुंदरी ब्राह्मणकत्या से उत्पन्न हुआ था। मागध सम्राटों की पुरानी परम्परा के अनुसार विद्वसार के विविध पुत्रों में राजसिंहासन के लिये युद्ध हुए और यह संघर्ष चार वर्ष तक निरंतर जारी रहा। महावंश के अनुसार राजा विदुसार की सोलह रानियां और एक सौ एक पुत्र थे। इन पुत्रों में सुमन (दिव्यावदान का सुसीम) सब से बड़ा और तिष्य सब से छोटा था। अशोक न विमाताओं से उत्पन्न सब भाइयों को मार कर स्वयं राजगई। पर अधिकार कर लिया। दिव्यावदान में इस सारे घटना चक्र का बड़े मनोरंजक रूप में वर्णन किया है। हम उसे यहां उद्धृत करते हैं।

राजा बिंदुसार के एक पुत्र हुआ जिसका नाम सुसीम रसा गया। इसी समय चंपा नगरी में एक ब्राह्मण निवास करता था, उसकी कन्या बहुत ही सुंदर 'दर्शनीया, प्रासादिका और जनपदकल्याणी' थी। उसके भित्रष्ट्य के विषय में ज्योतिषियों से पूछा गया। उन्होंने बताया—इस लड़की का पित राजा होगा और इसके दो पुत्ररत्न होंगे। एक पुत्र तो चक्रवर्ती सम्राट् बनेगा और दूसरा वरागी होकर 'सिद्धवर्त' हो जायगा। यह भविष्यवाणी सुनकर ब्राह्मण को बड़ी प्रसन्नता हुई। दुनिया रुपये के पीछे चलती है। वह ब्राह्मण लड़की को लेकर पाटली-

पत्र चला आया और उसे अच्छे वस तथा आभूवलों से अलं-कृत कर राजा बिंदुसार की पत्नी बनाने के लिये उपहाररूप से दे दिया। जब वह राजा के श्रंतःपुर में प्रविष्ट हुई, तो श्रंत:पुर में रहने वाली क्षियों के दिल में आया कि यह कन्या बहुत सुंदर है, अत्यंत प्रासादिका और जनपदकल्याणी है। यदि कहीं राजा ने इसके साथ संभोग कर लिया, शे हमारी वो बाव भी न पूछेगा और हमारी वरफ आँख उठाकर भी त देखेगा। यह सोचकर उन रानियों ने ब्राह्मणकन्या की नाइन का काम सिखा दिया। जब वह अपने कर्म में खूब निपुस हो गई तो राजा के बाल और मूँछ आदि सँवारने तभी। जब राजा सोता था, तो वह उसके वाल सँवारती थी। एक बार प्रसन्न होकर राजा ने उसे वर माँगने को कहा। उस कन्या ने 🖟 उत्तर दिया - मैं देव के साथ समागम करना चाहती हूँ। यह सुनकर राजा बोजा-तू नाइन है, मैं चत्रिय राजा हूँ, तेरा और मेरा समागम किस प्रकार हो सकता है ? कन्या ने उत्तर दिया भी नाइन नहीं हूँ, श्रपितु ब्राह्मसकन्या हूँ, मेरे पिता ने मुक्ते आपकी पत्नी होने के लिये ही उपहाररूप से दिया था। यह सुनकर राजा ने पूछा-फिर तुमे नायन का कार्य किस ने सिखाया है ? ब्राह्मणुकन्या ने उत्तर दिया—अन्तःपुर की रामियों ने।

इसके बाद इस परम सुंदरी कन्या को नाइन का कार्य करने की और अधिक आवश्यकता नहीं रह गई। राजा बिंदु-सार ने उसे अपनी पटरानी बना विया और उसके साम कीड़ा, रस्य आदि करने लगा। उसके गर्म रह गया और मी मास प्रधात एक पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा ने अपनी पटरानी से पूजा-इसका क्या नाम रक्खा आय ? उसने उत्पर दिया—इस वच्चे के उत्पन्न होने से मैं अशोका' हो गई हैं, अवः इसका नाम श्ररोक रखा जाना चाहिये। कुछ समय बाद रानी के एक और पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम 'विगवशोक' रखा गया।

मरोक का शरीर ऐसा नहीं था, कि उसके स्पर्श से सुख प्राप्त होता हो, वह 'दुःस्पर्शगात्र' था, इसिलये राजा विंदुसार उससे प्रेम नहीं करता था। पर वह यह जानना चाहता था, कि उसके पुत्रों में कौन सबसे योग्य है। त्रतः उसने परिवाजक पिंगलवंत्साजीव के साथ सलाह की। राजा ने कहा—उपाध्याय! इमारों की परीचा लेते हैं, देखते हैं, कौन उनमें सबसे योग्य है और मेरे बाद राज्यकार्य को संभाल सकेगा। पिंगलवंत्साजीव ने कहा—बहुत अच्छो बात है, कुमारों को लेकर उद्यान में सुवर्खमंडप में चिलये, वहाँ उनकी परीचा लेंगे। इस परीचा के परिकामस्वरूप पिंगलवंत्साजीव यह जान गया कि राजा अशोक ही बनेगा, क्योंकि बही सब में योग्य था। पर क्योंकि विंदुसार को वह पसंद गहीं था, अतः अपने विचार को पिंगलवंद्साजीव ने स्पष्ट शब्दों में प्रकट नहीं किया।

जब तक्षशिला में दुबारा बिद्रोह हुआ, तो उसे शांत करने के लिये कुमार सुसीम को भेजा गया था। दिन्यावदान के अनुसार अशोक जान-बूक वर, कोशिश करके, वहाँ जाने से बचा था। संभवतः बिद्धसार तब तब बुद्ध हो चुका था और वीमार था। उसे मरणासन्न जानकर राजा बनने के लिये उत्सुक अशोक पाटलीपुत्र से बाहर नहीं जाना चाहता था। इसी बीच में राजा बिंदुसार की मृत्यु हो गई और अशोक ने पाटः लीपुत्र पर अपना कन्जा कर लिया। जब यह समाचार सुसीम ने सुना तो वह बड़ा कुद्ध हुआ। उसने तुरंत पाटलीपुत्र की ओर प्रस्थान किया। पर इस बीच में अशोक पूरी तैयारी कर चुका था। पाटलीपुत्र के सब दरवाजों पर सैनिक नियत कर दिये गये। राजधानी को आक्रमण से बचाने के लिये पूरी

こうしょう 一つかんしゃ 地名のできる かんしゅうかん かんしゅう かんしゅう はないない ないないしょうしょうしょうしょう しゅうしょうしょう かんしょうしょう しゅうしょう しゅうしょう



श्रशोकस्तंभ का सिंहशिखर, सारनाथ सारनाथ संग्रहालय तीसरी शती हैं पू



तैयारी कर ली गई। जब सुसीम पाटलीपुत्र के समीप पहुँचा, तो अग्र-अमास्य राधागुप्त ने उसे संदेश भेजा, कि यदि तुम अशोक को मारने में समर्थ होगे तभी राज्य माप्त कर सकीसे। होगों भाइयों में घनघोर युद्ध हुआ, जिस्में सुसीम मारा गया। पर बहीं पर मामले का फैसला नहीं हो गया। अशोक के अमेह भी माई थे। वे भी राजगही के उम्मीदबार थे। चार साल तक यह लड़ाई चलती रही। अंत में अशोक की विजय हुई। अपने भाइबों को परास्त कर अशोक ने अपने मार्ग को निष्कंटक बना लिया।

स्थान के कितने भाई थे और कितनों, को उसने युद्ध में सारा, यह निश्चित कर से नहीं कहा जा सकता। उसके एक सी एक भाइयों की बात कुछ अविशयोक्ति प्रतीत होती है। सब भाई भी उसके द्वारा नहीं मारे गये। अशोक के शिलालेखों में उसके कुछ भाइयों का उल्लेख आता है, जिनके साथ वह यदा अच्छा कर्तां करता था। संभव है, कि सब भाई उसके विरुद्ध नहीं उठ खड़े हुए थे। पर चार वर्ष तक गृहकतह और आए युद्ध सहना इस बात को स्चित करता है, कि अशोक को राज्यां पर अधिकार प्राप्त करने के लिये घोर संघर्ष करना पड़ा था, और उसमें कई भाइयों की हत्या भी हुई थी।

जब राजा बिंदुसार की मृत्यु हुई, वो अशोक पाटलीपुत्र में ही था, पर उन दिनों वह उउजैनी का शासक था। दक्षिण की शिक्तशाली सेनाएँ उसी के अधीन थीं। इनकी सहायता उसे इस गृहयुद्ध में प्राप्त थी। कुनार सुसीम वचिशिलों के बिहोह को शांत करने में सफल नहीं हुआ था, अवः उत्तर-परिजीं। आरत की सेनाओं को वह स्वयं राजगदी ग्राप्त करने के लिये प्रमुक्त नहीं कर सका था।

कींद्र पंथीं में जो जिवरक मिलते हैं, उनके अनुसार सुरू

में अशोक पहुर्त कूर और अत्याचारी था। प्रजा प्रर उसने घोर अत्याचार किये। पर बाद में बौद्ध धर्म का अनुसरण करने से उसकी यृत्ति विलक्कल बदल गई। यह बड़ा दयालु और धर्मात्मा बन गया। प्रारंभिक जीवन में अत्याचारी होने की जो चात पुरानी ऐतिहासिक अनुश्रुति में पाई जाती है, उसका आधार शायद सचाई पर आश्रित है। उसने राजगढ़ी पर अपना अधिकार युद्ध द्वारा प्राप्त किया था। संभवतः, अपने बिरोधियों को नष्ट करने के लिये उसे बहुत सख्ती से काम लेना पड़ा है। गृहकलह के कारण जो अञ्यवस्था और उथल-पुथल उत्यक्त हो गई होगी, उस पर काबू पाने के लिये भी अशोक को यदि जनता के कुछ अंग पर कठोर अत्याचार करने पढ़े हों, तो यह सर्वथा स्वाभाविक है।

#### (.२) राज्यविस्तार

समाद बिंदुसार की मृत्यु के बाद गृहकलह में सफल होकर अशोक एक बहुत बड़े साम्राज्य का अधिपति बन गया था। यह पूर्व में बंगाल की खाड़ी से शुरू हो कर पश्चिम में हिंदुकुश पर्ववमाला से भी परे तक फैला हुआ था। दिल्ला में भी तामिल देशों तक मगध का साम्राज्य विस्तृत था। पर किलंग का राज्य इन साम्राज्य के अंवर्गत नहीं था। जब अशोक के राज्याभिषेक के स्वात व्यतीत हो चुके, अर्थात २६१ ई० पू० में, किलंग पर आक्रमस किया गया। उस समय किलंग अत्यंत शक्तिशाली और वैभवपूर्ध देश था। मैगस्थनीज के अनुसार वहाँ की सेना में साठ हजार पदाति, एक हजार घुड़सबार और सात सौ हाबी थे। इस शक्तिशाली राज्य पर बड़ी तैयारी के साथ इसला किया गया। मगध की विश्वविजयिनी सेनाओं का मुक्ताबला कर सकना किलंग की सेना के लिये भी संभव नहीं था। अंत में उसकी

हार हुई। इस युद्ध में किता के एक लाख आदमी मारे गये, ढेढ़ लाख केंद्र किये गये और इनसे कई गुना आदमी युद्ध के बाद आने वाली स्वामाविक विपत्तियों से काल के प्रास हो गये। इस विजय का उल्लेख अशोक ने अपने 'चतुर्दश शिला-लेखों' में निम्नलिखित शब्दों में किया है:—

राज्याभिषेक के भाठ वर्ष बाद देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा ने कलिंग देश को विजय किया। वहाँ डेढ़ लाख मनुष्य क़ैद किये गये, एक लाख मनुष्य मारे गये और उससे कई गुना आदमी (महामारी आदि से) मरे। इसके बाद कलिंग देश बिजय होने पर देववाओं के प्रिय का धर्मपालन, धर्म-कर्म भौर धर्मानुशासन अच्छी तरह से हुआ। क्लिंग के जीवने पर देवताओं के श्विय को बड़ा पश्चात्ताप हुआ, क्योंकि जिस देश की पहले बिजर नहीं हुई है, उसकी विजय होने पर लोगों , की हत्या व मृत्यु अवश्य होती है और न जाने कितने आदमी कैंद किये जाते हैं। देवताओं के प्रिय को इससे बहुत दुःस और सेद हुआ। देवताओं के प्रिय को इससे और भी दुःस हुआ कि वहाँ ब्राह्मस, श्रमस तथा अन्य समुदाय के मनुष्य और गृहस्य रहते हैं, जिनमें बाह्मणों की सेवा, मावा-पिवा की सेवा, गुरुओं की सेवा, मित्र, परिचिव, सहायक जावि, दास और सेवकों के प्रविश्वच्छा व्यवहार किया जाता है, और जो इद मक होते हैं। ऐसे लोगों का वहाँ वय, बिनाश या प्रियजनों से बलात् वियोग होता है। अथवा जो स्वयं तो सुरद्भित होते हैं, पर जिनके मित्र, परिचित, सहायक और संबंधी विपत्ति में पढ़ जाते हैं, उन्हें भी अत्यंत स्तेह के कारण बड़ी पीड़ा होती है। यह सब विपत्ति वहाँ प्रायः हरेक मनुष्य के हिस्से पढ़ती है। इससे देवताओं के प्रियको विशेष दुःस होता है। क्योंकि ऐसा कोई देश नहीं है, जहाँ अनंत संप्रदाय न हों. और वे संप्रदाय

माहाणों और अमलों में (विभक्त) न हों, और कोई देश ऐसा नहीं है, जहाँ मनुष्य एक न एक संप्रदाय को न मानते हों। कितिंग देश में उस समय जितने भादमी मारे गये, मरे या कैंद हुए, उनके सौवें या हजारवें हिस्से का नाश भी अब देवताओं के प्रिय को बड़े दु:स्व का कारण होगा।

किंगि विवयं के बाद अशोक की मानसिक वृत्ति बदल गई, उसने शक्षों के द्वारा विजय करना छोड़ कर धर्मिष्ठियं के लिये उद्योग प्रारंग किया। पर किंगिविजयं के बाद माग्य साम्राज्य अपने विकास की चरम सीमा को पहुँच गया और सम्माज्य अपने विकास की चरम सीमा को पहुँच गया और सम्माज्य अपने विकास की चरम सीमा को पहुँच गया और सम्माज्य के अञ्च तामिल प्रदेशों को छोड़ कर संपूर्ण भारत एक सम्माद की अधीनता में आ गया। खून की नदी बहाकर जिस किंग पर विजय प्राप्त की गई थी, को सुशासन में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी गई। इस प्रदेश को एक नवीन प्रांत के रूप में पेरिशात किया गया। इसकी राजधानी तुवाली नगरी थी, और इसके शासन के लिये राजधराने के एक 'कुमार' को ही प्रांतीय शासक के रूप में नियुक्त किया गया। किंगि में किस शासननीति का अनुसर्श किया जावे, इसे स्पष्ट करने के लिये अशोक ने वहाँ दो विशेष शिलालेख उत्कीर्ण कराये थे। इनमें वे आदेश उत्लिखत कराये गये थे, जिनके अनुसार शासन करने से किंगा के गहरे घाव मलीभांति ठीक हो सकें।

किल्गिविजय के श्रितिरिक्त श्रशोक ने श्रन्य किसी प्रदेश को जीत कर मागध साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया। शस्त्रयुद्ध से उसका मन विलकुल ऊव गया था। किलिंग के समीप बहुत-सी श्राटविक जातियाँ निवास करती थीं, जिन्हें काबू में ला सकता सुगम बात नहीं थी। जब उसके राजकर्मचारियों ने श्रशोक से पूछा, कि क्या इनका दमनिकरने के लिये युद्ध किया जाय, तो उसने यही श्रादेश दिया, कि इन वनवासिनी जावियों को भी धर्म द्वारा ही वश में किया जाय। उसने अपने एक शिलालेख में कहा है—कदाचित आप यह जानना चाहेंगे कि जो सीभांत जातियाँ नहीं जीती गई हैं, उनके संबंध में हम लोगों के प्रति राजा की क्या आज्ञा है। तो मेरा उत्तर यह है कि राजा चाहते हैं कि वे सीमांत जातियाँ मुमसे न डरें, मुम पर विश्वास करें और मुमसे सुख ही प्राप्त करें, कभी दुःस न पायें। वे यह भी विश्वास रखें कि जहाँ तक सभा का व्यव-हार हो सकता है, वहाँ तक राजा हम लोगों के साथ सभा का वर्ताव करेगा। अब इस शिक्षा के अनुसार चलते हुए आपको ऐसा काम करना चाहिये कि सीमांत जातियाँ मुम पर भरोसा करें और सममें कि राजा हमारे लिये वैसे ही हैं, जैसे कि पिता।

🗸 (३) पागध साम्राज्य की सीगा

अशोक के समय में मागध सामाज्य की सीमाएँ कहाँ वक पहुँची हुई थीं, इस विषय पर उसके शिलालेखों से अच्छा प्रकारा पड़ता है। वस्तुतः, इन्हीं शिलालेखों के आधार पर यह ठीक-ठीक जाना जा सकता है, कि मौर्यकाल में मगभ का साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था। अशोक के चतुर्या शिलालेखों की दो प्रतियाँ वंगाल की खाड़ी के पास साम्राज्य के पूर्वी प्रदेश में उपलब्ध हुई हैं। इनमें से एक घोली नामक माम के समीप, पुरी जिले के भुवनेश्वर नामक स्थान से दिख्या की कोर सात मील की दूरी पर पाई गई है। दूसरी प्रति महास प्रांत के गंजाम जिले में जीगढ़ नामक स्थान पर उप-जब्ध हुई है। घोली और जीगढ़, दोनों प्राचीन कलिय देश के भारतीत थे। कलिम भारत के दिल्यपूर्वी माम में है, और नि:सन्देह यह अशोक के साम्राज्य का भी दिख्यपूर्वी माम

ही था। चतुर्दश शिलालेखों की वीसरी प्रवि देहरादून जिले के कालसी नामक आम के समीप पाई गई है। देहरादून से पकरीता को जो सड़क गई है उससे कुछ दूर इट कर ठीक उस स्थान पर जहाँ कि जमुना नदी हिमालय पर्वत को छोड़ कर मैदान में उतरती है, यह तीसरी प्रति विद्यमान है। चौथी और पाँचवीं प्रतियां भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश से प्राप्त हुई हैं। एवटावाद से पंद्रह मील उत्तर की तरफ इबारा जिले में मनसेरा नामक स्थान पर एक प्रवि मिली है, श्रीर पेशावर से चालीस मील उत्तरपूर्व की तरफ शाहबाजगढ़ी के समीप दूसरी। चतुर्दश शिलालेखों की इठवीं प्रति काठियावाड़ के जूनागढ़ नामक नगर के समीप श्रीर साववीं प्रति बंबई से वीस मील उत्तर की श्रोर थाना जिले में सोपारा नामक स्थान पर मिली है। चतुर्दश शिलालेखों की कोई भी प्रति दिविसी भारत में अब तक उपलब्ध नहीं हुई है, परंतु सुदूर दिचिस में अशोक के अन्य अनेक शिलालेख मिले हैं। लबु शिलालेखों की वीन प्रवियाँ मैसूर के चीवलाग जिले में, एक सिद्धपुर में, दूसरी ब्रह्मगिरि में श्रीर वीसरी जटिंग रामेश्वर पहाड़ पर मिली हैं। अशोक के शिलालेखों का इस प्रकार संपूर्ण भारत में प्राप्त होना उसके साम्राज्य की सीमा पर भच्छा प्रकाश डालवा है। इससे हम सहज ही यह समम सकते हैं, कि उसके साम्राज्य का विस्तार कहाँ-कहाँ तक था। मैसूर तक का सारा भारत उसके साम्राज्य के अंतर्गत था, इस संबंध में इन शिलालेखों से कोई संदेह नहीं रह जाता।

पर इस विजय में अधिक बारीकी से विचार करने के लिये अशोक के शिलालेखों की अंतःसादी भी बहुत सहायक है। इनमें मौर्य सम्राद् के अधीन प्रदेशों को 'विजित' कहा गया है, और जो साम्राज्य के पड़ोस के स्वतंत्र राज्य थे, उन्हें

'प्रत्यंत' की संज्ञा दी गई है। दिख्य के प्रत्यंत चोड, पंड्य, केरल, सातियपुत्र और ताम्प्रणी थे। उस युग में चोड देश की राजधानी भूगोलवेता टालमी के अनुसार धोर्थोरा थी। इसी का वर्तमान प्रतिनिधि त्रिचनापली के समीप उडेयूर है। पांड्य देश की राजधानी मदुरा थी। केरल में मलाबार और कुर्ग के प्रदेश सम्मिलित थे। सातियपुत्र का अभिप्राय वर्तमान ट्राबनकोर से है। वाम्रपर्णी लंका या सिंहलद्वीप का ही प्राचीन नाम है। इस प्रकार यह स्पष्ट है, कि त्रिचनापली, मदुरा ट्राइनकोर तथा मलाबार के सुद्र दिख्य में स्थित प्रदेश मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत नहीं थे। उनकी गिनवी प्रत्यंत राज्यों में थी।

उत्तरपिश्वम में अशोक के प्रत्यंत राज्य वे थे, जहां अंवियोक नाम का यवन राजा राज्य करता था, और उससे परे
तुरमय, अंतिकिनि, मक और अलिकसुन्दर नाम के राजा
राज्य कर रे थे। अंतियोक से अभिपाय सीरिया तथा पश्चिमी
एशिवा के अधिपित एंटियोकस द्वितीय थिओस से है। वह
सैल्यूकस का पौत्र था और इस समय में उसके सामाज्य का
अधिपित था। तुरमय आदि और भी परे के राजा थे।
सैल्यूकस ने हिंदूकुश और उसके सभीप के जिन प्रदेशों को
चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया था, उनका उल्लेख सम पहले कर
चुके हैं। यह रपष्ट है, कि अशोक का पड़ोसी स्वतंत्र राजा
सैल्यूकस का वंशज अंतियोक ही था। इस प्रकार कांनोज
से मंगाल की खाड़ी तक और हिमालय से चोड देश तक का
सारा भारत उसके विजित या साम्राज्य के अंत्यात था। मगभ
आविशाल साम्राज्य अन अपने विस्तार की चरम सीमा को
पहुँच गया था।

अशोक के शिलालेखों में मौर्य साम्राज्य (विजित) की एक सीमाओं के अंतर्गत कुछ ऐसे विशेष जनपद भी वे जिन्हें

अपने शासन के संबंध में विशेष अधिकार प्राप्त थे। अशोक के शिलालेखों में उनके नामों का उल्लेख इस प्रकार किया गया हैं यंवन, कांबोज, गांघार, रठिक, पितनिक, नामक, नाम-पंति, आंध्र और पुलिद । इन संरचित राज्यों का प्रथम वर्ग वर्वन, कांबीज और गांधार का है, जो उत्तरापथ में था। यवन यों थीन का अभिपाय किसी यवन व मीक बस्ती से है। सिकं-दूर ने जब भारत पर आक्रमण किया था, तो उसने हिंदूकरा पर्वत की उपत्यका में एक नगरी बसाई थी, जिसका नाम अस-क्सांड्या रखा था। संभवतः यहाँ बहुत से यूनानी (यवन) लोग बस गये थे। सिकंदर अपने आक्रमण के स्थिर प्रभाव के रूप में यदि कुछ यवन बस्तियाँ भारत में छोड़ गया हो, तो यह सर्वथा स्वाभाविक है। कांबोज से पामीर पर्वतमाला के प्रदेश तथा बदलशाँ का प्रहरण होता है। गांधार की राजधानी वस्तिशाला थी और उसके समीपवर्वी उत्तरपश्चिमी सीमाप्रांत के प्रदेश इस राज्य के अंतर्गत थे। यह अशोक के संरचित राज्यों का पहला वर्ग है। दूसरा वर्ग नामक और नामपंति का था। इनकी ठीक स्थिति के संबंध में विद्वानों में बहुत मतभेद है। कुछ विद्वानों ने प्रतिपादित किया है कि नामक और नाम-पंति का अभिप्राय खोतान से है, जो पामीर के उत्तर में था। वं सरा वर्ग भोज-पितनिक या रिठक-पितनिक का था। ये प्रदेश संमवृतः श्राधुनिक बरार और महाराष्ट्र के श्रंतर्गत थे। चौथा वर्ग आंध्र और पुलिंद का था। आंध्र देश मद्रास प्रांत में अब भी है। पुलिंद की स्थिति आंध्र के उत्तर में थीं। वायुपुरास के श्रमुसार पुलिंद जाति विध्याचल की तराई में निवास करती थी। कुत्र विद्वानों ने इनको स्थित वर्तमान जबलपुर जिले के समीप प्रतिपादित की है।

इस प्रकार यह स्पष्ट है, कि विशाल मौर्य साम्राज्य के अंत-

गैंव कुछ ऐसे प्रदेश भी थे, जो अपना सासन स्वयं करते थे, मौर्य सम्राद के अधीन होते हुए भी जिन्हें अपने आंतरिक मामलों में स्वसंश्रवा प्राप्त थी। इनकी श्रियवि वर्तमान भारत की रियासवों के सहश समग्री जा सकती है।

### (४) विदेशों के साथ संबंध

सारे मागध साम्राज्य की राजधानी पाटलीपुत्र ही थी, किंतु. कई अन्य राजधानियाँ भी थीं, जिनमें राजा की तरफ से जुमार और महामात्य रहतें थे। ऐसी उपराजधानियाँ तकरिम्हा, उज्जैनी, तोबाली और सुवर्षिगिरि थीं। मौर्यों के विशास साम्राज्य का शासन एक राजधानी से नहीं हो सकता था।

सम्राद् अशोक ने अपने शिलालेखों में अनेक समकालील बिरेशी राज्यों और उनके राजाओं का उल्लेख किया है। इनके नाम ये हैं: -

- श. श्रांतियोक—यह परिचमी एशिया का सीरियन समाह एटियोकस द्वितीय थिश्रांस था, जिसका शासनकाल २६१ ई० पू० से २४३ ई० पू० तक है। यह सैल्यूक्स का पीत्र था श्रीर उसी साम्राज्य का श्रांतिपति हुआ था, जिसे सैल्यूकस ने सिकंदर के मैसीडोनियन साम्राज्य के सम्मात्रशेष पर कायम किया था। श्रांतियोक के साम्राज्य की सीमा मागर्च साम्राज्य की सीमा को सूती थी।
- २ तुद्दमय-यह ईजिप्त (मिश्र) का अधिपति दासमी द्वितीय फिलेडेल्फस (२८४-२४७ ई० पू०) था।
- ३. अंतिकिनि यह मैसिडोनिया का राजा एटियोनस मोन्टस (२७६-२३६ ई० पूर ) या।

- राष्ट्रः सक—यह साइरिनि का श्रिधपित मेगस था, जिसका
  - अलिकसुन्दर—यह कारिथ का राजा एलेकजेंडर (२४२-२४४ ई० पू०) था।

इन सब विदेशी राजाओं के साथ सम्राद् अशोक का संबंध था। इनके राज्यों में उसने धर्मविजय के लिये प्रयास किया। इसके इस प्रयत्न पर इम आगे विचार करेंगे। सीरिया के राजा के राजदूत चंद्रगुप्त और विंदुसार के समय में पाटलीपुत्र की राजसभा में रह चुके थे। संभवतः अशोक के समय में भी इस राज्य का दूत भारत की राजधानी में रहा हो। ईजिप्त के राजा टालमी फिलडेल्फस ने भी एक दूतमंडल पाटलीपुत्र में भेजा था, जिसका नेता डायोनीसियस था। मागध सम्राद्ध के राजदूत भी इन विदेशों में जाते थे। अशोक ने अपने एक शिलालेख में लिखा है कि महाँ देवताओं के प्रिय के दूत नहीं पहुँचते, वहाँ भी देवताओं के प्रिय का धर्माचरण, धर्मविधान और धर्मानुशासन सुन कर लोग धर्म के अनुसार अध्वारण करते हैं। इस से स्पष्ट है, कि अशोक के दूत विदेशों में अनेक स्थानों पर निवास करते थे।

## . (५) अशोक के शिलालेख

सम्राद्र श्रशोक के बहुत से उत्कीर्ण लेख आजकल उपलब्ध हैं। उसके इतिहास को जानने के लिये इनसे उत्तम अन्य साधन नहीं। श्रशोक ने अपने इन शिलालेखों को धम्मलिप कहा है। उनकी जो दो प्रतियाँ उत्तरपश्चिमी सीमाप्रांत के पेशावर और हजारा जिलों में मिली हैं, वे खरोष्ट्री लिपि में हैं, शेष सब ब्राह्मी लिपि में। उसके लेख शिलाओं, पत्यर की ऊँची लाटों और गुफाओं में उत्कीर्ण किये गये हैं। इनका संदोप में बर्णन देना बहुत उपयोगी है।

(क) चतुर्दश शिलालेख—अशोक के लेखों में ये सब से प्रयान हैं, और एक के नीचे दूसरा करके सब इकट्टे खुदे हुए हैं। इनकी साठ प्रतियाँ आठ विभिन्न स्थानों पर अविकल या अपूर्य रूप में मिली हैं। जिन स्थानों पर ये चौदह लेख मिले हैं, वे निम्नलिखत हैं:—

रें रें. पेशावर जिले में शाहवाजगढ़ी—पेशावर से चालीस मील उत्तरपूर्व की ओर युसुफजाई वाल्लुके में शाहवाजगढ़ी नाम का गाँव है। उससे आध मील की दूरी पर एक विशाल शिला है, जो चौबीस फीट लम्बो, दस फीट ऊँची और दस फीट मोटी है। इस शिला पर वारहवें लेख को छोड़ कर अन्य सब लेख खुदे हुए हैं। वारहवाँ लेख पचास गज की दूरी पर एक पृथक् शिला पर उत्कीर्ध है। शाहवाजगढ़ी गाँव नया है, पर इसी जगह पुराने समय में एक विशाल नगर था, जिसके खंखर खंब तक पाये जाते हैं। एक ऐतिहासिक के अनुसार खशीक के अधीन सवनराज्य की राजधानी संभवतः यहीं पर थी।

दे मानसेरा—उत्तरपश्चिमी प्रांव के हजारा जिले में यह । स्थान है। यहाँ केवल पहले बारह लेख ही उपलब्ध हुए हैं। तेरहवें और चौदहवें लेख अभी इस स्थान के समीप कहीं नहीं मिले। मानसेरा का शिलालेख जहाँ उत्कीर्ध है, उसके समीप से होकर संभवतः प्राचीन काल में वह सड़क जाती थी, जिसके द्वारा तीर्थयात्री लोग महारिका देवी के दर्शनों को जाता करते थे। अब भी उधर बेरी नामक तीर्थस्थान है।

३. कीलसी—देहरादून जिले में यमुना के तट पर पक विशाल ; शिला पर अशोक के पूरे चौदह लेख उत्कीर्य हैं। वह स्थान हिमालय की उपत्यका के प्रदेश जौनपुर भावद के द्वार पर है। इस प्रदेश की सभ्यता, धर्म व चरित्र शेष भारत से बहुत इस भिन्न हैं। एक भी के अनेक पित होने की बाद अभी तक वहाँ जारी है। इनके देवी-देवता भी अन्य हिंदुओं से भिन्न हैं। अभवतः मौर्व युग में भी यह प्रदेश सभ्यता की रुष्टि से पृथक् बा, और इसीकिये इसमें अपने धर्मसंदेश को पहुँचाने के लिये असोक ने उसके द्वार पर अपने लेख उत्कीर्ध कराये थे। प्राचीन समय का शुध्न नगर भी इसी के समीप था।

४. गिरनार—काठियाबाड़ की प्राचीन राजधानी गिरिनगर के समीप ही एक विशाल शिला पर ये चौदह लेख उत्कीर्स हैं।

४. सोपारा—यह स्थान बंबई प्रांत के थाना जिले में है। प्राचीन शूपीरक नगरी संभवतः यहीं पर थी। प्राचीन प्रीक लेखकों ने भी इसे सुधारा और सुपारा नाम से लिखा है। वहाँ खाठमें शिलालेख का केवल तिहाई हिस्सा भग्नाबस्था में मिला है। पर इससे यह सहज में ही अनुभव किया जा सकता है, कि किसी समय में यहाँ पूरे चौदह लेख विद्यमान थे।

६ बौली—उद्गीसा में भुवनेश्वर (जिला पुरी) से साव मील की दूरी पर यह जगह है। मीर्ययुग में संभवतः यहीं तोषाली नगरी थी, जो कलिंग की राजधानी थी। वर्तमान घौली गाँव के पास चश्वस्तंभ नाम की एक शिला है, जिस पर घरोंक के लेख उत्कीर्य हैं। चतुर्दश शिलालेखों में नं० ११, १२ और १३ यहाँ नहीं मिलते। उनके स्थान पर दो अन्य विशेष लेख मिलते हैं, जिन्हें कि अशोक ने कलिंग के लिये विशेषकप से उत्कीर्य कराया था।

७. जीगढ़ मद्रास प्रांत के गंजाम जिले में यह स्थान है। यह भी प्राचीन कलिंग देश के ही अंतर्गत था, यहाँ भी ११, १२ और १३ नंबर नहीं मिलते। उनकी जगह पर घौली बाले वे दो विशेष लेख मिलते हैं. जो खास कर कलिंग के लिये उत्कीर्य कराये गये थे।

म. अशोक के चतुर्दश शिलालेखों की आठवीं प्रति आंध्रदेश

में कुर्तल जिले से पित्रके दिनों में भी मिना है।

(स) बचु शिसाबेल -चप्तुपरा शिलाकेको की आँवि वे बी साम्राज्य के तूर-दूर के प्रदेशों से उपलब्ध हुए हैं। इनकी विविध अवियाँ विस्तितिस्तित स्थानों पर मिली हैं:-

र रूपनाथ-मध्यप्रांत के जबलपुर जिले में कैमोर पर्वत को उन्हरका में एक झिला पर ये लेख उत्कीर्य हैं। वह स्थान दुर्गम चट्टानों और जीली जानवरों से भरा हुआ है। पर वह एक प्रसिद्ध स्थान है, जहाँ प्रविवर्ष हजारों यात्री शिव की उपासना के लिये एकत्र होते हैं।

२. सहसराम-बिहार प्रांत के शाहाबाद जिले में सहसराम नाम का क़सबा है। उसके पूर्व में चदनपीर पर्वत की एक कुन्निव गुका में ये लेख उत्कीर्स हैं, अशोक के समय में यहाँ भी एक प्रसिद्ध तीर्थ था। वर्तमान समय में यहाँ एक मुसलमान क्रकीर

को दरगाह है।

३. बैराट - यह स्थान राजपूताने की जयपुर रियासत में है। इसके समीप ही हिंसगीर नामक महाड़ों के नीचे सनु 'शिक्षालेखों की एक प्रति उपलब्ध हुई है। पुरानी अनुअति के अनुसार पांडव लोग बनवास के अंत में इसी स्थान पर आकर रहे थे।

४. सिंहपुर-यह स्थान मैसूर के चीतलद्भग जिले में है

४, जितिक्ररामेश्वर —यह भी चीतलहुग जिले में ही है।

६ ब्रह्मगिरि-यह भी चीतलडुग में सिंहपुर और जिन्ह-

रामेश्वर के समीप कैं ही है।

 मास्की—वह निजाम हैदराबाद रिवासत के रावपूर जिले में है। इस स्थान पर जो लेख मिले हैं, वे बहुत मञ्जाबत्वा में हैं। पर ऐतिहासिक दृष्टि से उनका बड़ा सहत्व है। इसी से वह बात प्रामाणिकल्प से आव हो सकी है, कि राजा नियक्शी

के नाम से जो बिविध शिलालेख भारत भर में उपलब्ध हुए हैं, वे वस्तुतः मौर्य सम्राद अशोक के ही हैं। उसमें स्पष्ट रूप से सजा अशोक का नाम दिया गया है। यह नहीं सममना चाहिये, कि इन सातों स्थानों पर एक ही लेख की भिन्न-भिन्न प्रवियाँ मिलती हैं, जैसा कि चतुर्दश शिलालेखों के विषय में कहा जा सकता है। चीतलहुग के तीनों स्थानों—सिंहपुर, जातकरामेश्वर और ब्रह्मगिर में थोड़े से पाठभेद के साथ एक ही सेल उत्कीर्स है। यह लेख दो भागों में विभक्त है। पहला भाग थोड़े से पाठभेद के साथ सहसराम, रूपनाथ, वैराट और आस्की में भी मिलता है। पर दूसरा भाग चीतलहुग के इन कीन स्थानों के अतिरिक्त अन्य कहीं नहीं मिलता।

(ग) भात्र का लेख—जयपुर रियासत में बैराट नगर के पास ही एक चट्टान पर यह लेख उत्कीर्स है। प्राचीन समय में यहाँ एक बौद्ध विहार था, और अशोक ने इस लेख को इस-लिये खुदवाया था कि विहार में निवास करने वाले भिचुओं को यथोचित आदेश दिये जावें। इस लेख में अशोक ने उम बौद्ध पंथों के नाम विद्यापित कराये थे, जिन्हें वह इस बोम्य सममता था कि भिक्खु लोग उनका विशेष रूप से अनुराधसन करें। संभवतः इसी प्रकार के लेख अन्य बौद्ध विहारों पर भी लगवाये गये थे।

(घ) सप्त स्तंभ लेख-शिलाओं के समान स्तंभों पर भी अशोक ने लेख उत्कीर्ण कराये थे। वे स्तंभलेख निम्नलिखित स्थानों पर उपलब्ध हुए हैं:—

१. दिल्ली में टोपरा स्तंभ—यह वर्तमान समय में दिल्ली में विद्यमान है। यह फीरोजशाह की लाट के नाम से मशहूर है। पहले यह स्तंभ दिल्ली से ६० मील की दूरी पर यशुना के किनारे टोपरा (श्रंबाला ज़िले में सढौरा के पास) में स्थित था। सुलवान फीरोजराह हुमक इसे किसी के आग्रा का, भीर उसे इसके वर्तमान अपन पर आपित किस मा, हो कि विक्री तर-वाजे के बाहर कीरोजशाह का कोटबा कहताता है।

- १. दिश्वी में मेरठ स्तंत यह पहते मेरठ में था। कीरोध-शाद पुरावक इसे भी दिल्ली ले आया था, और काश्मीर दरकार्य के स्वरूपिश्चम में पहाड़ी पर स्थापित किया था। कहते हैं कि कर्र खरितयर (१७१३ से १७१६ तक) के समय में वारूदखाने के फट जाने से इसे. बहुत नुकसान पहुँचा था। गिर कर इसके अनेक दुकड़े हो गये थे। बाद में १८६७ में इसे फिर स्थापूर्व खड़ा किया गया था।
- ३. इलाहाबाद स्तंभ—यह वही प्रसिद्ध स्तंभ है, जिस पर गुप्त सम्राद समुद्रगुप्त की प्रशस्ति भी उत्कीखें है। यह अब प्रयाग के पुराने किले में स्थित है। इस पर ऋशोक के दो लेख हैं, जो कौशान्त्री के शासनाधिकारियों को आदेश के रूप में संबोधन किये गये हैं।
- ४ लौड़िया अरराज स्तंम—विहार प्रांत के चंपारन जिले मैं राधिया नामक गाँव है। उससे २ई मील पूर्वदिस्स में अर-राजमहादेव का मंदिर है। वहाँ से मील भर लौड़िया नामक स्थान पर यह स्तंभ विद्यमान है। इस पर भी असोक के सेस उत्कीर्स हैं।
- ४. लौड़िया नंदनगढ़—यह भी विहार के चंपारन जिले में है। पूर्वलिखित लौड़िया से उत्तर-पश्चिम में नैपाल राज्य की तरफ जाते हुए लौड़िया नंदनगढ़ का स्तंभ दिखाई पड़ता है। इसी स्थान पर पिप्पलिबन का प्रसिद्ध स्तूप प्राप्त हुआ है। पिप्पलिबन का मोरियगण, जिसके एक प्रतापी कुमार ने मीबवश की स्था-पना की, संभवतः यहाँ पर स्थित था।

इ. राजपुरका स्तंत्र यह भी जंगारन जिले में ही है। एक ऐसिइएसिंक के अनुसार वे तीनों स्तंत्र उस प्राचीन राजमार्ग को स्वित करते हैं, जो गंगा के उत्तर में पाटलीपुत्र से नैपाल की तरफ को जावा था। इस राजमार्ग पर खाने जाने वाले यात्रियों का क्वान खाकुष्ट करने के लिये ही अशोक ने इन स्तंभों पर खपसे धक्य के संदेश को उत्कीर्ण कराया था। चंपारन जिले की इन साटों में से पहली दो पर सप्त स्तंभलेखों में से पहले हा लेख ही उत्कीर्ण हैं। रामपुरवा की लाट पर पहले चार लेख ही जिलते हैं। पूरे सावों लेख केवल दिल्ली के टोपरा स्तंभ पर हैं। इलाहाबाद स्तंभ पर पहले झः लेख हैं, यद्यप इनमें से केवल दो ही अविकल खनस्था में हैं। दिल्ली-मेरठ स्तंभ पर पहले पाँच लेख ही मिलते हैं, वे भी मग्न दशा में हैं।

( क) लघु स्तंमलेख—ये तीन स्थानों पर उत्कीर्ख हुए मिले

हैं। स्थान निम्नलिखित हैं:-

र. सारनाथ—बनारस के उत्तर में ३ई मील की दूरी पर वह बत्यंत प्राचीन स्थान है। यहाँ प्राचीन काल के बहुत से अग्राबशेष मिलते हैं। इन्हीं अवशेषों में एक स्तंम पर अशोक का यह लघु लेख उल्कीर्ख है। इसमें बौद्ध संघ में फूट डालने बालों को कड़े इंड का विधान किया गया है।

२. साझी—मध्य भारत की भूपाल रियासत में साझी बहुत प्राचीन स्थान है। यहाँ के विशाल स्तूप के दिल्ला हार पर, एक टूटे हुए माचीन स्तंम पर यह लेख उत्कीर्स है। यह सार-नाथ के लेख का ही अपूर्ष और परिवर्तित स्वरूप है।

३. इलाहाबाद स्तंभे—प्रयाग के दुर्ग के जिस स्तंभ पर समुद्रगुप्त की प्रशस्ति और अशोक के सप्तस्तंभ लेख उत्कीखें हैं, उसी पर यह लेख भी पृथक रूप से उत्कीखें है। साझी के लेख के समान यह भी अपूख और परिवर्तित है।

- (च) अन्य स्त्रभाषा धार्म स्वयं क्षेत्र विकास की स्वयं स्वयं के अधि प्रत् स्वयं के अधि प्रत् स्वयं के अधि प्रत् स्वयं स्वयं के अधि प्रति के स्वयं स्वयं स्वयं के स्वयं के
- १ दिसानदेश स्तंभ नैपाल राज्य की मरायानपुर सहसीता में पहेरिया नाम का गाँव है। उसके एक मील उत्तर की उसके किमनदेश का मंदिर है। यहाँ एक प्राचीन स्तंभ पर अशोक का एक लेख उत्कीर्ध है। यदापि यह लेख बहुत छोटा है, पर बहुत महत्त्वपूर्ण है। उसमें लिखा है— यहाँ भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। बुद्ध के जन्मस्थान लुन्बिनीवन की स्थिति का निश्चय इसी लेख से हुआ है।
- २, निग्लीव स्तंभ हम्मिनदेई स्तंभ के उत्तरपश्चिम में बैरह मील दूर निग्लीव स्तंभ है। यह निग्लीव नाम के गाँव के पास, इसो नाम की फील के पश्चिमी वट पर स्थित है। इस स्तंभ को भी वीर्थ-यात्रा के संबंध में ही स्थापित किया गया था। इस स्तंभ पर उत्कीर्य लेख में अशोक द्वारा कनक्षुनि बुद्ध के स्तूप की मरम्मत किये जाने का उल्लेख है।
- रानी का लेख—यह लेख इलाहाबाद के स्तंभ पर ही ।
   उत्कीर्ख है । इसमें सम्राद् अशोक ने अपनी दूसरी रानी काल
   वाकी के दान का उल्लेख किया है ।
- द. गुहालेख -शिलाओं और स्तंभों के अविरिक्त गुहा-मंदिरों में भी अशोक ने कुछ लेख उत्कीर्य करावे थे। इस प्रकार के तीन लेख अब तक उपलब्ध हुए हैं। इनमें अशोक झरा आजीवक संप्रदाय के भिक्खुओं को दिये गवे दाने का उपसेश है। अशोक के लेखों से युक्त गुहार्वे गवा से सोक्ष्य भीत पर्वेट में बरावर नाम की पहादियों में विश्वमान है।

# (६) पर्यविषय का उपक्रम

इतिहास में अशोक के महत्त्व का मुख्य कारण उसकी यमिष्ठाय है। सागध साम्राज्य की विश्वविज्ञायिनी शक्ति को सिकंदर और सीजर की वरह जन्य देशों पर आक्रमण करने में न संगाकर उसने धर्मिवजय के लिने लगाया। कर्लिय को जीवने में जो लाखों आदमी मारे गये थे, केंद्र हुए थे, लाखों कियाँ विश्ववा व वज्ने अनाय हुए थे, उसे देखकर अशोक के हृद्य में यह विचार आया, कि जहाँ लोगों का इस प्रकार वध हो, वह विजय निरर्थक है। इस प्रकार की विजय को देख कर उसे वहुत दु:ल और अनुताप हुआ। उसने निश्चय किया, कि अब बह किसी देश पर आक्रमण कर इस तरह से विजय नहीं करेगा। अपने पुत्रों और पौत्रों के लिये भी उसने यही आदेश विचा, कि वे शक्षों हारा नये प्रदेशों की विजय न करें, और जो धर्म हारा विजय हो, उसी को वास्तिवृक्ष कर से विजय सममें।

इसी विचार से अशोक ने सुदूर दिवस के चोड, पांड्य, करता, सातिवपुत्र और वाजपार्श के राज्यों में तथा साम्राज्य की उत्तर-पश्चिमी सीमा पर स्थित यवन अंतियोक आदि द्वारा शासित प्रदेशों में शक्कविजय की जगह धर्मविजय का उपक्रम किया। मागध साम्राज्य की जो सैनिक शक्ति उस समय थी, यदि वह चाहता तो उससे इन सब प्रदेशों को जीत कर अपने अधीन कर सकता था। पर किलगविजय के बाद जो अनुताप की भावना उसके हृद्य में उत्पन्न हुई थी, उससे उसने अपनी नीति को बदल दिया। इसीलिये उसने अपने महामात्यों (उच्च राजपदाधिकारियों) को यह आहा दी—शायद आप लोग यह जानना चाहेंगे, कि जो अंत (सीमावर्ती राज्य) अभी तक जीते नहीं गये हैं, उनके संबंध में राजा की क्या आहा है।

- 300

मेरी अंवों के बारे में यही इच्छा है कि वे मुमसे डरें नहीं, और मुक्त पर विश्वास रखें। वे मुक्ते सुख ही पार्वेंगे, दुःख नहीं। वे यह विश्वास रखें कि जहाँ तक चमा का वर्वाव हो। सकेगा, राजा हमसे चमा का वर्वाव ही करेगा। (दूसरा करिया लेख)

यही भाव उन आहिवक जावियों के प्रीत प्रगट किया गया, जो उस समय के महाकांतारों में निवास करती थीं, जोर जिन्हें शासन में रखने लिये राजाओं को सदा शक्त का प्रयोग करते की आवश्यकता रहती थी। शक्तों से विजय की नीति को क्राक्त कर अशोक ने धर्म द्वारा विजय की नीति को अपनाया था।

अशोक का इस धर्म से क्या अभिप्राय था ? जिस धर्म है वह अपने साम्राज्य के सीमावर्टी प्रदेशों पर विजय प्राप्त करने का उद्योग कर रहा था, क्या वह कोई संप्रदाय विशेष था, का धर्म के सर्वसम्मत सिद्धांत ? अशोक के शिलाके सो से यह बात अभिनाति स्पष्ट हो जाती है। वह लिखता है—धर्म यह है कि दास और सेवकों के प्रति उचित क्यवहार किया जाय, मासा पिता की सेवा की जाय, मित्र, परिचित रिश्तेहार, अमस और माहार्थों को दान दिया जाय और प्राधियों की हिंसा न दी कार्य न

एक अन्य लेख में अशोक ने अपने क्षमा को इस अक्सर सममाया है— माता और पिता की सेवा करनी चाहिने के (प्रियों के) भाषों का आदर हदता के साथ अन्य चाहिने । (अर्थात् जीवहिंसा नहीं करना चाहिये), सत्य बोलवा चाहिने, घम्म के इन गुणों का प्रचार करना चाहिये, विश्वामी की आचार्य की सेवा करनी चाहिये और सब की अपने वालि माइयों के प्रित उजित वर्तात करना चाहिने। सही प्राचीने ( धर्म की) रीति है। इससे आयु बहती, है, और इसी के अनु सार मनुष्यों को चलना चाहिने। इसी प्रकार अन्यत्र शिलालेखों में लिखा है—'माता पिता की सेवा करना तथा मित्र, परिचित, स्वजातीय, ब्राह्मण और असल को दान करना अच्छा है। थोड़ा व्यय करना और थोड़ा संचय करना अच्छा है।' फिर एक अन्य स्थान पर लिखा है—'धर्म करना अच्छा है, पर धर्म क्या है ? धर्म यही है कि पाप से दूर रहे, बहुत से अच्छे काम करे, द्या दान, सत्य और शौच (पवित्रता) का पालन करे।'

इन उद्धरखों से स्पष्ट है, कि अशोक का धन्म से अभिप्राय आचार के सर्वसम्मत नियमों से है। द्या, दोन, सत्य, मार्दव, गुरुजन तथा माता-पितां को सेवा, ऋहिंसा आदि गुख ही अशोक के धम्म हैं। जीवन के प्रत्येक चेत्र में अशोक अपने धम्म के संदेश को ले जाने के लिये उत्पुक था। इसीलिये उसने बार-बार जनवा के साधारण व्यवहारों और धम्म-व्यवहार की तुलना की है। यहाँ कुछ ऐसी तुलनाओं को उद्घृत करना अवयोगी है। चतुर्दश शिलालेखों में से नवाँ लेख इस प्रकार है—'लोग विपत्तिकाल में, पुत्र के विवाह में, कन्या के विवाह में, सवान की उत्पत्ति में, परदेश जाने के समय और इसी वरह के अन्य अवसरों पर अनेक प्रकार के मंगलाचार करते हैं। ऐसे अवसरों पर सियाँ अनेक प्रकार के चुद्र और निरर्थक मंगलाबार करती हैं। मंगलाचार अवश्य करना चाहिये, बिंतु इस प्रकार के मंगलाचार प्रायः श्रल्प फत्त देने वाले होते हैं। पर धर्म का संगताचार महाफल देने बाला है। इसमें (धर्म के मंगलाचार में ) दास और सेवकों के प्रति उचित व्यवहार, गुरुओं का त्रादर, प्राणियों की ऋहिंसा और ब्रह्मणों व श्रमणों को दान-यह सब करना होता है। ये सब कार्य तथा इसी प्रकार के अन्य कार्य धर्म के मंगलाचार कहलाते हैं। इसलिये पिता, पुत्र, भाई, स्वामी, मित्र, साथी और कहाँ तक कहें,

पड़ोसी तक को भी यह कहना चाहिये—यह मंगलापार अच्छा है, इसे तब तक करना चाहिये, जब तक अभीष्ट कार्य की सिद्धि न हो। यह कैसे ? (अर्थात् धर्म के मंगलापार से अमीष्ट कार्य कैसे सिद्ध होता है ?) इस संसार के जो मंगला-चार हैं, वे सदिग्ध हैं, अर्थात् उन से अभीष्ट कार्य सिद्ध हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। समय है, उनसे देवल ऐदिक फा ही मिलें। किंतु धर्म के मंगलापार काल से पार्चिक फा ही मिलें। किंतु धर्म के मंगलापार काल से पार्चिक फा ही दिलें। किंतु धर्म के मंगलापार काल से पार्चिक फा ही दिलें। विद्य प्रमा काल में उनसे फल मिल सकता है। यदि इस लोक में उनसे अभीष्ट फल की प्राप्ति न हो, हो परलोक में तो अनंत पुष्य होता ही है। यदि इस लोक में अमीष्ट कार्य सिद्ध हो गया, तो दोनों लाम हुए अर्थात् यहाँ भी कार्य सिद्ध हुआ, परलोक में भी अनंत पुष्य प्राप्त हुआ।

इसी प्रकार एक अन्य लेख में साधारण, दान और कर्म-दान में तुलना की गई है। अशोक की सम्मति में ऐसा कोई दान नहीं है, जैसा धर्म का दान है। इस लिये जिस व्यक्ति की दान की इच्छा हो, वह धर्म का दान करे। धर्म का दान करा है? धर्म का अनुष्ठान। अतः माता-पिता की सेवा की जाव, हिंसा न की जाय, दासों और सेवकों से उचित व्यक्ति। किया जाय। सच्चा दान करने वाला व्यक्ति धर्म को जाने और धर्म का अनुष्ठान करे।

एक अन्य लेख में अशोक ने साधारण विजय और धर्म विजय में मेद किया है। साधारणतया, राजा क्षेण राजा आही विजय करते हैं, पर धर्मविजय शक्षों द्वारा नहीं की जाती है। धर्मविजय करते हैं, पर धर्मविजय शक्षों द्वारा नहीं की जाती है। धर्मविजय के लिये जनता का दिव और सुझ संपादिक करना होता है। धर्मविजय के लिये जनता का दिव और सुझ संपादिक करना होता है। धर्मविजय प्राणियों को निर्माप सुमार्ग सुमार्ग की निर्माप सुमार्ग की निर्म सुमार्ग की निर्माप सुमार्ग की निर्माप सुमार्ग की निर्माप सुमार्ग की निर्म सुमार्ग की निर्माप सुमार्ग की निर्म सुमार्य सुमार्ग की निर्म सुमार्ग की निर्म सुमार्ग की निर्म सुमार्ग की निर्म सुमार्ग की निर

उद्योग करना होता है। यह विजय दया श्रीर त्याग से प्राप्त की जानी है।

इनके खाँवरिक, धर्म की पूर्णता के निये कुछ अवगुर्णों से भी बचने की धावरयकता है। जहाँ तक हो सके, 'आसीनव' कम करने चाहिये। पर ये आसीनव हैं क्या ? चंडता, निष्ठुरता कोथ, अभिमान और ईर्ष्या। अशोक ने तिसा है— मनुष्य को यह देखना चाहिये, कि चंडता, निष्ठुरता, कोध, अभिमान और ईर्ष्या—ये सब पाप के कारण हैं। और उसे अपने मन में सोचना चाहिये, कि इन सब के कारण मेरी निंदा न हो। इस बात की और विशेष ब्यान देना चाहिये, कि इस मार्ग से मुक्ते इस कोक में मुख मिलेगा और मेरा परलोक बनेगा।

उपर के उदाहरणों से यह स्पष्ट है, कि अशोक का धर्म कोई सांप्रदायिक नहीं था। यद्यपि अशोक स्वयं बौद्धधर्म का अनुवाबी था, पर उसने जिस धर्मिक्जय के लिये उद्योग किया था, वह कोई संप्रदाय विशेष का न होकर सब धर्मों के सर्ब-

सम्मत सिद्धांतों का समाहार ही था।

## (७) वर्मविषय के उपाय

अशोक ने जिन उपायों से धर्मविजय को संपन्न करने का प्रयत्न किया, उन पर सेचेप में प्रकाश हानना आवश्यक है। सब से पूर्व उसने अपने और अपनी प्रजा के जीवन में सुधार करने का उद्योग किया। सारत में जो करता व अकारण हिंसा प्रचलित थी, उसे अशोक ने रोकने का प्रवत्न किया। यहाँ किसी प्राणी की हत्या या होम न बरना चाहिये, और न समाज करना चाहिये। देवताओं का प्रिय प्रियदर्शी राजा समाज में बहुत दोष देखता है। किंतु एक प्रकार के समाज हैं, जिन्हें देवताओं का प्रिय प्रियदर्शी राजा डोन देवताओं के

प्रिय प्रियदर्शी राजा के रसोईघर में शोरने के लिये प्रिक्टिन सेकड़ों हजारों प्राणी मारे जाते थे। पर अन जन यह धर्मलिपि लिखी गई, केवल तीन प्राणी, दो मोर और एक मृग मारे जाते हैं वह मृग भो सदा नहीं। मनिष्य में वे तीन प्राणी भी न मारे जावेंगे।

प्राचीन भारत में समाज का श्रमिप्राय उन मेली से बा, जिनमें रथों की दौड़ और पशुओं की लड़ाई होती और उन पर बाजी लगाई जाती थी। इन में पशुर्की पर अकारण करता होती थी। ऐसे समाज अशोक को पसंद नहीं थे। परंतु ऐसे हुद्ध समाज भी होते थे, जिनमें गाना-बजाना चौर चन्य विवेपि बातें होती थीं। इनमें विमान, हाथी, अग्निस्कंघ आदि के देखें भी दिखाये जाते थे। अशोक को ऐसे समाजों से कोई श्वराच नहीं था। अशोक ने उन प्रासियों का वध सर्वथा टोक दिया. जो न साये जाते हैं, और न ऐसे ही किसी अन्य देपनाय में व्याते हैं। ऐसे प्राची निम्नसिखव थे-सुम्मा, मैना, प्रस्क चकोर, इंस, नांदीगुख, गेलाड, खतुका (चमगीदद) चंदाक पीलिका, कञ्जुजा, नेहड्डी की मंझली, जीवजीवक, गंगावर संडजमत्त्व, साही, पर्श्वरारा, वारहसिंगा, सांह, ओकपिंह, सफद कबृतर और माम के कबृतर। वे सब प्राची केवल के कारण मारे जाते थे। इन्हें सोने का रिवाज उस समय नह था। अशोक ने इस प्रकार की व्यर्थ हिंसा के विकट जाये शिलालेखों द्वारा चादेश प्रकाशित किया था। बहाँ साले सिये अथवा ऐसे ही उपयोगों से लिये पशुवध किया अध्य उसे भी कम करने के जिबे अशोक ने प्रवतन किया था बिसता है-गामिन वा दूध पिशावी हुई वकरी, सेरी की सुमरी तथा इनके बच्चों की, जो कः यहीते तक के ही क मारना चाहिये। मुर्गी को विषया नहीं करती चाहिये

प्राधियों को भूसी के साथ नहीं जलाना चाहिये। अनर्थ करने या प्राधियों की दिसा के लिये वन में आग नहीं लगानी चाहिये, प्रति चार-चार महीनों की, तीन ऋतुओं की तीन पूर्णमासियों के दिन, पौष मास की पूर्णमासी के दिन, चतुर्दशी अमावस्था और प्रतिपदा के दिन तथा प्रत्येक उपवास के दिन मछली नहीं मारना चाहिये। इन सब दिनों में हाथियों के वन में तथा वालावों में कोई भी दूसरे प्रकार के प्राधी नहीं मारे जाने चाहिये।

पशुआं को कच्ट से बचाने के लिये अशोक ने यह भी प्रयक्त किया कि उन्हें दागा न जाय। इसीलिये पशुआं को दागने में अनेक बाधाय उपस्थित को थीं । 'प्रत्येक पच की अष्टमी, चतु-देशी, अमावस्या वा पूर्णिमा तथा पुष्य और पुनर्वसु नचत्र के दिन और प्रत्येक चार-चार महीने के त्यौहारों के दिन बैल को नहीं दागना चाहिये। यकरा, भेड़ा, सूअर और इसी तरह के दूसरे प्राणियों को, जो दागे जाते हैं, नहीं दागना चाहिये। पुष्य और पुनर्वसु नच्छ के दिन और प्रत्येक चातुर्मास्य के शुक्तपच में घोड़े और बैल को नहीं दागना चाहिये।'

इन सब आदेशों का प्रयोजन यही था, कि व्यर्थ हिंसा न हो और लोगों में दथा वथा अहिंसा की ओर प्रवृत्ति हो। अशोक अपने साम्राज्य में एक ऐसे वावावरण को उत्पन्न करने का प्रयत्न कर रहा था, जिससे लोगों की प्रवृत्ति धर्ममार्ग की तरफ हो सके।

धर्मविजय के लिये ही अशोक ने धर्मयात्राओं का प्रारंस किया। यात्रा तो पहले सम्राट्सी करते थे, पर इनका उद्देश्य श्रानंद व मौज होता था। वे विद्यारयात्रायें करते थे, धर्मयात्रा नहीं। श्रशोक ने धर्मयात्राओं का प्रारंग किया। इनमें शिकार श्रादि द्वारा समय नष्ट न करके श्रमणों, श्राह्मणों और दृद्धों का दशन, उन्हें दान देना, जनपद में निवास करने वाली जनता के पास जाकर उन्हें उपदेश देना और धर्मविषयक विचार करना होता था। अशोक को इस प्रकार की वर्षनाकाओं से वासी

श्रपने राजकर्मचारियों को श्रशोक ने वह चारेस रिया कि वे जनता के कल्यासा के लिये निरंतर प्रयत्नशील रहें, कि को अकारण दंड न दें, किसी के साथ कठोरता 🚃 करें। यदि उस के राजकर्मनारी इन नातों का न्यानी रखेंगे, तो धर्मविजय कैसे हो सकेगी ? उसने विसा है-वाओं के भिय की वरफ से वीसाली के महामात्य नगरम हारिकों (न्यायाधीशों ) को ऐसे कहना। आप लोग हआत प्राशियों के उत्पर इसलिये नियुक्त किये मये हैं, कि जिल्ली अच्छे मनुष्यों के स्तेहपात्र वर्ते । आप लोग इस मलीमाँवि नहीं सममते। एक पुरुष भी-यदि ( जिना अपराध ) बाँधा जाता है, या परिक्र स उससे बहुत लोगों को दुःख पहुँचता है। ऐसी दुः मध्यमार्ग से ( श्रत्यंव कृठोरता और अत्यंव द्या, क्रीजी स्याग कर ) चलना चाहिये। किंतु ईष्यी, निठक्कसम्ब जल्दबाजी, अनम्यास, आबस्य और तंद्रा के रहते ऐसी हो सकता। इसलिये ऐसी चेट्टा करनी चाहिये, कि के नं आवें। इसका भी मूल उपाय वह है, कि सदा आही बचना और सचेष्ट रहना। इसलिये सदा काम करके दठो, चलो, आगे बढ़ो। नगरज्याबहारिक सहा आवे अन (प्रविद्या ) पर दृढ़ रहे। नगरजन का अक्टर अकारण परिक्र श न हो। इस प्रयोजन के किये में अति पाँचवें वर्ष अनुसंधान के लिये निक्तंगा। कार्जन कुमार हर तीसरे वर्ष ऐसे ही वर्ग को विकासेसा शिला से भी।

इस प्रकार के आदेशों का उद्देश मही का कि सम्बन्ध

शासन निर्दोब हो, राजकर्मचारी जनता के कल्यास में तत्पर रहें और किसी पर अत्याचार न होने पावें। यह सब किये बिना धर्मविजय की आशा हो कैसे की जा सकती थी। राज्य-सुशासन की स्थापना के लिये ही अशोक ने यह व्यवस्था की, कि 'सब समयों में, चाहे में बाता होऊं, चाहे जनाने में होऊं, बाहे शयनागार में होऊं, प्रतिवेदक हर समय प्रजा का कार्य मुक्ते बतावें। मैं सब जगह प्रजा का कार्य करूँगा।'

धर्मविजय के लिये गार्ग की साफ करने के जिये यह भी परम आवश्यक था, कि विविध संप्रदायों में सेल-जोल पैदा किया जाय । उस समय मारत में अनेक मत और संप्रदाय थे। इनमें परस्पर विरोध का रहना अस्यामाविक नहीं था। अशोक ने इस तरफ भी ज्यान दिया। उसने शिखा है-दैव-ताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा विविध दान वा पूजा से गृहस्य व सन्यासी, सब संप्रदाय वालों का सत्कार करते हैं। किंतु देक्ताओं के प्रिय दान या पूजा की इतनी परवाह नहीं करते, जिवनी इस बाव की कि सब संप्रदायों के सार (वन्व) की वृद्धि हो। संप्रदायों के सार की वृद्धि कई प्रकार से होती है, पर उसकी जद बाणीं का संयम है, अर्थात् लोग केवल अपने ही संप्रदाय का आदर और बिना कारंख दूसरे संप्रदाय की निंदा न करें। केवल विशेष-विशेष कारणों के होने पर ही निंदा होनी चाहिये। क्योंकि किसी न किसी कारण से सब संप्रदायों का आदर करना लोगों का कर्तक्य है। ऐसा करने से अपने संप्रदाय की उन्नति और दूसरे संप्रदायों का उपकार होता है। इसके विपरीत जो करता है, बद्द अपने संप्रदाय की भी चित पहुँचाता है, और दूसरे संप्रदायों का भी अपकार करवा है। क्योंकि जो कोई अपने संप्रदाय की भक्ति में आकर, इस विचार से कि मेरे संप्रदाय का गौरवं बढ़े, अपने संप्र-

できないないとうから できましているかいかいかい

बाय की प्रशंसा करता है और दूसरे संप्रदाय की निंदा करता
है, वह वास्तव में अपने संप्रदाय को पूरी हानि पहुँचाता है।
संप्रदाय (मेल-जोल) अच्छा है, अर्थात् लोग एक दूसरे के
धर्म को घ्यान देकर सुनें और उसकी सेवा करें। क्योंकि देववाओं के प्रिय की यह इच्छा है, कि सब संप्रदाय वाले बहुत
बिद्धान और कल्यास का कार्य करने वाले हों। इसलिये बहाँजहाँ जो संप्रदाय वाले हों, उनसे कहना चाहिये कि देवताओं
के प्रिय दान या पूजा को इतना बढ़ा नहीं मानते, जितना इस
बात को कि सब संप्रदायों के सार (तत्त्व ) की हृद्धि हो।

जनता को यह बात सममाने के लिये, कि वे केवल अपने ही संप्रदाय का आदर न करें, अपितु अन्य मतमतांतरों को भी सम्मान की हिन्द से देखें, सब मत बाले वाणी के संबम के काम लें, और परस्पर मेलजोल से रहें, अशोक ने धर्ममहा मात्रों की नियक्ति की । उनके साथ ही की महामात्र, अब-भूमिक तथा अन्य राजकर्मवारिगण यही बात लोगों को सममाने के लिये नियत किये गये।

हैं। वे यहाँ (पाटलीपुत्र में, बाहर के नगरों में, सब शंव:पुरों में, (मेरे) माइयों के, बहनों के और श्रन्य जावियों के बीच सब जगह ज्यापुत हैं। मेरे सारे विजित (साम्राज्य) में, धर्म-युक्त में वे धर्ममहामात्र ज्यापृत हैं।'

इस प्रकार स्पष्ट है, कि धर्ममहामात्रों तथा उनके अधीनस्थ कर्मचारियों का काम यह था, कि वे सब संप्रदार्थों में मेल कायम करायें। जनता के हित और मुख के लिये यत्न करें। धर्मानुकूल आचरण करने वाली प्रजा को सब प्रकार की बाधाओं से बचाये रखें। शासन में किसी पर कठोरता न हो। कोई क्यर्थ क़ैद न किया आवे, किसी की व्यर्थ हत्या न हो। को ग्रीब लोग हैं या जिन पर गृहस्थी की अधिक जिम्मे-दारियाँ हैं ऐसे लोगों के साथ विशेष रियायत का बर्ताब हो। धर्ममहामात्र इन्हीं बातों के लिये सब नगरों में, सब संप्रदायों में ब अन्यत्र नियक्त किये गये थे।

ये धर्ममहामात्र केवल मीर्य साहाज्य में ही नहीं, श्रिष्तु सीमांतवर्ती खतंत्र राज्यों में भी नियत किये गये। अपने 'विजित' में भलीमाँ ति धर्मस्यापना हो जाने के बाद अन्य देशों में भी धर्म द्वारा विजय का प्रयास शुरू किया गया। अशोक ने अपने शिलालेखों में इन सब राज्यों के नाम दिये हैं। सुदूर दिख्या में चोड, पांड्य, केरल, सातियपुत्र और त.अ।ण्यां त पा पश्चिम में अंतियोक का यवन-राज्य तथा उससे भी परे के तुक्रमाय, मक, अलिकसुन्दर और अंतिकिनि द्वारा शासित राज्य, जिनके संबंच में हम पहले लिख चुके हैं। दिख्य में लंका तक और पश्चिम में सीरिया, मिअ, मैसीडोनिया और भीस तक अशोक ने अपने धर्ममहामात्र नियत किये। वे धर्ममहामात्र अपने धर्मविजय के उद्योग में केवल विविध संप्रदायों में मेल-जोल वा ही यत्न नहीं करते थे, पर उनके सम्मुख

इस ठोस काम भी था। देवताओं का प्रिय प्रयद्शी राज्य की कहता है—मैंने सब जगह मार्गी पर वरगद के दुन क्ष्मका दिये हैं, ताकि पशुओं और मनुष्यों को झाया मिले। आमीं की वाटिकायें लगवा दी हैं। आठ-आठ कोस पर मैंने इस् सुद्वाये हैं और सरायें वनवाई हैं। जहाँ वहाँ पशुओं और मनुष्यों के आराम के लिये बहुत से प्याक बैठा दिने हैं। किंतु ये सब आराम बहुत योड़े हैं। पहिले राजाओं ने और मैंने भी विविध सुखों से लोगों को सुखी किया है। पर मैंने यह सब इसलिये किया है, कि लोग धर्म का आचरण करें।

देवताओं के प्रिय प्रियद्शी राजा के विजित (साझान्य) में सब स्थानों पर और वैसे ही जो सीमांतवर्ती राजा हैं, वहाँ, जैसे बोड, पांड्य, सावियपुत्र, केरलपुत्र और ताझपर्णी में बोड अंतियोक नामक यवन राजा तथा जो उस के ( अंतियोक के) पश्चेसी राजा हैं, उन सब देशों में देवताओं के प्रिय प्रियद्शी राजा ने हो प्रकार की चिकित्सा, एक मनुष्यों की और दूसरी प्राचीं की चिकित्सा, का प्रवंश किया है, और जह पर मनुष्यों और प्राचीं की चिकित्सा के लिये उप पुष्ठ औषित्र मनुष्यों आर प्राचीं की चिकित्सा के लिये उप पुष्ठ औषित्र मनुष्यों भीर प्राचीं की चिकित्सा के लिये उप पुष्ठ सीपित्र मन्दीं प्राप्त होती थीं, वहाँ लाई और लगाई गई हैं। इसी तरह से मूल और फल भी जहाँ नहीं थे, वहाँ लावे और स्वावे गैंके हैं। मार्गों में प्राचीं और मनुष्यों के आराम के लिये हैं। सार्गों में प्राचीं और मनुष्यों के आराम के लिये हैं।

'यह धर्मविजय देवताओं के प्रिय ने यहाँ (अपने साक्षावर में) तथा के सी योजन दूर पढ़ोसी राज्यों में प्राप्त की है। अहीं अतियोक नामक यवन राजा राज्य करता है। और इस अविक सोक से परे तुरमय, अतिविनि, मक और अविकसुन्दर नाम के राजा राज्य करते हैं, और उन्होंने अपने राज्य के नीचे (राज्य में) में चीड़, पांड्य, तथा तामपूर्णी में भी वर्गीमुजय प्रक

है। "सब जगह सोग देववाओं के प्रिय के बर्मानुशासन का अनुसरण करते हैं और अनुसरण करेंगे। जहाँ देववाओं के प्रिय के देव नहीं जाते, वहाँ भी लोग देववाओं के प्रिय का धर्मी बरण, धर्मी बधान और धर्मी नुशासन सुनकर धर्म के अनुसार आचरण करते हैं, और भविष्य में करेंगे।

विदेशों में धर्मविजय के लिये जो महामात्य नियत किये गये थे, के अंतमहामात्र कहलाते थे। इनका कार्य उन देशों में सङ्कें बनवाना, सड़कों पर दुर्च लगवाना, कुएँ खुदबाना, सराय बनवाना, प्याऊँ विठाना, पशुओं और मनुष्यों की चिकित्सा के लिये चिकित्सालय सुलवाना और इसी प्रकार के अन्य उपायों से जनता का हित और कल्यास संपादित करना था। जहाँ वे अंतमहामात्र इन उपायों से लोगों का हित और सुख करते, वहाँ साय ही असोक का वर्मसंदेश भी सुनाते। वह वर्मसंदेश यही था, सब संप्रदायों में मेल-मिलाप, सब धर्माचार्यों नाइएसों और अमर्गो—का आदर, सेवक, दास आदि से उचित व्यवहार, व्यर्थ हिंसा का त्याम, माता-पिता व गुरुजनों की सेवा और प्राणिमात्रं की हितसामना। अशोक की स्रोर से सुदूरवर्ती विदेशी राज्यों का धर्म द्वारा विजय करने के जिये जो अंतमहा-मात्र अपने कर्मचारियों की फीज के साथ व्यापृत हुए, वे उन देशों में चिकित्सालय खोलकर, गुक्त दवा देकर, वर्मशाला और इण् बनवा कर, सड़कें, प्याऊ और बाटकायें तैयार कराके जनता की सेवा करते थे। उस समय के राजा लोग प्राय: पारस्परिक युद्धों में व्यस्त रहते थे। उन्हें अपनी शक्ति और वैसव के अवि-रिक्त अन्य किसी बात का स्याल नहीं था। जनता के हित त्रीर सुख की बात पर वे कोई ध्यान नहीं देंते थे। ऐसी दशा में अशोक के इन लोकीपकारी कार्यों का यह परिखास हुआ, कि लोग अपने इन उपकर्वा महामात्रों को बड़ी श्रद्धा की इंडिट

से देखने लगे। जिस वर्ष के महुवायी इस प्रकार परोपकार के लिये अपने वन, मन और घम को निष्ठावर कर सकते हैं, उसके लिये लोगों में स्वाभाविक रूप से श्रद्धा का मान उत्पन्न हुआ, साधारख जनता के लिये वही राजा है, वही स्वामी है, जो उनके हित-छाहित और सुख-दुःस का ध्याम रखे। उनके अगराम के लिये विकित्सालय, कूप, पर्मशाला आदि का अवंध करे। इसी का परिखाम हुआ, कि इन सन विदेशी राज्यों में सून की एक भी बंद गिराये बिना, केवल परोपकार और प्रमा हारा अशोक ने अवना धर्म साम्राज्य स्थापित कर लिया।

अशोक की इस अमें बिजय की नीति का ही यह परिसास हुआ कि अन्य देशों में बीज धर्म के प्रचार के लिये रास्ता साफ हो गया। जिन देशों में अशोक के अंतमहामात्र लोककल्यास के कार्यों में लगे थे, वहाँ जब बीज प्रचारक गये, तो "उन्होंने अपने धर्म को बहुत सुगम पाया।

# (८) अक्षोक और वीद वर्म

समाद बशोक पहले बौद्ध वर्म का अनुवायी नहीं था।
प्रसिद्ध बौद्ध वंथ दिव्यावदान की एक क्या के अनुवार जय
अशोक ने राजगरी प्राप्त की, तो वह बहुत कर और अत्वाचारी
था। एक बार अमात्यों ने उसकी आक्षा का पांतम नहीं किया,
तो अशोक को बहुत कोच आया। कोच में अवनी तकवार के
स्थान से सींच कर उसने पाँच सी अमात्यों के सिरों को वह
अलग कर दिया। एक और दिन की बात है, कि अंतः पुर क्रियों ने, जो अशोक के कुरूप होने के कारण हँसा कर
थीं, एक अशोक वृत्त के पत्तों को तोड़ दिया। नामकार्या
कारण अशोक इस वृत्त को बहुत चाहता था। की पहले कारण

जब अमार्त्यों ने देखा कि राजा इस प्रकार अत्याचार कर रहा है, तो उन्होंने उस से प्रार्थना की कि आप अपने हाथों को इस प्रकार अपवित्र न कीजिये। क्यों नहीं आप अपराधियों को दंड देने के सिये किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर लेते ? राजा को यह बात समक में आ गई । उसने चंहगिरिक नाम का एक आदमी इस काम के लिये नियत कर दिया, जो बहुत ही कूर था। करता में उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। प्राखियों को कच्ट देने में उसे बड़ा ज्ञानन्द ज्ञाता था। वह इतना क्रूर था, कि अपने माता-पिता की उसने स्वयं अक्ते हाथ से मारा था। इस भयानक आदमी को प्रधान 'वश्यवातक' के के पद पर नियत करके एक भर्यकर जेलाखाना भी बनाया गया। इसका बाह्य रूप बड़ा सुन्दर और दर्शनीय था। लोग उसे देखते ही मोहित हो जाते और सोचते कि अंदर जाकर भी इस रमणीक स्थान को देखें। पर अंदर जाते ही उन पर घोर संकट आ पड़ते थे। राजा की आज्ञा थी, कि जो आदमी इस कारागार में पहुँच जाने, उसे जीता न छोड़ा जाय, अपित नानाविध कष्ट देकर उसकी हत्या कर दी जाय।

जो कोई भी इस जेलसाने में आता, वच कर न लौट पाता।
एक बार बालपंडित नाम का एक भिद्ध वहाँ चला गया। उसे
भी चंडिगिरिक ने जलती हुई भट्टी में डाल दिया। परंतु भट्टी में
डाल कर जब वध्यघातक नीचे देखने लगा, तो उसने एक बहुत
ही विचित्र हरय देखा। बालपंडित एक कमल पर बैठा हुआ
था, चारों तरफ ब्वालायें उठ रही थीं, परंतु वे भिद्ध का इस भी
नहीं विगाइ सकती थीं। इस-चमत्कार की सूचना राजा को
मिली, तो वह स्वयं देखने के लिये आया और अपनी आँखों
से बालपंडित के प्रताप को देखकर आरचर्यचिकत रह गया।
भिद्ध ने उसे उपदेश दिया। अशोक पर इस उपदेश का बड़ा

प्रभाव पड़ा और वह कर्ता का परित्याग कर बौद्ध धर्म की अनुयायी हो गया।

दिव्यावदान की यही कथा कुछ परिवर्तनों के साथ प्राचीन अनुश्रुति के जन्य बौद्ध मंथों में भी पार्ड जाती है। ऐसा प्रतीत होता है, कि बौद्ध धर्म के उत्तम प्रमान को प्रदर्शित करने के लिये इन पंथों में अशोक को अत्यंत कर और अत्यावारी दिखाया गया है। कुछ भी हो, यह स्पष्ट है, कि अशोक पहले बौद्ध नहीं था। वाद में उसने बौद्ध धर्म को स्वीकृष्ट किया। कैलिंग विजय के बाद उसके जीवन में जो परिवर्तन आया था, हम पहले उसका उल्लेख कर चुके हैं। पर बौद्ध कर के प्रति उसका मुकाब पहले ही हो चुका था। कर्ता और अत्याव कर वाद भी जीव भी कर शांति के उपाय कर उसने बौद्ध मिन्न कर वाद भी जीव शांति के उपाय अपने कर विजय में उसे जो अनुभव करना धारम कर दिया था। किला उसदेशों में संवोध अनुभव करना धारम कर दिया था। किला उसदेशों में संवोध अनुभव करना धारम कर दिया था। किला इस बदल दिया। बौद्ध धर्म की यह दीचा अशोक ने संगवत इस बदल दिया। बौद्ध धर्म की यह दीचा अशोक ने संगवत हाजाई। पर बैठने के झाठ वर्ष बाद ली थी।

बीद्रवर्ग को शहण करने के बाद अशोक ने सब बी धीर्यों की यात्रा की। अमात्यों के परामर्श के अनुसार

हें बचुरा के समीप नत्मक्तिगर्दक में उत्राहित क्रिया था। इस समार्थित क्रिया था।

र भिल्ल कोर रहते वे। खन राजा ने दि बर्गहान के विषय में सुना, तो कक कहा कि हाथीं, और एक कारि कि में व्यक्तियों के बाउंगा कीर जि कि कि पूर्व कर गाउँकी ने बाद कार्यकों कार्यकों कि बाउंगा कीर जि

उसके पास जाने की आवश्यकता नहीं। राजा ने उत्तर दिया-हम इस योग्य नहीं हैं, कि उपगुप्त यहाँ आवें, हमी को वहाँ जाना चाहिये। पर जब उपगुप्त की मालूम हुन्ना कि राजा बहुत से लोगों के साथ मेरे पास आ रहा है, वो उसने सोचा कि राजा के मेरे पास आने से बहुत से मनुष्यों और पशुओं को व्यर्थ कष्ट होगा। उसने अशोक को कहला भेजा कि वह स्वयं ही पाटलीपुत्र आ जावेगा। यह जानकर अशोक ने स्थविर 👵 छप्गुप्त के तथा उसके अनुवायियों के पाटलीपुत्र जाने का समु-चित प्रबंध कर दिया। बहुत सी नौकार्ये यमुना के तट पर एक्ष की गई। इनमें उपगुप्त और अठारह हजार भिन्न सवार हुए। मधुरा से प्रधाग तक यमुना में नीकाओं पर यात्रा करते. हुए भिद्धश्रों की यह विशाल मंडली फिर गृंग बारा पारकीय पहुँच गई । जिस आदमी ने पहले पहल अशीक की उपगुत हैं धागमन का समाचार दिया, प्रसन्न होकर बशोक ने उसे अपने शरीर से उतार कर चार इजार का एक द्वार इनाम में दे दिया। फिर 'बांटिक' को बुखाकर आज्ञा दी-सारे शहर में एक साथ घंटे बजाबे जावें, ताकि जनता की माल्म हो जाव कि आवार अपगुप्त पदार गये हैं।

उपगुप्त के स्वागत के लिये सारे पाटलीपुत्र को संजास गरें।
आशोक स्वयं ३ कोस तक आगे आचार्य को लियाने के लियाने
गये। संपूर्ण 'पीर' और अमात्य उनके साथ के ज्या ही काठारह हजार भिक्खुत्रों से विरे हुए स्थविर उपगुप्त की आशोक
ने देखा, वह हाथी से नीचे उतर गया। कुछ कदम पैरल चल
कर वह उपगुप्त के पास पहुँचा और एक पैर नदी के तीर पर
और दूसरा नाव पर रसकर उसने स्वयं उपगुप्त को नाव से
नीचे उतारा और फिर इस तरह उसके पैरों पर गिर पदा,
जैसे जह से कटा हुआ बुद्द। फिर हाथ जोड़ कर अशोक है

कहा—'जब मैंने राजगण का नास कर शैं लों समेत यह पृथिकी प्राप्त की, जिसके समुद्र ही आवरण हैं और जिस पर राज्य करने वाला अन्य कोई नहीं है, तब भी मुक्ते वह मुख नहीं मिला, जो आज आपको देखकर मिला है।' स्थविर उपगुप्त ने अशोक के सिर पर अपना दाँया हाथ फेरते हुए आशीकों देखना—'राज्य के खब कार्य को बिना प्रमाद के मलीमाँ ति करते रही और तीनों दुर्लभ रहों।' बुद्ध, धम्म और संघ ) की सदा पूजा करते रहो ।' सम्राद्र और स्थविर में देर तक बात होती रही। बाद में अशोक ने उससे कहा 'हे स्थविर! मेरी इच्छा है कि मैं वन सब स्थानों का दर्शन करूँ, जहाँ मगदान बुद्ध ठहरे थे। उन स्थानों का मैं सम्मान करूँ और वहाँ ऐसे स्थिर निश्नम बोद बाऊँ, जिससे मबिष्य में आने बाली संतति को शिका मिलती रहे।'

स्थविर ने उत्तर दिया—'साधु-साधु ! तुम्हारे हृदय में बहुत ही उत्तम विचार उत्पन्न हुआ है। मैं तुम्हें मार्ग दिसाने का काम बड़ी प्रसन्नता से करूँगा।'

इस प्रकार बाजार्य उपगुप्त के मार्गप्रदर्शन में बाशोक ने वीर्ययात्रा प्रारंभ की । पाटलीपुत्र से वे पहले चंपारन जिले के उन स्थानी पर गये, जहाँ बाशोक के पाँच विशास प्रस्तरसाम

हुए हैं। वहाँ से दिसाबय की तराई के प्रदेश में से के पश्चिम की कोर मुद्र गाने और तुर्मिनतीयन जा प्र पर संग्यान युद्ध की जन्म हुआ था। इस जाग्रेह पहुँच प्रमु ने अपना दाँग हान फैसा कर कहा— महासल के मानवान का जाग हुआ था? वे राज्य अपन्य के प्रमुख्य के प्रस्तर स्तृत कर जल्हीय है। इसी की कहा निका है यह बचा सन्त्रपार्थ है। इसी शाकर दस स्थान की पूजा की। यहाँ शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म हुया था। इस किये थहाँ परयर का एक विशाज स्तंभ और एक पृहत दौबार कड़ी की गई। यहाँ भगवान का जन्म हुआ था, इसकिये लुन्बिनी बांग का धार्मिक कर उठा दिया गया और (भूमि कर के रूप में केवल) आठवाँ माग लेना निश्चित किया गया। " लुन्बिनीबन में अशोक ने बहुत दान-पुण्य किया। फिर बह फिपलबस्तु गया, वहाँ उपगुप्त ने फिर अपना दाँया हाक फिला कर कहा—महाराज इस स्थान पर बोधिसस्त के राजा गुद्धोदन के घर में अपना बाल्यकाल उपतीत किया था।

विश्वाबदान के अनुसार कपिलबस्तु के बाद राजा अशोक बोधिवृत्र के दर्शनों को गये। यहाँ भगवान की कोध हुओं था। अशोक ने यहाँ आकर एक लास सुवर्ष मुद्रामें बात की। एक नैत्य भी इस जगह पर बनवाया गया। विधिवृत्र के बाद स्वविद उपगुप्त अशोक को सारमाथ ले गया, जहाँ मगवान ने पहले पहले धर्मचक्र का भवतन किया था। सारनाय के बाद अशोक इसीनगर गया, जहाँ मगवान ने निर्वाखन पद प्राप्त किया था। उपगुप्त अशोक को भावस्ती और जेतवन भी ले गया, इन स्थानों के साथ महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाओं का घनिष्ट संबंध है। साथ ही, सारिपुत्र मीक्याब्र यन, महाकश्यप आदि प्राचीन बौद्ध आवारों के स्थानों के बीद दर्शन किये गये और वहाँ भी बहुत कुछ दान पुरुष हुआ । बुद्ध के प्रसिद्ध शिष्य आनंद के स्तूप पर अशोक मे बीठ लास सुवर्ष मुद्रायें अपित की।

बौद्ध होकर अशोक ने कुछ ऐसे आदेश भी दिये, जो केवल बौद्ध लोगों के ही काम के थे । एक शिलालेख में उसने लिखा वाया है—'मगध के प्रियदर्शी राजा संघ को अभिवादन ( पूर्वक संबोधन करके ) कहते हैं, कि वे विमहीन और सुख से रहें

है भदंतगर ! आपको माल्स है, कि जुद्र, घनम और संघ में
हमारी कितनी भक्ति और आरथा है। हे भदंतगर ! जो कुद्र भगवान जुद्ध ने कहा है, सो सब अक्ज़ा कहा है। पर भदंतगर ! में अपनी अंदर से (कुछ ऐसे मंद्रों के नाम विकास हैं, जिन्हें में अवश्य पढ़ते थीन्य सममता हैं है अवतगर्म (इस विचार से कि) इस प्रकार सद्धर्म चिरस्थायी रहेगा, में हन धर्मदंथों (के नाम किस्तता हैं) यथा—विनय समुकते (विनय समुद्धर्थः), अलिश्रवसानि (आर्थवंशः), अनाम मयानि, मुनिगाथा, मोनेयस्ते (मौनेय स्त्रम्), उपविस्थासिने (उपविषय प्रश्ताः), राहुत्ववात, जिसे मंगमान जुद्ध ने स बोलने के बारे में कहा है। इन धर्मगंभी को, हे मदंतगर श्री चाहता हैं, कि बहुत से भिद्धक और भिद्धणी बार-पार श्री करें और धारण करें और इसी मकार उपासक और उपासिका भी (सुनें और धारण करें और इसी मकार उपासक और उपासिका भी (सुनें और धारण करें भी से अपनिश्राय जानें।

यह शिलाकेस बड़े महत्त्व का है। इससे वह आव होता. हैं, कि अशोक को किन नीड़ भंडों से विशेष श्रेट धंडों में नीड़ धर्च है विधि-विधानों और प्रस्कृतिक.

होकर सदाचार चौर जीवन को ग्रंमा कर श्रमी का उल्लेख है। चसोक की रहिट चहा आह ए (भिन्न चौर चपासक सम ) भी चर्म के तरकाहक । स्थान हैं।

 कोई, चाहे यह भिन्नु हो या भिन्नुणो, संघ में फूट डालेगा, उसे सफेद फंपड़े यहना कर उस स्थान पर रस्त दिया जानेगा, जो भिन्नुओं या भिन्नु सियों के लिये उपयुक्त नहीं है। (अर्थात उसे शिन्नु सों या भिन्नु सियों के लिये उपयुक्त नहीं है। (अर्थात उसे शिन्नु सों या भिन्नु सियों के लिये जायगा। हमारी यह आहा। शिन्नु संघ और मिन्नु शीसंघ को बता दो जाय।) देवताओं के प्रिय ऐसा कहते हैं, इस तरह का एक और लेख आप लोगों के पास भेजा गया है, जिससे कि आप लोग उसे याद रखें। ऐसा ही एक लेख आप उपासकों के लिये भी लिख दें, जिससे कि वे हर उपवास के दिन इस आजा के मर्म को सममें। साल भर प्रत्येक उपवास के दिन हर एक महामात्र वपवास-अव का पालन करने के लिये बायगा। जहाँ बाहा याप सोंगों का अधिकार हो, वहाँ नहीं आप सर्वत्र इस आजा के बाईसार अचार करें। इसी प्रकार जाप लोग सन केटीं (दुर्गी') और विषयों (प्रांचीं) में भी इस काजा को भेजें।"

"देववाओं के प्रिम प्रियदर्शी राजा कीरांबी के महामात्रों को इस प्रकार आजा देते हैं—संघ के नियम का उल्लंबन न किया जाय। जो कोई संघ में फूट डालेगा, उसे खेत बाब पहना कर उस स्थान से हटा दिया जायगा, जहाँ मिद्ध या मिद्धियाँ रहते हैं।" "भिद्ध और भिद्धियाँ, दोनों के लिये (संघ का) मार्ग नियत किया गया है।" " जो कोई भिद्ध या मिद्धियों संघ में फूट डालेगा, उसे उस स्थान से हटा दिया जायगा, जो भिद्ध श्रों और मिद्धियों के लिये नियत है। " इच्छा है, कि संघ का मार्ग स्थिर रहे।"

सारनाथ, प्रयाग और साजी में ग्राप्त वे बीन शिलाती। संघ में एकता कायम रखने के लिये अशोक द्वारा कि प्र प्रयत्नों का वर्षन करते हैं। संघ में फूट न हो, इसके हैं अशोक तुला हुआ था। बुद्ध की मृत्यु के बाद ही संघ में सबमेद शुरू हो गये थे। अशोक से पूर्व इन्हीं मतमेदों को दूर
कर, एकता स्थापित करने के लिये, बौद्धों की दो महासमार्थे
हो चुकी थीं। पर मतभेद अभी तक विद्यमान था। अशोक
की यह इच्छा थी, कि यह फूट अधिक न बदे। इस आदेश है
पालन का उत्तरदायिस्व धर्ममहामार्शे को दिया गया था। बहुँ
उनका काम यह था, कि विविध संप्रदायों में समवाय ( येवजोत ) कायम करें, वहां बौद्ध संघ में फूट को रोकने का कार्ये
भी उन्हीं के सुपुद् किया गया था। बौद्ध होने के नाते अशोक
अपनी राव्यशक्ति का प्रवोग इस उद्देश्य से भी कर रहा था।
कि बौद्ध संघ में एकता बनी रहे।

भरोक स्वयं बौद्ध या, पर सब धर्मों के शति उसके हुँद् में भादर था। उसने बहाँ विविध संप्रदायों में समझब स्थापित करने का उद्योग किया, वहाँ भन्य संप्रदायों को दान भी दिया। गया के समीप बराबर पहादियों में दीन गुहामदिर उपस्कर हुद हैं. जिन्हें भरोक ने भाजीयक संप्रदाय को दिवा था। इस समाज में वहाँ दीन लेख भी उस्कीर्स हैं।

#### ( ६ ) इयार इनाख

श्रामेक के संगय भी भी तच्छिता में विद्रोह आही रहें इन विद्रोहों का उल्लेख दिक्यावदान में किया गर्या चा है, कि विशाल मागन सामान्य के उत्तरपाने इंदर्ज समय बाद अभी शक पूर्यत्या साहि है। वहाँ के महामालों को रास्त्रन में अधिक व वन करना पहला कर स्थाप स्थापिकी होते रहते के । क्ये कह विद्याह की ले

राति करने के बाद कनाज उज़िशाला में प्रांतीय शासक के सप

इनास अशोक का बड़ा पुत्र था। उसे वह बहुत प्रिय भी था। उसकी आँसे हिमात्तय के कुनाल पत्ती के समान सुंदर थीं, इसीलिये उसका नाम कुनाल पड़ा था। वह देखने में बहुत भुदर तथा प्रकृति से अत्यंत सुकृमार था। उस का विवाह क्रिश्चनमाला नाम की परम सुंदरी युवती से हुआ था। कुनाल और क्रिज्ञनमाला का गृहस्थ जीवन बड़ा सुली और प्रेममय था। बुद्धावस्था में अशोक ने विष्यरिद्धवा से विवाह किया। वह उद्योग के एक संपन्न अव्ही की कन्या थी और परम युवती हीने के कारख सौंदर्य उसमें बहुत था। बूंदे अशोक से उसे संवोष नहीं हुआ। युव्क कुनाल पर वह मोहित थी। उसके सुन्दर रूप और आकर्षक आँखों ने सुवती विध्यरिवता हो पागल कर दिया था। एक बार एकांत में विष्यरिक्ता ने कुनाल के सामने अपना श्रेम प्रगट किया। पर अपनी विमाता के इसी में में की कुनाल ने कोई परवाह नहीं की। वह उसे अपन माता समस्ता था और माता के समान ही उससे व्यवहार करता था। धीरे-धीरे विष्यरित्वा का निराश, श्रेम भयंकर होप के रूप में परिवर्धित हो गया और उसने कुनाल से बदला लेने का, निश्चय किया । कुनाल ने विष्यरिक्ता के प्रेम की अस्वीकार कर उसका घोर अपमान किया वा अब वह उससे बदला लेने को कटिवद्ध हो बई थी।

एक बार अशोक बीमार पढ़े। यहाँप कि बरिश्वा अशोक से जरा भी प्रेम नहीं करती थी, पर देस कर बसने राजा की बड़ी सेवा की। अशोक पर देसने प्रका किया, कि उससे सच्चा प्रेम रखती है। तिष्वरिद्धा की सेवा से अर स्वस्थ हो गये। बीमारी के समय अशोक की सारी चिन चौर क्या यहुव व सारा

की प्रवीक्षा में थी। उसमे र उस पर अशोक की राजमुद्रा लगा दी कि बौरीला के महामात्यों के नाम था। उन्हें बा नई थी, कि कुनाल की आँखें निकाल ली जाँब वह आज्ञापत्र वच्चशिता पहुँचा, तो वहाँ के अमात्यों की कारचर्य हुआ। वे कुनाल के गुणों और सद्व्यवहार कारण उससे बहुत प्रसन्न थे। उनका साहस नहीं हुआ, कि कुमार को इस आझापत्र की खबर दें। पर विषयरिक्ता भिजवाया हुआ यह कपटलेख खशोक की दंतमुद्रा से अंक्रिके यह मुद्रा उन भाज्ञात्रों पर लगाई जाती थी. पालन होता आवश्यक होता था। अतः यह आहा भी हुनात क सन्युख पेश की गई। कुनाल ने स्वयं पधिकों को नुकासा यह कह कर कि सम्राद्ध को आज्ञों का पालन होना ही सी अवनी आँसे अपने आप ही बाहर निकलवा दीं। अकित राजांका में वह भी कादेश था, कि क्रेनाल को राज्य से च्यत कर दिया जाय। इताच ने इसका सी पासन है राज्यपन होत्कर बहु अपनी परनी कासनामला के साब पुत्र की श्रीर चल पढ़ा।

जब राजा अशोक ने यह समाचार का ठिकाना नहीं रहा। दिश्वरद्विता और उसके कारियों को अत्यंत कठोर दंद दिवे गते। हुई सिंसा है, कि रानी विष्यरिक्षता को बीते हैं। दिया गया। जिस जगह कनाल ने स्वयं आपनी हुई दी, बहाँ क्यों के वेष विशाल सह करा कर का यह कार्य राजकीय राष्ट्रिट से परम आदर्श था। 'राजाझा का मालन होना हो चाहिये' —इस आदर्श के विना कोई मी राज्य-संस्था व साम्राज्य कायम रह ही नहीं सकता। इस घटना की स्मृति में अशोक ने जो स्तृप बनाया था, वह अशोक के नौ सदी बाद उस समय भी मौजूद था, जब चीनी यात्री ह्युनत्सांग भारत-साम्रा के लिखे आया था।

# (१०) मंत्रिपरिषद्ध से विरोध

दान-पुण्य की धुन में कई बार राजा अशोक ऐसे कार्य कर आवे थे, जो एक सम्राट्ट के लिये कदापि उचित नहीं कहे जा सकते । ऐसे अवसरों पर मंत्रियों का उसके साथ विरोध हो जाता था। ऐसी एक मनोरंजक कथा हम यहाँ दिक्तावदान से उद्धुत करते हैं:—

जब राजा खशोक को बौद्ध धर्म में श्रद्धा उत्पन्न हुई, तो जन्दोंने भिज्ञों से पूछा—'मगबान के तिये सबसे खिक दान किसने दिया है ?'

भिज्जभों ने उत्तर दिया—'गृहपति अनायपिंहक ने।' 'भगवान् के क्षिमें उसने किसना यन दान दिया ?' 'सी करोड़।'

यह सुनकर राजा सोचने जाने, अनीयपिंडक ने साधारण गृहपति होकर सौ करोड़ दान दिया है, तो मुके भी इतना दान अवश्य करना ही चाहिये ? उसने भिष्या के कहा —'मैं। भगवान के नाम पर सौ करोड़ दान कहा मा

अपनी प्रतिका को पूरी करने के किसे आहीं के स यत्न किया। इजारों स्तूप, विद्वार आदि बनवार । भिद्धुओं को भोजन और आश्रव दिया। इस अकार अशोक ने नव्ये करोड़ वो भगवान के नाम पर भिद्धार्थ षोर संग्रह बच्च गड़ि

बते हैं कि दान की रोकिए ।

कियान कि दान में अशोक वा की कियान कि दान में अशोक वा की किया कि कर बाज की समान दी प्यमान मुख को देख न सके, जिला कि सम्मुख सैकड़ों कमल भी लजाते हैं, हे देव ! तुन्हारों के सम्मुख सैकड़ों कमल भी लजाते हैं, हे देव ! तुन्हारों के सम्मुख सैकड़ों कमल भी लजाते हैं, हे देव ! तुन्हारों के सम्मुख सैकड़ों कमल भी लजाते हैं, हो देव ! तुन्हारों के सम्मुख सीकड़ों कमल भी लजाते हैं, हो देव ! तुन्हारों के सम्मुख सीकड़ों कमल भी लजाते हैं, हो देव ! तुन्हारों के सम्मुख सीकड़ों कमल भी लजाते हैं हैं हो स्वास्त्र स्वा

राजा ने कहा—'राघागुप्त ! न मुक्ते धन के बिनाश की जिला है, न राज्य के नाश का ख्याल है, और न किसी आश्रम के मेरा बियोग हुआ है। मुक्ते सोच केवल इस बात का है, कि पूज्य भिज्ञुओं से मुक्ते बिछुड़ना पड़ रहा है। मैंने प्रतिक्षा की थी कि भगवान बुद्ध के कार्य में सी करोड़ दान ककान, और मेरा यह मनोरथ पूरा नहीं हुआ।

इसके बाद राजा जरोक ने जपनी प्रविज्ञा को पूरा अपने के लिये राज्यकोष से रोष इस करोड़ धन देकर अपनी प्रविज्ञा-पूर्वि का विचार किया। परंतु इस कार्य में भी उसे सफका नहीं मिली। उस समय कुन ल का चुत्र ( अशोक का पीत्र संप्रवि वृजराज था। उससे अमान्त्रों ने कहा - कुमार ! . व जशोक को सथा कोढ़े ही रहना है। उसकी बोदी हैं है। यह द्रव्य कुकेटाराम नामक विहार को भेजा ज राजाओं की शांक कोष पर ही आजित है। इसकी

े कुमार ने मार्डागारिक की राजकीत में हैं हार कर किया।

कारो राजा प्रशोष स्वयंपाल में रहे कर है हि हैके प्रशास था। पर यह और बना प्र निष्क कर विश्व गया। फिर उसने लोहे के पात्र में भोजन निर्माण नाहा, इसके लिये मी अनुमति नहीं मिली। यंत में उसने मिली के बरदन में कुर्कुटाराम के भिज्ज मों के लिये मेजना चाहा पर उसके लिये भी उसे चनुमति नहीं दी गई। अब उसके पास केवल आधा आँवला ही कच गया था, जो उस समय उसके हाथ में मौजूद था। केवल उसी पर उसका अपना चि-कार था। अन्य किसी वस्तु का उपयोग वह अपनी इच्छानुसार नहीं कर सकता था।

संवित्र होकर बशोक ने बमात्यों और 'पौर' को बुलाकर पूछा—'इस समय राज्य का स्वामी कीन है ?' यह प्रश्न सुनकर प्रधानासात्य ने उठ कर और यथोजित रीवि से बशोक का बामानासात्य ने उठ कर और यथोजित रीवि से बशोक का बामाना है।' यह सुन कर अशोक की बाँसों में बाँसू फूट परें। यह बन्तु कि का जानता था। बाँसुकों से अपने वहन को गीला करते हुए उसने कहा—'तुम केवल दाजिएय (विनय) से मूट-मूठ क्यों कहते हो, कि स्वामी में हूँ। मैं तो राज्यक्रष्ट हो गया हूँ। मेरे पास तो केवल बाधा बाँवला ही अपना बच गया है। ऐसे ऐरवर्ष को धिकार है।'

इसके बाद अशोक ने वह आभा आँवला ही कुर्कुटाराम के मिचुओं के पास यह कहता कर मेज दिवा, कि जो संपूर्ण जंबूद्वीप का स्वामी था, आज वह केवस आधे आँवले का ही स्वामी रह गया है। मंत्रिकों ने मेंने अधिकारों को छीन लिया है।

इस घटना से भलीमाँवि स्चित होता है, कि बौद्ध वर्ष की सहायवा करने की घुन में राजा अशोक में राज्यकीय की छोड़ने का प्रयक्त किया था। मंत्रिपरिषद् इसे नहीं सह सर्व रेन्होंने श्रशोस के के राज्यक्रिक

ने अप कि स्वास्तर करते के बृह्द वर्ष बाद तक ती की ने अप कि स्वाद की उपना नहीं की। पहले वह देवल से कि से में साधारण गृहत्य उपासक कहलाते थे, कि से से में वाकायदा प्रविष्ट हो गया था। उस समय कि में ही वह अपना जोवन व्यतीत करने लगा था। वस समय की इसी के उत्साह में उसने राज्यकार्य की उपना ग्रुक्त कर वी थी। इसी निये मंत्रिपरिषद् ने उसको राज्यकार्य की उपना ग्रुक्त कर वी थी। इसी निये मंत्रिपरिषद् ने उसको राज्यकार्य की उपना ग्रुक्त कर वी थी। इसी निये मंत्रिपरिषद् ने उसको राज्यकार्य के बोद्ध वर्म के मंत्रि अपने उत्साह का इस अकार उल्लेख किया है— देवताओं के प्रियं इस तरह कहते हैं। ढाई वर्ष से अपिक हुए कि मैं का सक हुआ था, पर तव मैंने अपिक उद्योग नहीं किया।। इस अमें से अपिक हुआ या, पर तव मैंने अपिक उद्योग नहीं किया।। इस अमें से अपिक हुआ जा में संघ में अपया है, जा की किया।। इस अमें से अपिक हुआ जा में संघ में अपया है, जा की किया।। इस अमें से अपिक हुआ जा है। पर सम्राद्ध का इस प्रकार का किया।। सिक्त हो पर्संद नहीं था।



### सातवाँ ऋष्याय

#### . बौद वर्ष का विदेशों में प्रवार

#### (१) बौद्ध धर्म की वीसरी महासभा

मगबान् बुद्ध के जीवनकाल में उनके धर्म का प्रचार प्राच्य और मध्यदेशों में ही हुआ था। मंगल, अंग, काशी, कोशल और बत्स देशों में ही बुद्ध ने अपने धर्म का स्वयं अपदेश किया वा । वे सब प्रदेश इस समय में चौद्ध धर्म के अनुवादी वे बुद्ध के समय में और उनके बाद भिक्ख क्षेत्र अपने आवार्य की इस शिका का पालन करते रहे कि है भिसूत्री ! अब तुम सब जाओ और बहुतों के हुशल के लिये, संसार की दया के निमित्त, देववाओं और मनुष्यों की भलाई, कल्याब, और इशल के लिये अमस्य करो। तुममें से कोई भी दो एक ही मार्ग से न जाओ । हे मियुओ ! तुम उस सिद्धांत का प्रचार करो, जो भादि में उत्तम है, मध्य में उत्तम है और अंव में उत्तम है। संपन्न, पूर्ण और पित्र जीवन का प्रचार करो। वुद्ध के बाद दी सदियों तक बौद्ध धर्म का अचार उत्तरी आरत में सबैत्र दोता रहा। पर इसमें विशेष उन्नति नहीं हुई। कारण यह कि बुंद्ध के निर्वासपद की पाने के बाद से ही बौद्ध संघ में आंदरिक मगड़ों का सूत्रपात हो गया। जिंचु लोग सामार्थ सामार्थ वातों पर विवाद करने लगे। बुद्ध की सिकाओं की उसके शिव्यों ने अपनी-अपनी समक के अनुसार किया सिक सि व्याख्या शुरू की। इन्हीं का ठीक समाधान करने के सिये **बीह**ें की पहली महासभा बुद्ध की मृत्यु के बाद और दूसरी उने

१०० वर्ष बाद हुई। इन महासमाओं ने बौद संघ की शिक्त को हुद करने और आंवरिक मवभेदों को दूर करने में बड़ी सहायवा दी।

पर अशोक के समय में बौद्ध धर्म का न केवल भारत में सर्वत्र, अपितु विदेशों में भी मचार हुआ। संपूर्ण मचुष्यजाति का एक विहाई भाग अब भी बौद्ध धर्म का अनुयाबी है। मारत से अब बौद्ध धर्म का प्रायः लोप हो चुका है, पर लंका, बरमा विक्यत, चीन, जापान आदि अनेक देशों में अब भी इस धर्म की अधुक्तता है। जैसे भारत से चौद्ध धर्म का लोप हो गया, बिस ही अक्षणानिस्तान, तुर्किस्तान, जावा, सुमात्रा, मलाया आहि अन्य बहुत वेशों में भी अब इस धर्म का लोप हो चुका है। पर एक समय था, जब वे सब देश भी बौद्ध धर्म के अनुवाकी थे। मूम हल के इतने बढ़े भाग में जो बौद्ध धर्म के अनुवाकी थे। मूम हल के इतने बढ़े भाग में जो बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। खाद की साम की साम सामा वही, तैसे ही इस नारी की संस्कृति और धर्म के बेज में प्रभुता बढ़ी, तैसे ही इस नारी की संस्कृति और धर्म के बेज में प्रभुता बौद्ध शासने (धर्म) के विस्तार के बढ़ी।

बीत वर्ष के विषेशों में विस्तार का सारा आयोजन की हैं में की वीसारी महासमा द्वारा किया गया था। यह नवासन

में और पारसीपुत्र के इमिद्रास में वहां ते पूर्व बौद्ध संघ में बहुए कुम शिविसका थीं म जानस के विचार में स्थापुत रहते हैं ! इस समय में जाता, सो कुछ संभीक देखां कि विचार था। पार्यकान हुई के सम्बद्धी कि विचार के सम्बद्धी की पार्य कार्यकार कार्यका के बाल करी के पार्य कार्यकार के संबद्धी करता है। शहारह थी। इन संप्रेदायों के आंतरिक मतभेदों के अतिरिक्त मिनु के साल इस हद तक बढ़ गये थे, कि साधारण उपा- सना तक भी बंद हो गई थी। सात वर्ष तक निरंतर 'उपोसथ' श्री नहीं हो पाया था। 'इस अवस्था में सम्राद अशोक की संद्रक्षा में बीदों की तीसरी महासभा का आयोजन पाटलीपुत्र असीक का धर्मगुरु स्थितर उपगुष्त बना। इसका अध्यक्ष असीक का धर्मगुरु स्थितर उपगुष्त बना। लंका की बीद अनुमृति के अनुसार इस आवार्य का नाम मोद्गलिपुत्र विषय था। संभवतः उपगुष्त और विषय एक ही व्यक्ति के दी नाम हैं।

एक प्राचीन पंथ के अनुसार संग्राट अशोक ने संपूर्य नीत भिच्छों को एकत्र करने के लिये दो दुर्जी की सिमार किया ये सब जगह गये और विसुधी को एकक हर जीके हैं सीत दिन के बाद सब भिन्न इकट्ठे हो गये। सायवे दिन अशोक अपने बनवारे हुए अशोकाराम में गवा, जहाँ सब भिन्न एकत्र ये। स्वयं बारोक अपने गुद आषार्व विष्य के साथ समागंदप के मक्य में ब्रिराजमात हुआ। बहाँ पहले मिथ्या टॉप्ट वाले भिजुओं को एक-एक करके बुलाया गया और उनसे भगवान बुद्ध के धर्म के संबंध में प्रश्न किये गये । उन्होंने अपने अपने विचार के अनुसार वर्म के सिद्धांनों की व्यावस्था की। इस पर इन सब मिध्या रुष्टि वाले बिक्ज़ों को बहिष्कृत कर दिया 🗽 गया। जो भिन्नु इस तरह निकाले गरे, उनकी संख्या सार्ट हजार थी। "अब धार्मिक चित्रुओं को दुलाना क्या । जनसे 💢 पूजा गया कि भगवान बुद्ध की सिजान करा में किया है उत्तर दिया—भगवान बुद्ध की शिकार्य विश्वकारी है धार्मिक भिवाओं के इस मंतव्य से आचार्य मौद्रमंबिर्पुत्र विश ने सहमित प्रगटं की। इस पर राजा बहुत प्रसन हुआ। भी

भिन्नु बहिष्कृत हो गये, और संघ शुद्ध हो गया। सात वर्ष के बाद फिर 'उपोसथ' किया जा सका।

पर तृतीय महासभा की समाप्ति यहाँ पर नहीं हो गई।

श्राचार्य विष्य ने एक हजार ऐसे भिज्ञ श्रों को, चुन बिया, जो

परम विद्वान और अनुभवी थे। इन एक हजार भिज्ञ श्रों की
सभा आचार्य विष्य की अध्यवता में नौ मास तक होती रही।

धर्मसंबंधी सब विवादमंत विषयों पर इसमें विचार हुआ।

श्रंव में मोद्गलिपुत्र विषय का रचा हुआ कथावत्य नाम का
अंथ प्रमाणक्ष से सबने स्वीकार किया। इस तरह, अशोक के

राज्याभिषक के सबह साल बाद, ७२ वर्ष के बुद्ध महाविद्यान

धर्माचार्य मोद्गलिपुत्र विष्य (या उपगुप्त) ने बौद्ध धर्म की

वृतीय महासभा की समाप्ति की। साथ ही पृथिवी कोप कर जा

इती, 'साम्न'।

बौद्ध धर्म के आंतरिक मगड़ों के समाप्त हो जाने और संभ में एकता स्थापित हो जाने पर आचार्य विषय ने देश-विदेश में बौद्ध भर्म का प्रचार करने के लिये एक महान योजना नैयार की। इसके अनुसार यह निश्चय हुआ कि भिद्धुओं की मण्डलियाँ विविध देशों में उपदेश के लिये भेजी जाँग। लंका की माचीन अनुश्रुति के अनुसार इन मण्डलियों के नेताओं भींद उनकी

समर्पित देशों की सूची इस प्रकार हैवेश
काश्मीर और गांचार
महिश मण्डल
वनवास
अपरांतक
महाराष्ट्र
योन लोक

प्रधान भिद्ध मज्मतिक महादेव थेर रक्सित योतक घट्टा रक्सित महाधन्म रक्सित महाधन्म रक्सित हिमबंत सुवर्षभूमि संका थेर मिल्मम और कस्सप थेर सोण और उत्तर महामहिंद्र

माधार्य विषय की योजना के अनुसार वे भिन्न विविध देशों में गर्थ और वहाँ बोद्ध धर्म का प्रचारकार्य प्रारंग किया। भारत के पुराने राजा चातुर्मात्य के बाद शरद अनु के प्रारंग में विजय-बात्रा के लिये जाया करते थे। इन भिन्नुओं ने भी शरद के शुरू में अपना प्रचारकार्य प्रारंग किया।

, बौद्ध अनुश्रुति में प्रचारमण्डलों के जिन नेताओं के ताम दिये गये हैं, उनके अस्तित्व की सूचना कुछ प्राचीन उत्कीर्स लेखों हारा भी होती है। साझों के दूसरे स्तूप के भीतर से पाये गरी पत्थर के संदूष में एक धातुमंजूषा (वह संदूषकों जिसमें बस्य के फूल रसे गये हों) ऐसी मिली है, जिस पर 'मोग्गलिपुर्च' उरकी है। एक दूपरी चातुमंजूबा के वले पर चया डकन के क्रवर और बंदर हारितीपुत्त, मिक्रम तथा सब हेमवराचरित्र ( संपूर्ण हिमानय के श्रीचार्य ) कासपगीत के नाम खुदे हैं। इत मंजूबाओं में इन्हीं प्रचारकों के बातु (फूल ) रखे गये बे, बीर वह सर्प इन्हीं के उत्तर पनाया गया था। साम्री से पाँच मील की दूरी पर एक अन्य स्तूप में भी बातुमैं जू-वार्वे पाई गई हैं, जिनमें से एक पर कासपंगों के और दूसरी पर हिमालय के दुंदुभिसर के दाबाद गोठीपुत का नाम उत्कीर्यो है। कासनगोव और दुंदुभिसर बेर मिनमन के साथी थे, जो हिमालय के प्रदेश में बौद्ध वर्ध का प्रचार करने के लिये गये थे। स्तुरों में प्राप्त ये धातुमंजूबावें इस बाब का ठोस प्रमाश 🕻 कि बौद्ध अनुश्रति की प्रचारमण्डलिकों की बात समार्थ सहब है। बौद्ध धर्म का विदेशों में प्रसार करने के सिदे का शिवसाओं का भी बड़ा जाहर हुआ और इनकी चातुकी पर भी वैसे ही

स्तुप खड़े किये गये, जैसे कि भगवान बुद्ध के अक्सेषों पर । उस थुग में सर्वसाधारण लोग इन महाप्रताणी व साहसी भिक्सु प्रचारकों को कितने आदर की टिष्ट से देखते थे, इसका इससे सुन्दर प्रमाख नहीं मिल सकता। असोक के समय में पादली पुत्र में हुई इस महासमा और आचार्ष मोन्मलिएस विस्तृ ( उपगुप्त ) के पुरुषार्थ का ही यह परिखाम हुआ, कि बौद्धमन भारत से बहुत दूर-दूर तक के देशों में फैन गया।

# (२) सङ्घा में भचार 🐸

को प्रचारक मंदल लड्डा में कर्य करने के लिये गया; उसकी नेता महेन्द्र था। यह सम्राट् अशोक का पुत्र था। उसके सम्राट करा के ला पुत्र था। उसके सम्राट करा से कम चार थिखा और थे। महेन्द्र की माता का नाम असंविभिन्ना था। वह विदिशा के एक अश्वी की करवा की लिखा वहा विद्यार के शासनकाल में जब बशोक करने की का सामक था, उसका विवाह असंविभिन्ना के साथ में हुआ। या। इस विवाह से अशोक की दो संवान हुई, महेन्द्र और संविभिन्ना के धर्मेश्वर वाचार्य महेन्द्र से आयु में दो साल कम थी। अशोक के धर्मेश्वर आचार्य भोद्मालपुत्र विद्या ने महेन्द्र की स्वान सम्बद्ध प्रमाण को भावार की स्वान की

इस समय में लक्षा का राजा वेबतायों का प्रिय' विष्णु पा उसकी अशोक से बनी मिलवा थी। राजगदी पर श्रेमण ने तिष्य ने अपना एक द्वांदल अशोक के पास सेवा, जो म से मिल, रज आदि सामय समाद की सेवा के मेंड करते। सिके जामा । इस द्वांदल का नेता राजा किया का माना महाक्षित आ। सहा का द्वायक्षत साथ विष्णु में अपना साम का सिक के बंदरगांद्व कर श्रेम अपने समाये कर साम दिन में पार्टलीपुत्र आया। अशोक ने इस द्वमण्डल का शांधकीय रोति से बड़े समारोह के साथ स्वागत किया। पाँच मास
सक लड़ा का द्वमण्डल पाटलीपुत्र में रहा। इसके बाद जिस
मार्ग से वह आया था, उसी से लड़ा वापस चला गया। द्वमण्डल को विदा करते हुए अशोक ने विषय के नाम पर संदेश
भेजा—"मैं बुद्ध की शरण में चला गया हूँ। मैं धम्म की शरण
में चला गया हूँ। मैं संघ की शरण में चला गया हूँ। मैंने
शाक्यमुनि के अर्म का उपासक होने का जव ले लिया है। तुम
भी इसी बुद्ध, धर्म और संघ के त्रिवाद का आश्रय लेने के लिये
अपने मन को तैयार करो। जिन के उच्चतम धर्म का आश्रव
ली। गुरु बुद्ध की शरण में आने का निश्चय करो।"

इयर वो अशोक का यह संदेश लेकर महाअरिट्ट कहा वापस जा रहा था, उधर जानार्थ उपग्राप्त के आदेशानुसार भिजु-सहिन्द्र लड्डा से धर्मप्रचार के लिये अपने साथियों के साथ जाने को कटिबद्ध था। महेन्द्र ने चारों के की अनुमति से लड्डा जाने से पूर्व अपनी माता तथा अन्य संबंधियों से मिलने का बिचार किया। इस कार्य में उसे छः मास लग गये। महेन्द्र की माता देवी अलेघिमित्रा उन दिनों बिदिशा में रहती थी। यह अपने पुत्र से मिलकर वड़ी प्रसन्न हुई। महेन्द्र विदिशा में अपनी माता के बनवाये हुए बिहार में ही ठह्छा। सम्भवतः, यह साख्री के बड़े स्तूष के साथ का ही विहार था, जिसे रानी असंधिमित्रा ने धनवाया था। बिदिशा में रहते हुए भी महेन्द्र धर्मप्रचार के कार्य में संख्या रहा। यहाँ उसने बाता के भरीजे के पुत्र मन्दु को बौद्ध धर्म में दीबित किया।

विदिशा से महेन्द्र सीधा लक्का गया। अनुरावधुर के आठ भील पूर्व जिस जगह वह उतरा, उसका नाम सहिंदल पड़ गया। अब भी वह महिंतले कहलाता है। अशीक के संदेश के

कारण देव राजीं का प्रिय राजा विषय पहले ही बौद्ध वर्ग के त्रति अनुराग रखता था। अन उसने महेन्द्र और उसके साविकी का समारीह के साथ स्वागत किया। महेन्द्र का उपदेश सुवकर अप ने चालीस हजार साथियों के साथ राजा विषय में बीद-धर्म को महर्स किया। राजकुमारी अनुला ने भी अपनी कर्क सहेचरियों के साथ बौद्ध घर्म में दी जित हीने की इच्छा अगर की, पर उसे निराश होना पड़ा। उसे बताया गया कि सिंगु में को यह अधिकार नहीं है कि कियों को दीचा दे सकें। सा क दीका भिक्खुनी ही दे सकती है। इस पर राजा विष्य ने संस् अरिट्ठ के नेतृत्व में फिर एक प्रतिनिधि-मण्डल पाटसीपुत्र में और इसे दो कार्य सुपुर्द किये गये थे। पहला यह कि संधामित ( महेन्द्र की बहन ) को लङ्का आने के लिये निमन्त्रस दे, वार्क इसारी अनुता व लङ्कावासिनी अन्य महिलायें बौद्ध धर्म की दौचा से सकें। दूसरा यह कि वोधिवृत्त की एक शासा की सक्का से जाँय, ताकि वहाँ उसका आरोपण किया जा सके। यद्यपि आरोपि अपनी त्रिय पुत्री से विदा नहीं होना चाहता था, पर बौद्ध वर्ने के प्रचार के लिये उसने संघमित्रा को लड्डा जाने की अतुमिति दे दी। बोधियुव की शासा को भेजने का उपक्रम करें समारीह के साथ किया गया। बहे अनुष्ठानों के साथ मुक्स के उत्तर से बोधिए व की एक शासा काटी गई। उसे वह प्रवृत्त से बाह् तक सुरचित पहुँचाने का आयोजन किया गया। इस मान के लड़ा तक पहुँचने का वर्षन बड़ी सुन्दरता से बीड गर्बी में किया गया है। वहाँ उसका स्थागत फरने के लिये पहले से सव तैयारी हो चुकी थी। वह तन्मान के साथ कहा में की हुन का आरोपस किया गया। अनुराषपुर के महाविदार में किराल कुस भार तक भी विश्वमान है और संसार कें पुराने वृज्ञों में से वह एक है।

राजा विष्य ने संविध्या के निवास के लिये एक भिक्क विद्या । वहाँ राजकुमारी अनुला ने अपनी ४०० सहेतियां के साथ भिच्न जी बीचा ली । संपिन्ना की मृत्यु लक्का में ही हुई । २० वर्ष की आयु में वह मिच्न जी बीचा की । संपिन्ना की मृत्यु लक्का में दी हुई । २० वर्ष की आयु में वह मिच्न जी आयु में लक्का में उसकी मृत्यु हुई । अब तक राजा विष्य की भी मृत्यु हो चुकी थी । उसका उत्तराधिकारी राजा उत्तर था । महेन्द्र की भी मृत्यु लक्का में ही ८० वर्ष की आयु में ही हुई । लक्का में बीच धर्म के प्रचार का प्रधान श्रेय महेन्द्र और संप्रभिन्न को ही है। समयांतर में सब लक्का नासी बीच धर्म के अनुवारी हो गये।

## (३) दक्षिणी भारत में बीद पर्म

आवार्य उपगुप्त (मोद्गालपुत्र विष्य) की योजना के अनुसार जो विविध प्रचारक मण्डल विभिन्न देशों में बौद्ध धर्म का मचार करने के लिये गये थे, उनमें से चार को दिवसी भारत में भेजा प्रया था। अशोक से पूर्व बौद्ध धर्मका प्रचार मुख्यत्वमा विश्वासन के इन्हर में, उत्तरी भारत में ही था। लड़ा के समान दिवसी भारत में भी अशोक के समय में ही पहले पहले बुद्ध के अवार्यक आवसारों का प्रचार हुआ। अशोक ने अपनी धर्मविजय की नीति का अनुसर्ग करते हुए चोद्ध पांड्य, केरल, साविवपुत्र और वासप्राणी के पढ़ोसी राज्यों में जहाँ अंतमहामात्र निवत किये, थे वहाँ अपने साम्राज्य में भी रिटक पैतिश्वक, आंध्र और प्रविद्ध प्रवेशों में धर्ममहामात्रों की नियक्ति की थी। ये सब नवेश दक्षिणी मारत में ही थे। अशोक द्वारा नियक्त धर्मबाहामात्रों को प्रचार कात-महामात्रों के आतिरिक्त, अब आवार्य उपगुप्त के चार प्रचारक महामात्रों के आतिरिक्त, अब आवार्य उपगुप्त के चार प्रचारक

111

मुख्डल भी वहाँ गये। इनमें मे भिष्नु महादेव महिरास स्या। यह उस प्रदेश को सूचित करता है, जहाँ अर रियासत है वनवास उत्तरी कर्नाटक का पुराना नास है। वार आचार्य रिक्सत धर्मप्रचार के किये गया। अप्रसंत अ प्राय कोंवरण से है. वहाँ का कार्य योनक धनस र विश्वत सुपुर्द किया गया था। संभवतः, यह आचार वनन व निवासी था, इसीविये इसे योनक कहा गया है। महारहु। राष्ट्र ) में कार्य करने के लिये बेर महाधुम्भ रिक्सत की है हुई थी। दक्किशी भारत में बौद्ध प्रचारकों के कार्य का सङ्घा के बौद्ध प्रंथ महाबंश में इसे प्रकार किया गुना 'ब्याचार्य र विस्तृत बनवास देश में आकाश मार्ग से. गया। वहाँ उसने जनता के बीच में 'सनस्तरमं' का किया। साठ सहस्र मनुष्य बौद्ध धर्म के अनुवादी हुए।। इजार मनुष्यों ने भिन्न बनना स्वीकार किया। इस सामा वनवास देश में पाँच सी विदारों का निर्माख करावा वर्ग की मलीमांति स्थापना की।

भिर बोलक घरम रिक्स अपरांतक देश में समा आका उसने 'कागितसान्धोपमधुत्त' का उपनेश किया काचार्य घर्म और कथर्म के मेर को सूत्र अपनार करें मेसा था। इसका उपदेश सुनने के सिये संस्थिति । यक्षत्र हुए। इनमें से एक इजार पुरुष चौर इंग्रें सिया जो कि विश्व स्तिय जाति की थीं, देशने के लिये तैयार हो गई

ंगर महाचन्य रविकास महाराष्ट्र में प्रकार कहाँ उसने प्रश्नमारदणसम्बद्ध जायक का प्रोहरमी हपार महत्वमें ने सत्य बीह मार्ग का चीर देशह दबार ने विकासन की होका से काचार सहादेव बीद्ध धर्म का प्रचार करने के लिये महिरा में बढ़ल में ज्या । वहाँ उसने 'देवदत्त सुत्तन्त' का उपदेश किया। परिणाम यह हुआ कि चालीस हजार मनुष्यों ने प्रज्ञ-ज्या लेकर भिन्नुओं के पीतवसों को धारण किया।'

अपन देश में और पांड्य आदि वामिल राज्यों में आचार्य अपनुष्त ने किस को कार्य दिया था, यह बौद्ध अनुश्रुति हमें नहीं बताती। पर प्रतीत होता है, कि सुदूर दिल्ला के इन प्रदेशों में महेन्द्र और उसके साथियों ने हो कार्य किया था। सातवीं सदी में असदि चीनी यात्री झुनत्सांग जब भारत की यात्रा करते हुए दिल्ला में गया, तो उसने द्रविद देश में महेन्द्र के नाम का एक विहार देखा था। यह विहार सम्भवतः, महेन्द्र द्वारा दिल्ला मारत में विशे गणे प्रचारकार्य की स्मृति में ही बनवाया गया था।

### (४) स्रोतान में दुमार दुस्तन

पुराने समय में कोवान भारत का ही एक समृद्ध उपनिवेश था। वहाँ बौद्ध धर्म, भारतीय सम्यवा और संस्कृति का प्रचार था। विश्व विनों में तुर्कितान और विशेषतया कोतान में जो सुदाई हुई है, उस से इस प्रदेश में बौद्ध मूर्तियों, स्तूपों तथा विहारों के अवशेष प्रमृत माना में उपलब्ध हुए हैं। संस्कृत के लेख भी इस प्रदेश से मिले हैं। इसमें सम्वेह नहीं, कि किसी समय यह सारा इलाका बहुत्तर भारत का ही अंश या। पाँचवीं सदी में चीनी यात्री फाइयान और साववीं सदी में सुनत्सांग ने इस प्रदेश की यात्रा की बी। उनके वर्यांनों से स्वत होता है कि उस प्राचीन यम में सारा की तान वौद्ध धर्म का अनुवाधी था। सारा देश मोद्ध विद्यां की स्तूपों से भरा हुआ था, और वहाँ के अनेक नगर मोद्ध शिका और सम्पता के देन्द्र थे।

खोवान में बौद्ध धर्म और भारवीय सम्यवा का प्रवेश

राजा श्रशोक के समय में ही हुआ। इसका वर्णन अब कियाँ पन्थों में उल्जिबात है। संभवतः ये विकास मन्य स्तीष की प्राचीन श्रनुश्रुति के श्राधार पर ही लिखे गये हैं। इस यहा बहुत संत्रेप से इस कथा को लिखते हैं—

राज्याभिषेक के तीस साल बाद राजा अशोक की मुद्र स्टाप्त हुआ। ज्योतिषियों ने बताया कि इस वालक हैं के अनेक चिन्ह विद्यमान हैं, और यह पिता के बीवताय में ही राजा बन जायगा। यह सुनकर अशोक को बड़ी जिंक हुई। उसने आझा दी कि वालक का परित्याग कर दिया जा परित्याग करने के बाद भी भूमि माता द्वारा बालक का बाद शी जा होता रहा। इसी लिये उसका नाम कुरतन (कु = भूमि है का जिसकी) पड़ गया।

उस समय चीन के एक प्रदेश में बोधिसच्च का राष्ट्र उसके १६६ पुत्र थे। इस पर बोधिसच्च ने मैश्रवस से मा की कि उसके एक पुत्र और हो जाय, वाकि संख्या पूरी १००० जाय। मैश्रवण ने देखा कुरतन का भविष्य चंहत उप्यात है। व उसे चीन से गया और वोधिसच्च के पुत्रों में सन्मारित के दिया। मोधिसच्च ने पुत्रवंत उसका पासन किया। का इस्तन का बोधिसच्च के अन्य पुत्रों के साथ सन्मा है। को उन्होंने उससे कहा—'तू सम्राट् का पुत्र नहीं है। कातन को बढ़ा कच्ट हुआ। इस बात की समाह का काने की अनुमात माँगी। इस पर राजा ने कहा—'त पुत्र है। यह तो अपना देश है। तुके दुकी नहीं होता। पर इस्तन को इससे भी संवोध नहीं हुआ। अस्ते इसका कर सिया था, कि उसका अपना हुका है। वर उसमें अपने दस हजार साथियों को दक्ष कि परिचम की तरफ चल पड़ा । इस तरह चलते चलने वह

समाद अशोक के एक मंत्री का नाम यस था। वह बहुत प्रभावशाली होता जाता था। धीरे-धीरे वह राजा की आँकों में खटकने लगा। यश को जब यह बात माल्म हुई, तो उसने भी बही निश्चय किया कि भारत छोड़ कर, अपने लिये चेत्र ढूँढ से। कोने अपने सात हज़ार साथियों के साथ भारत छोड़कर सुंदूर पश्चिम में नये प्रदेशों का अनुसंधान प्रारंभ किया। इस प्रकार वह सोवान में उसेन नदी के दिश्य तट पर जा पहुँचा।

अब ऐसा हुआ, कि कुरतन के अनुवायियों में से दो क्या-षारी पूमते किरते वो-ला नाम के प्रदेश में आये। यह प्रदेश इस समय बितकुल गैर-काबाद था। इसकी रमखीसवा को देखकर उन्होंने विचार किया कि यह प्रदेश कुमार कुरतन के डाए आसद किये जाने के योग्य है। इसके बाद में मंत्री यश को इस्तन के बारे में पता लगा। तो उसने यह संदेश उसके पास भेका तुम राजधराने के हो और मैं भी कुलीन बराने का हैं। अध्वा हो कि हम परस्वर मिस जाँव और इस उथेन प्रदेश में मिलकर बस जाँब। तुम राजा अनी और मैं तुम्हारा मंत्री। यह विचार कुस्तन को बहुत पसंद आया। कुस्तन ते अपने चीनी अनुयायियों के साथ और प्रश ने अपने भारतीय साथियों के साथ परस्पर सहयोग से इस प्रदेश की आवाद किया। इसीलिये विक्वती अनुश्रुवि के अनुसार "सोवान देश-आधा जीनी है. और आधा मारतीय । बोनों की आधा न तो पूरी तरह भारतीय ही है और न चीनी। वह दोनों का सम्मिश्रस है। असर बहुत कुछ भारतीय सिपि से मिलते-दुहते हैं। लोगों की आदर्श चीन से बहुत इस सिक्ती हैं।

कर्ण और मापा भारत से मिलती हैं स्रोतान में पर्तमान मापा का प्रवेश आयों (बौद्ध प्रचारों) द्वारा हुआ है।" जिस समक कुरतन घोधिसच्च को छोड़कर नचे राज्य के सन्वेषस के किसे चला था, उसकी आयु केवल चारह साल की भी। जब उसने खोतान में अपने राज्य की स्थापना की, तो वह रहे साल का हो चुका था। ज्योतिषियों की वह मिलस्कारी सस्य हुई, कि कुमार कुरतन कशोक के जीवनकाल में से राज्य

इस प्रकार यह रपष्ट है कि इस प्रचीन विन्तरी चहु मुर्ति के चानुसार खोवान के प्रदेश में राजा चरानिक के समय में संकि वीचों ने जपना उपनिवेश वसाया, जिसमें चीनी जोगी का सहयोग उन्हें प्राप्त था, और इसी समय में सुदूर वर्ती किया में मारतीय सभयवा और धर्म का प्रवेश हुई।। विकास कर में मारतीय सभयवा और धर्म का प्रवेश हुई।। विकास कर में मारतीय सभयवा और धर्म के स्थान के समय में सोमान के भारतीयों ने अपना उपनिवेश वसाया और वहाँ सम्मे असे मारा के सभय के समय में सोमान के भारतीयों ने अपना उपनिवेश वसाया और वहाँ सम्मे असे साथा के सभय के समय कार्य के समय की समय की समय की समय की समय के समय की सम

#### ( ५) हिमचत भदेखीं में भंचार

दिमालय के क्षेत्र में आचार्य महिम्सम को प्रकार क्षेत्र के लिये नियद किया गया था। सहावंश में क्षेत्रक नाम इस प्रदेश में प्रचार करने बाले सिद्ध के तक हैं है। पर उसकी दीका में उसके चार साबियों के की है। ये साथी निम्नलिखित के करसपगोत, इंडिंग कीर मुलकदेव। इस उपर किस चुने हैं कि साथी सम्बद्ध के साथ कर किस चुने हैं कि साथी सम्बद्ध के साथ कर किस चुने हैं कि साथी सम्बद्ध हुई आवुमंज्या हुए हैं कि साथी सम्बद्ध हुई आवुमंज्या हुई कि साथी सम्बद्ध हुई आवुमंज्या हुई आवुम्

कस्सप और इंड्रिंग्सर के नाम उत्कीर्ण मिले हैं। हिमालय के मं र्र्ण प्रदेश में अशोक के समय में बौद्ध धर्म का खूब प्रचार हुआ। महावंश के अनुसार बहुत से गांधर्व, यन्न और कुम्भ-रहकों ने बौद्ध धर्म को स्वीकृत किया। एक यत्त ने, जिसका नाम पद्धक था अपनी पत्नी हारीत के साथ धर्म के प्रथम फल की श्राप्ति की और अपने ४०० पुत्रों को यह उपदेश दिया, जैसे तुम अब तक क्रोध करते आये हो, बैसे अब मविष्य में न करो. क्योंकि सब प्राएी सुख की कामना करने वाले हैं, श्रवः अब कभी किसी प्राम्ही का चात मध करो। जीवमात्र का कल्याम करो। सब मनुष्य सुख के साथ रहें। पञ्चक से यह उपदेश पाकर उसके पुत्रों ने भी इसी का आवरण किया। तदनंतर नामराजा ने महम्मन्तिक को रज्ञजटित आसन पर विठाया और स्वयं खबा होकर पंखा मलने लगा। उस दिन कार्यीर और गांधार के इब निवासी नागराजा को विविध उपहार अर्पेस करने के लिये आये हुए थे। जब उन्होंने थेर की अली-किक शक्तिकों और प्रभाव के विषय में सुना, वो वे भी उसके समीप आये और अभिवादन करके खड़े रह गये। थेर ने उन्हें 'बासीविसोपम मन्म' का उपदेश दिया। इस पर अस्सी हजार मन्दर्यों ने बौद्ध धर्म को स्त्रीकार किया और एक लाख मन्दर्यों ने थेर द्वारा प्रज्ञच्या प्रहेख की। वन से लेकर आज वक कारमीर और गांधार के मनुष्य बीद्ध कर्म के बीनों पदांथीं (बुद्ध, संघ श्रीर धन्म ) के प्रति पूर्ण मक्ति रखते हैं श्रीर मिल्लों के पीत-वसों को धारण करते हैं।"

कारमीर और गांधार में आचार्य मन्मिन्तक पुष्य सर्प से भी कार्य कर रहा था। उसके कार्य का भी महावंश में बढ़े विस्तार के साथ वर्धन है। पर प्रतीत होता है, कि हिमबता-चार्य थेर मिनमा ने भी उसके कार्य में सहायता की। अधि- भाय यह कि हिमवंत प्रदेश के समान काश्मीर और गाँधकी में भी बौद्ध धर्म का अशोक के युग में प्रवार हुआ।

हिमवंत प्रदेश में नेपाल की पुरानी राजधानी जातन का सिलत पत्तन राजा अशोक ने ही बसाई थी। यह काउमांद्र से के भील की दूरी पर स्थित थी। पातन के मक्त व वार्ती करके अशोक ने बहुत से स्तूप बनवाये थे, जिनमें से वाँच अव कर्क विद्यमान हैं। अशोक की पुत्री चाठमता नेपाल जाकर वस कर्क की। उसने अपने पति देवपाल के नाम से वहाँ देवपाल का का नगरी भी बसाई थी। उसी के समीप एक विशास बौद्ध विद्यार का भी निर्माण करावा था, जिसके अवशेष पशुपतिनाय के मंदिर के उत्तर में अब तक विद्यमान हैं।

काश्मीर में भी अशोक के समय में बहुत से स्तूप और विद्यारों का निर्माण हुआ। कल्हणकृत राजवरिक्षणों के अहीं सार काश्मीर की राजधानी श्रीनगरी को अशोक ने ही बसान का मिल का के स्थान कर इस राज्य ने सब दोषों से रहित विश्व पत्यरों का एक विशास किया वनवाया, और समीप ही एक कमल बनवाया, जिसका नाम अशोकेश्वर रखा गया। अशोक ने जेहलस के सार बह

हिमालय के प्रदेशों में गांधर्व, यत्त आहि जिन आहियों की बौद्ध धर्म में दोसित करने का उल्लेख किया गया है, वे खेंच बहाँ के मूख निवासियों के नाम हैं। ये कोई लोकोचर व विवी सत्तायें नहीं हैं।

### (६) यवन देशों में श्वार

सारत के परिचम में अंतियोक आदि जिस संगन राजाती के राज्य थे, उनमें भी अशोक ने अपनी अमेनिजन की स्व

पना का उच्चीन किया था। अंत महामात्र उन सेव देशों में चिकित्वालय, वर्मशाला, कूप, प्याऊ, आदि खुलवा कर भारत कोर उसके धर्म के लिये विशेष आदर का भाव उत्पन्न कर रहे के इस दशा में जब जाचार्य महारक्तित अपने प्रचारक जिसा के साथ वहाँ कार्य करने के लिये गया, वो उसने अपने किये प्रदान तैयार पाया। इस प्रसंग में महावंश ने लिखा है, कि जिल्ला महारिक्खत थोन देश में गया। वहाँ उसने 'काल-काराम सुन्त का उपदेश किया। एक लाख सत्तर हजार मनुष्यों ने बुक्समार्ग के फल को प्राप्त किया और इस हजार की पुक्ष मिष्यु बने।' इसमें संदेह नहीं, कि अशोक के बाद बहुत समय तक इन पश्चिमी यवन देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार रहा। बिम के युनानी राजा टालमी (तुरमय ने अलेक में ब्रिया के वसिक्षं पुरतकालक में भारतीय प्रंथों के भी अनुवाद की क्वक-स्था की की। जब पैलेस्टाइन में शहोक से लगसंग हाई सी वर्षे साव महात्मा ईसा का आदुमीत हुआ, हो इस परिचारी , दुनिका में ईसीन तथा थेराथन नाम के विरक्त सोग रहते थे। वे लोग पूर्व का तरफ से पैसेस्टाइन कोर देखिए में जाकर बसे ये और क्षांक्रिया के साथ-साथ विकित्सा का आहे भी करते -वे । ईसा की रिलिक्की पर इनका बना प्रभाव था, और स्ववं ईसा इनके सत्संग वें रहा मा-। संभवतः, वे लोग कावार्व महार विकास के ही कतराविकारी के जो देशा के शाहकीय के समय में इन विदेशी यक्न राज्यों में बौद्ध भिष्ठकों ( येरों ) का जीवन व्यतीत करते थे। बाद में ईसाई वर्ष त्यीर इस्साम के त्रभाव के कारण इन परिचमी देशी से बौद्ध धर्म का सर्वका लोप हो गया। पर यह निरिचत है, कि उनसे पूर्व इस देशों में बौद्ध वर्म अपना काफी प्रभाव जमा चुका का। बाद में बौद्ध के संदश्, शीव और वैष्णव लोग भी इन बवन देशी में

असे और वहाँ उन्होंने अपनी अनेक वस्तियाँ क्रायम और (७) सुवर्णभूमि में भवार

महावंश के अनुसार बाजार्स उत्तर के साथ भेर सोव सुवर्र्यभूमि में गया जिस समय सुवर्षभूमि है राजा की यह दशा थी, कि क्यों ही कोई कुमार उलाम होता, एक राज्यी उसे बाकर सा जाती। जिस समय ने बेर सुक्खें मूर्वि पहुँचे, तभी काली ने एक पुत्र को बन्म दिया। लोगों ने समग्र कि ये थेर राज्यों के सहायक हैं। बतः वे उन्हें घेर कर मारने के लिये तैयार हो गये। येरों ने उनके अभिप्राय को समक विल भीर इस प्रकार कहा-'इम वो शील से बुक्क अल्झ 🔻 राजसी के सहायक नहीं हैं।" उद्यी समय राजसी अपने केंद्र सावियों के साथ समुद्र से निकती और सब तीन अवसी शोकर हाहाकार करने लगे। पर थेरों ने अपने असीकित प्रमाव से राजकुमार का मक्त करने बाबे राजकी की क्षियां। इस प्रकार सर्वत्र अभव की स्थापना कर इस बरों के प्रकारित लोगों को 'अक्षजाल स्त्र' का उपदेश किशा क्ष्महरूकी सोमों ने बौद्ध धर्म को स्वीक्टर कर किया। विशेषक इचीर आदमी ती धर्म से अच्छी प्रकार आहवा हो भा असुवावी हो गवें। एक हजार पाँच सी पुश्रमें और का क्रियों ने थिए बनकर संघ में प्रवेश किया । वया सिन कां जीवन इन मिद्धकों के प्रवतन से बचा बा, बर उसके बाद के सब कुमार सोगाबर कहाने । के इस बर्लन में आसंसारिक सप से वह कार कृति राज्यों के भाकमत के कारण सुकृति क्रमार बीजित नहीं रह वाला या । भेर की व

रोगरूपी राज्यस ने पुनः आक्रमण किया, पर इस बार इन बेर चिकित्सकों के प्रयक्त से राजकुमार की जान बच गई, और सुवर्णभूमि के निवासियों की बौद्ध घम पर बहुत श्रद्धा हो गई। राजकुल और सर्वसाधारण लोगों ने बड़ी संख्या में बौद्ध धर्म

महावंश ने विविध प्रचारक मण्डलों के कार्य का वर्णन के रूपने के उपरांत क्या ठीक लिखा है, कि इन सब सिद्ध श्रेरों ने कि समृत से भी बढ़कर आनंद-सुख से परिपूर्ण जीवन का त्याम कर सुदूरवर्जी विदेशी राज्यों में भटक कर, सब कष्टों का सहन करते हुए सेसार का हितसाधन किया था।

सुवर्धभूमि का अभिप्राय दिल्ली बरमा से है। श्राधुनिक बरमा के पेगू-मालमीन के प्रदेशों में श्राशोक के समय में बौद्ध प्रभारक गये, और उन्होंने उस प्रक्रम का प्रारंभ किया, जिससे कुछ ही समय में न केवल संपूर्ण बरमा, पर उसके भी पूर्व के बद्धत से देश बौद्ध धर्म में दीचित हो गये।

सरोक के समय में जाचार्य उपग्रुप्त के आयोजन के अनु-सार बीद अर्थ का विदेशों में प्रचार करने के लिये जो भारी प्रयत्न आर्थन हुआ, इसका केवल भारतवर्ष के इतिहास में ही नहीं, अपितु संसार के इतिहास में बढ़ा महस्य है। बीद भिद्ध जो उसोग कर रहे थे, उसे वे 'तुद्ध के शासन' का प्रसार कहते वे। इसमें संवेह नहीं कि माग्य साम्राज्य के विस्तार के साथ-साथ धर्मसाम्राज्य के विस्तार का विचार भी उस समय के लोगों में पूर्णतया उत्पन्न हो गया था। चातुर ब संव को सर्वन्न स्थापना कर वे धर्मचक्रवर्ती होने के प्रवक्त में लगे थे। इस कार्य में वे मग्य के सम्राटों से भी बहुत आगे वह गवे। माग्य साम्रा-जब की अपेदा बहुत बढ़ा धर्मसाम्राज्य उपगुप्त ने ऐसा बनाया, कि वह कुछ सदियों तक नहीं, अपितु सहस्राहित्यों तक क्रायूम- रहा। दो हजार से अधिक साल बीत जाने पर मी वह सम्मा-ज्य अन तक आंशिक रूप से कारम है। जब भारत की राज-नीतिक शिंक विलक्ष्ण कीया हो गई, पाटलीपुत्र का सोम्राज्य तष्ट हो गया, तो भी इस धर्मसामाज्य के कारण चिरकाल वक भारत संसार के बर्म, सम्यक और संस्कृति का केन्द्रस्थान बना रहा। बस्तुवः यह धर्म विजय बहुत चिरस्थायिनी रही। आठवाँ श्रधाय

क्ष क्षा करा के उत्तराविकारी गौर्व राजा

HAME IN HER THE MIT !

🤔 🎘 (११) राजा सुबरा हुनाल

े २३२ ई० पू० में अशोक का राज्यकाल समाप्त हुआ। उसके अनेक लड़के थे। शिलालेखों में उसके देवल एक पुत्र की क्लोस है, जिसका नाम वीवर या। उसकी मावा रानी कारु-बाकी के दान का वर्णन एक शिलालेस में किया गया है। परंतु प्राचीन अनुसूति से अरोक के अत्य अनेक पुत्रों का माम कात होचा है। इनमें महेन्द्र रांनी असंविधि वा का वुध वा र अनाव उसका सबसे बढ़ा तहका था, विसे रानी विचयर करा है। का शिकार होना पड़ा था। विव्ववी साहित्य में अशोक के एक पुत्र कुरतन का उस्लेख हैं, जिसने स्रोतान में एक स्वतंत्र भार-बीय उपनिवेश की स्थापना की थी। महेन्द्र भिचु होकर लड्डा में बौद्धधर्म का प्रचार करने के लिये चला गया था। राज-वरिनेकी के अनुसार अशोक के एक अन्य पुत्र का नाम आसीक वा, जिसमें भाषते पिवा की मृत्य के बाद कारमीर में अपने स्वतंत्र राज्ये की स्थापना की वी । कुमार तीवर का साहित्यिक अनुअति में कहीं उस्तीस नहीं है। सम्मवतः, अपने पिदा से पूर्व ही वह स्वर्गवासी हो मबा का

वायुपरास के अंतुसार अशोक के बाद करके हुनात ने राज्य प्राप्त किया। इसी का व्यनान सुबंध था। विश्वार किया के कपटलेख पर आश्रित अशोक की दंतबहर के अधिक संवक्षा से वह अंधा कर दिया गया था। विश्वविक अधिक राज्यकार्य स्वयं नहीं कर सकता था। जेशोक के संवक्ष ्ज के पद पर कुनाल का पुत्र संप्रति (संपदि) निक्क का और वही शासनकार्य सँभालता था। कुनाल के समय में भी राज्य की बागडीर संप्रति के ही हाथ में रही। अही कारक है कि कुछ पंथों में अशोक के बाद संप्रति के ही बोर्चनानाद विकार गया है। कुनाल का नाम बीच में कोड़ स्विक संवा है।

इताल के रामसनकाल में ही विज्ञाल मागभ सामान्य टुंबर्ड़ों में विभक्त होना शुरू हो गया। काश्मीर बाटलीपुत्र की भवीनवा से मुक्त हो गया, और वहाँ भशोक के एक अन्य व जातीक ने अपना पृथक् राज्य क्रायम किया। ऐसा प्रतीत होंगा है कि अशोक के शासन के अंविम दिनों में ही यकन निर्मी ने सामाज्य पर जाकमण करने ग्राह कर दिसे थे। इतका न्यवा करने के लिये अशोक ने जासीक को नियत किया जालीक मंधन लोगों की बरास्त करने में तो सफल हुआ, ास शकिशाली सेना की सहाबता से उसने वसमी औ किया था, जारी की समायता से सामान्य के प्रमियोगार ने अपना प्रथक राज्य कानम कर किया । वह बार के निम्नविभिन्न वर्यान में मुखी महित स्पन्ध की दांकि देश में स्केप्स कोस आ गरे थे, जार वर्षे राजा भरोक ते मुख्य को प्रसक्ता बरत्व को प्राप्त किया । इसका मान सारी वस्या शासन हो गई थी; ।नेकाल कर समझ्ल को शह किल

हो, मी विश्वय कियार । विश्वय देशा सम्बद्ध कर से स्कृति करत से ही स्कृतिका कुमानत (क्यार के स्वीत क्यार सम्बद्ध कर है

प्रदेशों पर स्वतंत्ररूप से राज्य करने लगा। राजवरंगिणी के अनु-सार कारमीर में अशोक के बाद जालीक ही राजा हुआ।

कारमीर की तरह आंध्र भी कुनाल के समय में स्वतंत्र हो गया। मौथों से पूर्व आंध्र देश मागध साम्राज्य के अंतर्गत नहीं था। सम्भवतः बिंदुसार ने उसे जीतंकर अपने साम्राज्य में शामिल किया था। मौथों के राज्य में मी आंध्र की स्थिति अमिनस्थ राज्य की थी। अशोक का मचनूत हाथ हटते ही आंध्र देश स्वतंत्र हो गया और वहाँ एक नये वंश का प्रारम्भ हुआ, जो मनिष्य में बड़ा शक्तिशाली और प्रसिद्ध हुआ। अधि और समीपवर्ती इन्तिश के प्रदेशों में इस नये वंश का संस्थापक सीमुक था, जिसने २६० ई० पूर्व से सम्भव सीमें की अधीनता से स्वतंत्रता प्राप्त की भी।

## ( P ) the Sprine suce

क्षास ने २३२ ई० प्० से २२४ ई० प्० तक कुल आठ सास बक राज्य किया। उसके बाद उसका बड़ा सदका दरारय राज्यकी पर बैठा। एक पुराख के अनुसार कुनाल के उत्तरम विकारी का नाम बंधुपालित था। संमचतः बंधुपालित दरारय का ही बिरोक्स है। देशा प्रतीत होता है, कि दरारय के शासन काल में भी सामन की बागबोर संप्रति के ही हात में दहीं संप्रति और दशरक माई वे। संप्रति काशोक और कुनाल के समयों में युवराज के का में शासक का संवासन करता रहा या। अब भी शासनसूत्र इसी अनुमारी और बीच्य शासक के हाय में रहा। शायद इसी सिने क्षारक की संवासित विशेष

राजा दशरव के तीन गुहातेश आप हुए हैं। है तथा के समीप नागार्जुनी पहादी की कृतिम गुहाला में कर्जार्थ हैं हुहामंदिर दशरथ ने आजीवक संप्रदाय के साधुओं के दान दिवे थे, और इन गुहाओं में उसका वही दान उत्कीर्फ किया येया है।

क्षेत्र ( क्षेत्र भीव दिवीय )

गया है। २१६ ई० पूर्व में दशाय के बाद संप्रति स्वयं मग्रा

🗥 जैन साहित्य में संप्रति का वही स्थान है, जो बौद्ध साहि-त्य में अशोक का है। जैन अनुभृति के अनुसार सम्राट् संप्रति जैक्यम् का अनुयाबी या और उसने अपने धर्म का प्रसार करने के लिये बहुत उद्योग किया या। परिशिष्ट पर्व में लिखा है, कि एक बार राजि के समय संप्रति के मन में यह विचार पैदा हुआ कि अनार्य देशों में भी जैनधर्म का प्रसार हो और वर्गमें जैन साधु स्वरुद्धंद रूप से विचरण कर सकें। इसके लिये जसने इन अनार्थ देशों में धर्मप्रचार के लिये जैन अधिओं को भेजा। सीघु होगी ने संप्रति के राजकीय प्रभाव से शीव की इन्हें जैनमर्थ और जानार का अधुनायी केंगे किया । देखी वरेश्य से संप्रति में बहुत से क्षेत्रक्रिकारी की में कि रारीको की गुक्त जीवन बाँटने के सिब अर्जिक दानशासाय खुक्या गहै। इन नोपीपकारी कार्यी से भी जैनवर्भ के असार भें बहुर सहायवा मिली। संप्रति ने अनार्य देशों में जैन प्रचारक भेजे थे, इसका उल्लेख अन्य प्रथों में भी है। एक जैन पुस्तक में जिल्ला है कि इस कार्य के लिये संप्रति ने अपनी सेना के योद्धाओं को साधुओं के वेष में प्रचार के लिये भेजा था। एक प्रथ में एन देशों में से क्लिपन के नाम भी दिसे हैं, जिनमें संप्रति ने जैनवर्भ का प्रचार किया था। वे नाम त्रांघ्र, द्रविड, महाराष्ट्र, कुंदुक आदि हैं। इन्हें प्रत्यंत (सीमावर्षी पड़ोसी राज्य) कहा नवा है। आधि व सहाराष्ट्र आशोक के 'बिजित' (साम्राज्य ) के अंतर्गा के पर कार्य के समय में वे 'प्रत्यंत' हो गये थे । P. Section

श्रनेक जैन प्रंथों में अशोक के पीत्र और कुनात के एक का नाम चंद्रगुप्त लिखा है। संमवतः चंद्रगुप्त स्वाति

( तपबाम ) था। संप्रति को हम चहुगुम हिलान कर अबने हैं। जैन पंथों के अनुसार संवति (चंद्रगुप्त दियां) के विश्वासकात में एक वहा सारी दुर्भिन्नपढ़ों। वह बारह सोस क्रियक्ष। संप्रति ने राज्य क्रीक कर मुनिजन की लिया और म् में साकर मंत में उपवास द्वारा प्राम्बन्यमा किया । मन् सरिव के बतुसार वह क्या इस प्रकार है --अवंदिवेश में चंद्रगुष्ट नाम का राजा राज्य करवाता है परकी मिननी अधीनी थी। एक बार राजा चंद्रशुप्त को संग्र के बोर्ड भी समित्र कर दे स्वड सेतर साम क्रिका क्रिया । अक इ.दोते ही राजा को महत्तह स्वाब के अवस्थान के । सहत्वमधी कावेशी से शहर एक क्रुपर शकान के क व्यास ने काला सबर है कि मुनियस के समस्के स मध्ये हिनसंदोह के साथ प्रवादे हुए हैं । वह जा व प्रसम्बद्धमा । उसने उसी संसय भद्रवाहु को जुला ले े सामी का कल पूजा। सामी का पत बात होते आह नम्बे की दीका ते जी और जनने गुर गएकंह की शक्तिक होन्द वसार हो गया । इस समार मार जान वेबार्स के पर अमा देशक वर में कर करे क्ष पूर्व रहा का क्यों एकति शाव की, क्यांनि क्याने महत्त्वह को केवचरे रना बोबना क्रमें के निर्म होते हैं मन बार की सीम हो बार माने क Many and with the Since from 1-the अपने साथ स

सहने समे। संजा संद्रगुप्त कर शुनि हो चुका था और अपने सुद है साथ ही दिए से का गया था। वह आवार अह-बाहु ही सेवा में अंतिस समय तक रहा। यदापि अहबाहु ने पंत्रगुप्त को अपने पास रहने से बहुत मना किया, पर उसने स्वरूप्त मन्ता। अहबाहु की संस्यु के बाद चंद्रगुप्त इसी गुह्माहा में रहता रहा और अंत में उसने अनशान द्वारा प्रास्तराग किया।

जैब-साहित्य के नहुत से शंयों में यह कथा थोड़े-महुतसेंद्र से पाई जावी है। इसकी पुष्टि भवसनेतालेला (मैसूर)
में प्राप्त संस्कृत व कमड़ी आपा के अनेक शिलालेला से भी
होती है। इन शिलालेला को प्रकशित करते हुए बीनत शहरी
ने लिखा है, कि इस स्थानों पर जैनीं की आमादी अविस्थ महकेमसी महवाह द्वारा हुई। महवाह की मृत्यु हुई स्थान पह केमसी महवाह द्वारा हुई। महवाह की मृत्यु हुई स्थान से इई मी। मंत्रिम समय में भीयं चंद्रगुप्त थी इसकी जैवा में संस्कृत का महित्र हैं। स्वानीय महुमूचि के अनुसार यह नाम चंद्रगुन्त का के वक महास्त्रा के माम पर पढ़ा था। इसी पर्वत पर एक सुनह को महास्त्रा का माम पर पढ़ा था। इसी पर्वत पर एक सुनह को महास्त्रा का माम पर पढ़ा था। इसी पर्वत पर एक सुनह को महासाह अवसी की शुप्त कहते हैं। वहाँ एक सुन् की है, लिसे चंद्रगुन्तकाल करा काता है। इसमें सिद्द नहीं कि राजा संस्ति (चंद्रगुन्तकाल करा काता है। इसमें सिद्द नहीं कि राजा संस्ति (चंद्रगुन्तकाल करा काता है। इसमें सिद्द अपने गुड़ के साथ एकिया में महत्तकाल हार्याका माम गया था। उसका अतिम जीवन वहीं, स्वानुक्त हुआ का, की बादी इसमें जैन मुनियां की परिपाटी से प्राप्त हुआ का

मा के लिये वह प्रयस्ति हुआ जो पहले काशोक में बाहा वर्ग के लिये किया था।

## (४) राषा वासिशुक

्रेन्थ हैं पूर्व में राजा संप्रति के राज्यत्याम के बाद शाबि-के बाटलीपुत्र की राजगरी पर बैठां। उसने पुत्र एक बात तक राष्ट्र किया । पर मीर्थवंश के इतिहास में शामिनुक सासन का यह एक बाल नहें महत्त्व का है। चंद्रगृप्त मौने हारा र्थाविक विशास मागम साम्राज्य का मास्त्रविक वृद्धी इसी साल वे हुआ। शाबिशुक के शासनकात के संबंध में बुद्ध कर वंदिता के युगपुराख से बहुत सी जावरयण वार्त काम कार्त पहली क्षत यह है, कि जैन पुनि का कर तक संग्रहिकें सह सोड़ दी, वो राजा कीत बने इस प्रश्व को सेकर प्रश्व दुक्त । रातिश्वक संप्रति का पुत्र, सा । पर प्रतीव दोवा है बसका कोई बका भाई भी मां। राजसिंहासन पर बास्तिक अभिकार हसी का था। परंतु शासिशुक ने बसका चार करते कर्त दावद पर अपना अविकार कर लिया। बारह वर्ष के पीर क्षेत्रक से पहले ही देश को पोर विपत्ति का सामगा करना कर देश का अब अस केसर से जीए और दुईशा हो। वर्षन सेक sein char & is so years & and a sh more west का का नवस्परितारी प्रदेश दुन्क हो तथा । कामीय केंब कि स्वतंत्र राज्य की स्थापना ही जुन्हें भी। बार मिल के के अंग्रेस, वितरी वामानीत्साम, जानर श्रीत Man & areas significant of significant 

है। इंग्रेसकः क्षेत्रकासेनः प्रवसे गांधार हेरी का कुमार ( प्रांतीय सासक ) या । वेश संप्रति के जांतकाल की जान्यवस्था से लाम क्या कर स्वतंत्र हो गया था। विन्वती बीद्ध जानुअंति में संप्रति का उत्तराधिकारी इसी को लिखा है।

्यानकः गियो के अनुसार काश्मीर काशाज जालोंक (अशोक का क्षेत्र ) एक वंदा विजेता था। उसने कान्यकुरूव तक विजय की की । समारं गियो के अनुसार जालोंक ने बहुत दी के समय तक शासनं किया था। अभी उसे राजगदी पर बैठे केवल २६ वर्ष कुछ के । कोई आश्चर्य नहीं, कि शालिहाक के समय के मुद्दकतह से साम ब्रह्मकर उसे राज्यविस्तार का अवसर मिल गया हुरे, और वसने कान्यकुरूव वक आक्रमक कर विश्वर शासकी हो।

संमति के वाय कारसारिक गृह कर्णको कारका हो स्वाहित कर वहुँ का विकास हो। यह था। यह साथ का विकास के स्वाहित कर विकास के महिता की मह

अन तक मौर्य समाद अरोक की जन्मविजय की निति को अनुसरण करते रहे थे। संभवत इरेर्ड की सामित की पिर्म के लिये प्रयोग अवत्त किया बां सामित की अपने पूर्वजों की नीति को नाम के लिये आरी रका, की नेसका तुक्ष योग करके उसे नाराकारी बना दिया। माम्बैसेहिता में इसे

को , पर्स का दोंग करने वाला' और 'प्राथमिक' कहा है। 'यह भा तिला है, कि इस मूर्ख वे पर्मिक्य को समझ्ड ने का यत्न किया है। 'विजय नाम धार्मिक्य' में जो नाह उसे संस्कृत के ज्ञाता भलीभाँ ति समग्र सकते हैं। साहित में बिजय की नीति का दुवपयोग करके आयांति क्षा को और भी बदा दिया। इस राजा है अपनि वसंदित्त के द्वींग ने सागव सामान्य को कि बाई होगी, इसका बातुमान कर सकता बार्ट के इसी झालिशुक के एड साल के सम्बन्धान में सकते हैं. बनी सारत पर चाकरण किये। चहुशुक्त हो के सम्बन्ध न राजा सैल्युक्स की मृत्यु २८० है। पूर्व में है में कि का सबका एटिशोकस सीरिया की राजगदी हर के का को करोक का सक्कातीन मा। उसके कास्त्रका क्ष और पार्थिया सोरियन सामान्य ने प्रवह हो की हुना में बाबोडोरस प्रथम ने २४० ई० पूर्व में तथा पार्टिक वर्म कर ते २४८ ई० पूर्व में व्यवने स्वयंत्र राज्यों की प्रवा ही। वेक्ट्रिया में बागोडोट्स महाम के बाद श्रायोबोत्स विव (२४४ हे॰ पू०) छोर व्योडीमीड (१३५ के १२०) राज्य प्रशेषमोस के समय के छोरका के समस्य प्रतियोक्त तेल के किन्नुया पर जाकमया करने ग्राह क्रिके की स्था वैक्टिया के इन वृद्धा का पान रूट है। प्र क्षेत्रिय ने वेक्सिया की स्वतंत्रमा की स्वीकृत है क्षेत्र समय कीट बोक्स की इस के क्षेत्रमा की बाब विद्वारण पर्यंत संद क्ये हरित

4

युगान्सिय के साथ संधि करके यवन सेनाओं ने भारत में जाने बहुकर आक्रमण कियें। इस समय पाटलीपुत्र के राज-सिंहिंसिय पर रामियुक बिराजमान था, जिसने अपने बहु और की मार कर राज्य प्राप्त किया था। गार्थ्यहिंद्या के अनुसार वर्षनी ने न केवल मधुरा, पांचाल और साकेद को स्वाप्त किया, पर मागध साम्राज्य की राजधानी पाटलीपुत्र या प्रभाप पर भी हमला किया। इन आक्रमणी से सारे देश में अन्यवस्था मच गई। सारी प्रजा ज्याकुल हो गई। पर ये यूवन देर तक मारत के मध्यदेश में नहीं ठहर पाये। उनमें परस्पर सुंदेक्तह ग्रुक्त हो गये और इन अपने अंदर उठे हुए बुद्धों के अरख वर्षनों को शीम ही मारत कोड़ देना पड़ा।

इस मकार यवन लोग तो मारत से चले गये पर बाहर में मीर्यशासन की जारें हिल गरं। आपस के कलह के कारें की नीर्यशासन की जारें हिल गरं। आपस के कलह के कारें की नीर्य का शासन पहले ही निर्धल हो चुका था, अब वचनों के कालमा से उसकी अवस्था और सी विगय गरें। गार्ग्य हिस के असुसार, इसके बाद सारह में साथ शासी राज्य करने लगे, जा सामन आयार साथ साथ साथ साथ साथ आयार कार्यार की नीर्यां की नीर्यां की नीर्यां की मान्य राज्य की मान्य साथ की मान्य राज्य की मान्य साथ की मान्य राज्य की मान्य राज्य की मान्य साथ साथ की मान्य साथ साथ मान्य साथ साथ साथ मान्य साथ साथ साथ मान्य साथ मान्य साथ साथ मान्य साथ साथ मान्य साथ

## (५) भीनेपेश को श्रीत

शालिशुक के बाद संबा तेवनमां बादबायुत के दाजिएहा-सन पर बैठा। उसने २०६ हैं० वंद है थि। १० पट वंद्ध राज्य किया। यवनों के बाक्रमण उसके समय है भी जारी रहे। २०० ई० प्ट में बेक्ट्रिया के राजा देमेंडिक्स (क्षिक को कुर्वा डीमोस का पुत्र था) ने मारत पर बाक्स्मण किन्द्र और इन्द्रर-पथ के कुछ प्रदेश पर यवन राज्य स्थापित कर विश्वा रासनकाल १६६ ई० पूर्व से १६१ ई० पूर्व का शासनकाल १६६ ई० पूर्व से १६१ ई० पूर्व का शासनकाल में परिचमोत्तर भारत में बचनों ने अपना शासन अंक्ष्णी तरह से स्थापित कर निया था। हेमेट्रियस बद्दा मसाप्ति अंक्षणी तरह से स्थापित कर निया था। हेमेट्रियस बद्दा मसाप्ति अंक्षणी तरह से स्थापित कर निया था। हेमेट्रियस बद्दा मसाप्ति अंक्षणी भारत में अपने नाय से अने अवस्थापित किये में। प्राचीन आकेशिया में हिमेट्रियस क्रिक्षण भाषा का प्रक नगर भागा प्रतासिक महास्थाप्त के अनुसार सीवीर वेश में दालामित्रिं नाम का एक नगर विश्वकात का श्री हमेट्रियस के नाम पर ही हस्स मा

संसवतः विदर्भ देश शत्यानुत के समय में ही का सामान्य से त्यानंत्र हुआ। कालियास विद्रितित मालविकारित के शासमार पुष्यमित्र शुंग से पूर्व विदर्भ में सबसेन तम् स्वतंत्र राजा राज्य करता था। वह शासद मीमेंक्स के हासश्यास में त्यानंत्र हो गया था। वहुत से भाषीन सम्बद्धन में इस बाल में फिर से त्यानंत्र हो गवे थे।

क्षेत्र विश्व के साह स्वताह समान के सह क्षेत्र वह श्रमक समय में मगर में किर महत्वा क्षेत्र के प्रपान सेनारित हुआनिय सूर्य श्रमी क्षेत्र के प्रपान सेनारित हुआनिय सूर्य श्रमी आगम सना उसी के व्यक्ति थी। इस सम्बद्ध हुए स्वीमन में बुद्दान के दत्ना करते स्वय्यक्ति हुए स्वीमन में बुद्दान के दत्ना करते स्वय्यक्ति हुए स्वीमन सम्बद्धा के विश्व हुनक संन्यालिय क्षेत्र क्ष्मिक सम्बद्धा के विश्व हुनक संन्यालिय क्ष्मिक क्ष्मिक सम्बद्धा के विश्व हुनक संन्यालिय क्षमिक क्षमिक सम्बद्धा के विश्व हुनक संन्यालिय

# क् विविशासाय के पतन के कारण

अस्तिक के बाद रोकिशाली मांगध साम्राज्य में शिथिलता के सिंह होति लगे थे। शालिशुक के समय में वह सर्वया बिक्क कि गंबा था। इसके क्या कारण हैं ? पहला कारण भाकियां की प्रश्नुति है। केन्द्रीमाव और अकेन्द्रीमांव की अवस्थित में भारत में सदा से संघर्ष होता आया है। एक तरफ अर्हे अबातरात्र, महापदानंद और चंद्रगुप्त मौर्य जैसे साम्राज्य बादी और महत्वाकांची सम्राट्सारे मारत को एकछत्र शासन में साने का उद्योग करते रहें, वहाँ दूसरी तरफ पुराने जन्पदीं बीर पण्राज्यों में अपने प्रयक् राज्य कायम रखने की प्रवृत्ति भी भिक्यमान रही। पुराने युग में भी इस देश में बहुत सी आविष्, अनेक भाषार्थे और विभिन्न अनून व व्यवहार विश्व मान में। विविध जनपदी में अपनी पूर्यक सत्ता की अनुमृति कर्त अवैत वी । वरिकाम यह था, कि वे सदा एक केन्द्री मृत सामान्य के विक्रम विद्रोह कर बंपनी स्वतंत्र संस्ता को स्थापित कर बेन के जिस्के मुख्य रहते थे । समाद की शक्ति के जरा सा भी विवेद होतिष्ट भवदेशी जातिकता होये के बेरे दी किसी भी कारक के अनुस हो बीजे वह में बच्चीया हु थी प्रवृत्तियाँ A STREET के प्रवत का की बड़ी प्रवास 

मगर के संप्रारों के विविध कार्यों से मन्तर क्या के अवने धर्म, व्यवहार, कार्न्स और शिर्देश के कर कर का नहीं किया । कीटल्य जैसे बार्दिकारी ने क्या कियागित कि था, कि राजा इन सब के व्यवहार की कार्यकार में केंद्र नष्ट न करे, पर उन्हें उसमें स्वापित रखें, क्या किया के ब इस ढंग से निर्माण करें, कि इन के क्यान के इंग्लिक किया के

क धर्मविक्रय का ढोंग करता था। मागम में ही उसकी प्रदेश्य सेना पर कार्मित वा दिन क्रिकीर केरमीर से धांभ देश वर्ष किसी मागम सम्बर्ध

मुत्र में वृधि एकन काती ही से तेना के सैनिकी ने सांध्वा के एक कार्य प्रारंभ कर दिया है एक से कैसे मुकानकों कर सक्त भारतीय प्रमं संस्था और बेंद्र होने में बादे किस्ती हैं सहानक के से सिन्द नारे के इसमें सर्वास के सांध्या है सिन्दार में के

in the same of the

सिर मुँद्ध नद अभीनवन करना नहीं है, पर दण्ड (प्रचण्ड रहन्मिक) का भारत करना है। भारत में यह कहावल सी हो मारे कि जो बाह्य असंतुष्ट हो, वह नष्ट हो जाता है, और जो हाजा संतुष्ट रहे, वह नष्ट हो जाता है। मगध के ये मीर्य राज्य जिस प्रकार अपनी राजशक्ति ले संतुष्ट हो, पहले आवक और बाद में अमण होकर, बौद्ध संघ के किये अपना सर्वस्व निद्धासर करने के लिये तैयार हो गये थे, वह भारत की प्राचीन हाजनीति के सर्वथा विकद्ध था, और इसीलिये उनके इस सक्त ने उनकी शक्ति के तीया होने में अवस्थ्येच सहायवा की। अकेन्द्रीभाव की वलवती प्रवृत्तिमाँ, जनपहाँ व गायराच्या में अपनी प्रयुक्त अनु भृति, और वर्षाविक्त की निर्देश करने ने तीय का क्यांना की विकार के निर्देश का की स्थान की वलवती प्रवृत्तिमाँ, जनपहाँ व गायराच्या में अपनी प्रयुक्त अनु भृति, और वर्षाविक्त की निर्देश की किया की निर्देश की स्थान की विकार की स्थान की विकार की स्थान की स्थान की स्थान की लिया की स्थान की स्थान

#### (क) काविक्य की गींक

प्रिकारिकों ने संबाद बरोक को संसार के सब से बढ़ें महापूर्वों में गिना है। निःसंदेह, अपनी शक्ति की चरम सीमा पर वहुँच कर इसने उस सत्य को अनुभव किया, जिसके का की की आब भी संसार को आवश्यकता है। समों हमा कियक में कालों मनुष्यों की हत्या होती है, खालों किया किया और क कच्चे अनाय होते हैं। ऐसी विक्रव किया नहीं रहती । वे सत्य हैं जिन्हें किलगित्रिज्य के बाद असीक हैं असूर्वक किया। इसके स्थान परं, यदि धर्म हारों नक नवे देखें की विक्रम की जाय, तो उससे खन की एक हुँदें भी निराम विक्रम खड़ी खाने शक्ति और प्रभाव का विस्तार होता है, बहाँ ऐसी विक्रम कि भी रहती है। अशोक ने इसी क्रमविजय के लिये प्रथत विक्रम और उसे अपने उहेश्य में सफताता भी हुई। चोड़, प्रांक

#### वसविवास की जीता

हरून राज्य आदि सन सारतीय साथा, सर्थे के प्रथान में जा गने, और आरत के जून जिस् जो संसार के रिविहरू में सर्वृत्तः जात्वर्त सीचर जैसे विजेताओं का गर्भो हार है इस नहीं हुआ, जो चरते के अपने हर सिकंदर का निराल संस्थान अस्ति। सर्वा । तर सर्वात्त का सर्वन्यकान है तसके स्वयंत्रिक सामान के कि हर स्वयंत्रिक सम्बद्धिक हो जाते के कि इस की हरे स्वयंत्रिक सम्बद्धिक हो स्वयंत्रिक सम्बद्धिक हो स्वयंत्रिक सम्बद्धिक हर स्वयंत्रिक सम्बद्धिक

## नवाँ श्रव्याय मौर्यकासीन कृतियाँ

ं (१) पहलीपुत्र बनरी

काम के मौर्य सम्रहों की राजधानी पाटलीएंत्र एक ेही विशाल नगरी थी। सीरिया के राजा सैन्युकेस निकेटर का राजदूध मेगरपनीचा ३०३ ई० ५० में पूर्व आया वह साल वह पाठकीपुत्र में वहा था। इसमें अवने अ रण में इस बगरी का बोर पूर्वत विकास बार्र उन्हें बच्चान है। प्रमुक्त बनावार जिल्हा THE PURE STREET STREET कारणीयकः ) कर्तावा था । यह गेना चीर रहेक क्षीय अविशों के वट पर स्थित है। गंगा सब गदियाँ के पर क्षेत्रामी आता. संगवतः, मारत में वीसरे ने ११ की है। मारक और अधियों में बारिय प्रस्का नंतर हो भारत देशों के सहा के स्वी तरी की बरवी लन्डाई में कर तक फैली हुई है। ( एक जीक कर समानान्वर चतुर्भेज की राष्ट्र में क्या लक ी की एक प्राचीर (दीवार) है, जिसके बीच में तीर, छोड़ने के लिये बहुत से छेद बने हैं। दीबार के साथ चार वरफ एक खाई है, जो रख के निमित्त और शहर का की बहाने के काम आती है। यह साई गहराई में ४१ फीट चौड़ाई में ६०० फीट है। शहर के आरों ओर की मा १७० वर्जी से सुशोभित है और उसमें ६४ कार करे हैं।

### सीयकालीन करियाँ

्हंबारी वर्ष बीत जाते वर अब इस वैअवशासी पार विकार हमारव विकासन नहीं हैं। पर विकास कि वाई पाटकीपुत्र में हुई है, उसमें मीर्यभाष के भनेक क क्लक्ष हुए हैं। प्राचीन पाटलीपुत्र नकर वर्गमान स जीर स्रोत जीवयों के सुविश्तव कर नेपुर रेडकेस्टेशन, ईसाई विश्वन रेक्क न्हों ने भी इस प्राचीन नवरी है न क्षिपा रसा है। ईस्टइडियन रेडमे वाम के गाँव के समीप प्राचीन प्राप्त अपने हैं। इस असुन्ति ाते बागाने के जानेक राज बहुत कुछ समाई मी है ि भीर **चनम नाम** के म स्तम्य के उस . WIE

हैं जिल्ली वासितों ने हनका संवक्तांकन ने हर जार प्रश्नियों सरों के शुरू में सीती जा सामा था। इसने क्यानी क्यांकों से अशोव को नेका वा। यसपि हसके समय में जारोव साम के लगमन हो खुके हे, बा इतने का कालमें कार्यों का किसकान की का का के पुल्का (कार्यों का कार्यों के का मा कार में सामी तक कारोक का राजवाब माथा है। सब असरों के बनाने हुए हैं। परवर प सीर द्वार बनाने गये हैं। उन पर

ार करवाकारा है। इस लाक के लाग उन्हें तहा क अब तक वर्ष के स्थान है। ।'

वर्ष बाद पाटबीपुत्र गया का । इस आहेते संदहर हो चुका था। गुप्तसामान्त्र के का पुत्र की जो दुर्दरा। हो गई थी, इसमें सुद्ध हैं। वयोषित प्रयंत न रहा हो, धीर देशी तथ नी सी साम पुरामा चराति की रहा यथा हो। इस पीनी योगी के नातवी है का एक पहुत जैना स्तंत की हैकार है की प्रत्यपन हैं नेत्रपालका कि एनायांत्र के बिल्हिक के नावा हों को हेना या जिनक करवेग और किस नवा है।

के कोक इतिनी कर्ता १ क्ष्मीने कुछ ने हैं-इर कोक इस नर क्षमीन केन रिक्षण का चेन की करान अवस्था है। इससे बहिया शिल्प का

क्षेत्र पाना साने के सार नाम में ही अशोक के समय की हैं। यह है है। यह कि के बीट विहार के मधान मंदिर के क्षिण मारा वार्क के बीट विहार के मधान मंदिर के क्षिण मारा वार्क के बीट कि का बीटे स्तृप के चार्क बीर साने हैं। विहार के चार्क बीर साने हैं। विहार के चार्क बीर साने हैं। विहार के चार्क की मारा क्षेत्र के बीट के बीट के बीट के बीट के बीट की बीट

नी है। इसे बनाने का कर्ष पाविष्का नाम के किसी व्यक्ति हैं। इसे बनाने का कर्ष पाविष्का नाम के किसी व्यक्ति हैंया या। इसका नाम बेस्टमी पर उत्कीर्य है।

त्र स्वति स

## 1918 (8)

मीर्यकाल की कृतियों में साँची का स्तृप बहुत गहर यहाँ का मुख्य स्तृप मीर्यकाल का का उससे भी बहुत यह स्तृप बहुत बड़ा है। आधार के समीप इसका उस कीट है। इसकी पूर्णावस्था में इसकी दें का कि सीट के का थी। वर्तमान समय में इसका उपर का कुछ माम दूट गुड़ा भी वा है। स्तृप साल र्यन के बहुए प्रस्पर का बना है। यह की श्रिकाकार ( बंद ) रूप से बना हुआ है, और इसके पारी बरक के जैंकी मेथि है, जो माचीन समय में प्रश्लिकाय का म बी। इस मवक्तिपापन तक पहुँचने के लिये स्तुष्ट के ब

में वक दोवरी सोपान है। संपूर्व क्ष्म के अस्य वक काम्य प्रशासिकाय वर्गी हुई पापाखनेक्ट्रनी से प्रतिविध्य का साथ कार्य कार्य कार्य कार्य कर कार्य कार्य

मासत में है। यहाँ पर भी अमान के उपसम्भ हुई है। सर म्योक्स्वेंबर अने में इस स्थान का पहले पहले पढ़ा तमान के अमेर पिक किया है। सर म्योक्स्वेंबर अने में इस स्थान का पहले पहले पढ़ा तमाना मिन्नी पढ़ विशास स्थान के अमेर कि विशास है। यहाँ पढ़ विशास स्थान के अमेर कि विशास के सार पाता स्थान है। यहाँ कि विशास के सार पाता स्थान है। यहाँ कि विशास के सार पाता स्थान के सार पीक के सार पीक के साम के सार पीक के साम के सा

महार के तथा है सिक्षण के संबंधना में बाट बाट पास हुए के क्यांस के अस्ट्रिटिट प्रमूप प्रमूप पास प्रमूप बर्तमान समय के कर स्वर प्रमूप नहीं के क्यांग्रे पामास्ववेद्यों के स्वरूप के ब्यांग्रे कर क्यांग्रे के क्यांग्रे रहे हैं। यह स्थान में रक्षण बार्चित कर क्यांग्रे के क्यांग्रे के क्यांग्रे के क्यांग्रे के क्यांग्रे क्यांग्रे मीर्थकाल के नहीं हैं। बन्दी हैं क्यांग्रे क्यांग्रे क्यांग्रे के क्यांग्रे के क्यांग्रे के क्यांग्रे के क्यांग्रे

सारनाय, साँ ची और बरहुत औ श्रामक्षित हैं। ही अन्य बेष्टनियाँ और भी कई स्थानों से उपस्का बोधगया में प्राप्त एक बेष्टनी के अवशेषों को स्था का समग्र जावा है। प्राचीन पाटलीपुत्र के अवशेष

#### THE PARTY

व इस अपार की नामानकारियों पान के हैं। श्रीची के समीत के आगर कांन पर इसी कांगर की इस पर भी मानाबिम किस कर्नीय बीता बाता है। के समाविम पानी हैं। के समाविम

### (1)

is an autor trans
gf & word regul
term of sloud
culous de s de
g d . Horas
culous de side

वार्यक्रिकेश स्थित से मिली है। यह साथ कीट क्षी क्षिण की बनी है। यह बहुत ही सदर है। इसिंग्य से सूर्ति का मुँह इट गया है और गुजायें हैं। सूर्ति के व्यक्ति की जो पोशाक बनाई गई है, क्षिप्रीम बहुरावें का बजीओं ति बजुसान किया जा वह सूर्ति अब सहुरा के व्यक्तिय से विश्ववाय है। वह स्था की एक जन्म सूर्ति वेसनगर से विश्ववाय है। यह विश्व भी की है। इसकी भी भुजाय है। दूरी हुई हैं और मुखा है। सूर्ति की क्षिप्री है। सूर्व की सी की है। इसकी भी भुजाय है। यह है। सूर्ति की क्षाई ६ फीट ए इंच है। पूर्वि की क्षाई ६ फीट ए इंच है। पूर्वि की क्षाई ६ फीट ए इंच है।

प्रमा चार सन्दर्ग सं भी हो चन्य स्विया सिकी जन्मकाल की जानी जाती हैं। ये परत्तक से मार्थ वित्र कुन मिस्सी जुताती हैं। कुन वेतिहासिकी से हुन में भी करते के शैक्षका जातक की माना है।

प्राप्तिक के लेक होगा का प्रश्निक प्रश्निक है। क्या है जिल्ले हैं। या प्राप्तिक है। क्या क्या के क्या

मीर्य काल के गुहामवर्गों का उस्ते के पहले किया का बुव है। वे राजा चशोक चौर राजा इग्रर्थ के समुद्र के हैं।। से सब से बड़ा गोपिका गुहामवन है, जिसे इश्रर्थ ने बक संप्रदाय के साधुओं को दान किया था। इसकी क्षा

### मीबकासीन सुरियों व जन्द सबसे

ह । इंच, चीवाई १६ फीट २ इंच चीर कॅचाई १० कींक - पहांच काट कर गुहार्गदिर बनाने की कार में स - चारों चल कर बहुत बक्कि की , अर्थवा और पंजीक के गुहार्गदिर इस कला के सर्वोत्कृष्ण क्याहरण है। पर इसव शहर मीर्वकाल की सुहार्कों हो है कार आहे

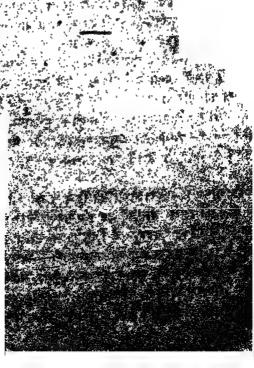

## इसर्वे श्रणाय

#### किक की शास कर स्था

#### (१) कीटलीय कर्यशास

धरी के प्रारंग में मैसूर के शक्तक विद्वान भी शाम-कानाने पायकन हारा विरचित अवस्था की प्रका-। प्राचीन सारत में क्या शासनव्यवस्था थी, प्रसाने भारतीयों के शासनीतिशास संबंधी

प्रमान है क्या प्रान्त, व्यवहार व रिवार प्रांची स्रमापि सम्बादों का बरिकान हार क्या की स्रमापि सम्बादों का बरिकान हार क्या की के प्रमान गंदी कीर तुंद का किसा क्या है— किसने दे का की किसा क्या के सब में गई हुई की किसा क्या के सब में गई हुई की किसा क्या के सब में गई हुई की किसा क्या के सब में महिला करने की

पाटलीपुत्र के नदराकाओं के विकास कि स्वाहित्य में गुप्त मीर्थ को राजा बनायां, बहु इसे प्रश्नित हुई हैं चासक्य ने नरेंन्द्र चंद्रगुप्त के लिये द्वासकावां के प्रति करने के निमित्त इस संग्र की रचना की। जासक्य के प्रनाम थे। एक पुरानी पुस्तक के अनुसार बात्स्वाबन, में कुटल, चासक्य, द्रिसिस, पिचलस्वामी, विचलुगुप्त और आठ नाम इस आवार्य के थे। पुरानी अनेक पुस्तकों व

### Manual total

A.V.

विके क्योरप में जावका के इस्केकनी क्षेतिसार में काक्क कारा जिस्सिक के एक कवि ने दशक्ताकारिक के प्रशा कारो पने ६००० की है। संक्षांक, नीविकारकार्य

> हिंदू ने अपनी द्वीरक विद्यास विदे हैं कियों में इस नाव क्या कियों एक में क्या कियों एक में क्या कियों क्या कियों क्या विद्या

क्षि की राजधानी पाटसीपुत्र की पर बीर बांध वक बिस्त्त साम्राज्य का शासन िकिया जा सकता था। अवः शासन की रहि ति संपूर्व 'विजिव' को पाँच मानों में बाँटा गर राजधानियाँ कमराः पाटलीपुत्रः बीसाकीः उद्योद ति और सुवर्शनिरि थी। इन राजवानियों को जिल दिशा कर इन वह सहज में कनुमान कर सकते हैं कि विश्वास बीर्य बाबान्य पाँच पकों में विशेष का वि पके शिवा ्राह्में) विस्मतिक्रिय बे-(१) क्षेत्ररापथ, बिसमें प्रवीक, गर व्यवकार, अक्रमानिस्तान, वेकान चारि के प्रवेश चीतर्थन की ें की राजकानी वसन्तिया थीं। (१) परिचय सक भाग-गुजरात से समापर राजपूर्णमा, जानका गर्न अवैश्व कृतिको में । इसकी राजकानी करतेनी & sufficient all little for कुमार महामात्मी की सहीत्रका के करते थे । अशोध और जनक राष शिला आदि में 'अमर' रहे 'पूर्व में ' फिर अनेक होटे शासनकेंद्र सी में, जिसमें जमार के महामात्य शासन करते थे। उदाहरख के लिये बोखाबी के समापा में, पाटसीपुत्र के अधीन कीशांकी में और ह के अधीन इसिला में महामात्य रहते थे। उन्होंनी

#### बाकाल से शासन

सिराष्ट्र का एक प्रमक्त प्रदेश था। जिसका शासक वह स्वयं में वैश्व पुण्यस्त था। असोक के स्वयं में के सामन काम गुणारंथ के काती थीं, के वहां में कुना सहामारंगों के नाम ही होती थीं। यही कार्य हैं। हैं इसिया के महानारंगों के नाम कार्यक के हारा में के मा में संस्थाप के महानारंगी का वोशाना के कुनारंग मार्गा मेनी गारे। पर क्ष्यकेश ( स्वयंक्री कि मर किसी कुनारंगी निकृषि गरी होते किसामार्गों को प्रसोध का। क्षय कार्यके किसामार्गों को प्रसोध में नाम कार्यक्री के स्वा के सामन के सिनो कुनारं की प्रशासकों

्या प्रश्ति । स्व वार्षात्र के स्व कार्षात्र की स्व कार्षात्र की स्व द्रोसतुक की स्व कार्षात्र के स्व द्रोसतुक की स्व कार्षात्र के स्व कार्षात्र कार्षात्र कार्षात्र के स्व कार्य कार्षात्र के स्व कार्षात्र के स्व कार्षात्र के स्व कार्षात्र कार्य कार्

सक-होता का वर्षे कराति ( के ( भारत के सकते के समझे के स्थाप ( क्रांस्ट के सकते के समझे के स्थाप

श्री का शासक गामिक संगद्ध का गोक की शामिक सम्मानिक क्ष्मसारा था। संपूर्ण जनपद के शासक की समाहता स्थानिक । समाहता के उपर महामात्य होते थे, को बजों के होंग्रे सिविया अंद्रकों का शासन करने के सिये केंद्रीय सीक्ष्मित के निर्माण होते थे। इस अंडलमहामात्यों के स्थान सीक्ष्मित के निर्माण का महास्था रहते के स्थान के सिक्ष

समाह विकास करिया के किये एक जिले एक जिले परिषद् होती की दिखाना करिया है । अकार के प्राप्त किया किया के प्राप्त स्तार से वर्षों किया कर्या है । अकार के प्राप्त परिषद् का बार-बाद कर्योक है । अकार कर्या के महामार्त्यों की सहावका से स्वाप्त कर कर्य बद् ही रहती की । केंद्रीय संस्थान की बाद के से साम्राज्य में शासन के विकिथ क्यों कर विक्ष किते थे। जनपदों के समूहां (गंडलों) के उपर शासन करने वाले अहामात्कों की संज्ञा संभवतः प्रादेशिक या प्रदेखा थी। उनके अधीन जनपदों के शासक समाहत्ती कहलाते थे। निर्मादेह, थे उत्तम 'पुरुष' होते थे। इनके अधीन 'खुक्त' आदि विविध करें। वारी मुख्यम व हीन दर्जे में रक्षे जाते थे।

अनपदीं के शासन का संचालन करने के लिये अहाँ अंद्रीय सरकार की तरफ से समाहर्त्ता नियत थे, वहाँ जनपर्दी की अपनी अविरिक स्वतंत्रता भी अञ्चएस रूप से क्रायम भी। कीटलीय अर्थशास में बार-बार इस बात पर जोर दिजा अर्था है, कि जन-बर्दों, नगरों वा प्रामों के धर्म, चरित्र और व्यवहार की अध्य रसा जाय। इसका अभिप्राय यह हुआ, कि इमर्से अवसे सामीय रासन पुरानी परपरा के अनुमार जारी था। सब जनपदी में प्रेक ही प्रकार की स्थानीय स्वतंत्रता नहीं थी। हम जनते हैं, कि मागव साम्राज्य के विकास से पूर्व कुछ अनपर्दी में गर्खशासन ... कुछ में राजाओं का शासन था। उनके व्यवहार चीर वैसे अत्यान्त्रालग थे। जब वे मगध के साम्राज्यवाद के शिकार है। विसे वो भी उनमें अपनी पुरानी परंपरा के अनुसार स्थानीय तुंसन जारी रहा। पर पानी में पुरानी प्रामसमा (पंचार्यत) र नगरों में नगरसभा (पौर सभा) के अधिकार कायम रहे। ामीं के समूहीं जनपदी में भी जानपद्समा की सेता विश्व-माने रही। पर केन्द्रीय सरकार की तरक से भी विभिन्न करी की एकप्र करने तथा शासन का संचालन करने के लिये पुरुष नियक्त होते रहे।

मीय साम्राज्य के शासन का यही खूले हाँचाँ है। अने हैं।

## (३) विजिमीय राजवि समाट्

ु विविध जनपदों और गसराज्यों को जीवकर जिस विशाल े बागुर्ध साम्राज्य का निर्माण हुआ था, उसका केन्द्र राजा वा सम्राह् था । चाराक्य के बतुसार राज्य के सात अंगी में े हेबल दो ही की मुख्यता है, राजा और देश की । प्राचीन पर-परा के चनुसार राज्य के सात चंग होते वे --राजा, समात्य, श्रानपद, दुर्ग, कोप, सेना और मित्र । पुराने युग में जब होहे-होटे अन्बद्ध हो थे, उनमें एक ही जन का निवास होता था, हो राजा की किया किरोप महता नहीं होती थी। इसीलिये आचार्य आरहाज की हरिट में राजा की अपेचा अमात्य की अधिक सहता थी। अन्य आचार्यों की हिष्ट में अमात्य की अपें हा भी अनपर्का या दुर्ग व कोश आदि का महत्त्व अधिक बा । एक जन के निवासस्थान, प्राचीन काल के जनपदों में राजा की कापेबा कन्य अंगों व तत्त्वों की प्रमुखता सर्वका स्वामाविक की । जनपदी को जीवकर जिन साम्राज्यों का निर्मास हो रहा बा, उनका केन्द्र राजा ही था, वे एक महाप्रवापी सहस्वाकांची व्यक्ति की ही कृषि थे। बसी ने कीय, सेना, दुवे आहि का संगठन कर अपनी शक्ति का विस्ताद किया था। क्रीटिल्य के शक्त में भात्र, पुरोहित आदि सत्ववर्ग की और शुष्य के विविध अध्य कों व अमात्यों की निवृक्ति राजा ही करता है। राजपुरुषों में कीय व जनता में यदि कोई विपत्ति जा जाब, दो उसका प्रतीकार राजा द्वारा ही होता है। इनकी उन्नित भी राजा के हाम में है यदि अमात्य ठीक न हो, तो राजा इन्हें इटा कर नने अमात्व को नियुक्ति करता है। पूज्य लोगों की पूजा कर व हुन्द्र लोग का दमन कर राजा ही सब का कल्याए। करता है। यदि रो संपन्न हो, तो उसकी समृद्धि से प्रजा भी संपन्न होती है। व

जो शील हो, वही शील प्रजा का भी होता है। यदि राजा े व उत्थानशील हो, तो प्रजा भी उत्यानशील होती है। पढ़ि राजा प्रमादी हो, तो प्रजा भी वैसी ही हो जाती है। अतः

. में कूटस्थानीय (केंद्रीभूत) राजा ही है।

जब साम्राज्यों में राजा का इतना महत्व है, तो राजा की भी क आदर्श व्यक्ति होना चाहिये। कोई साधार स पुरुष राज्य के इस्थानीय नहीं हो सकता। चायावम के असुसार राजा में अनिलिखित गुण आवश्यक हैं। वह ऊँचे कुल का हो, उनमें बी बुद्धि और देवी शक्ति हो, बुद्ध ( Blder के बाता हो, अने सुनने बाला हो, धार्मिक हो, सत्य भाषस करने बाला हो,

विरोधी वार्ते न करे, कृतक हो, उसका सर्वेम नहुँक क्रियां उसमें उत्साह करयिक हो दोषसूत्री न हो, सामें देखा की अपने वश में रखने में समर्थ हो, उसकी बुद्धि हह हो, इसको परिषद् छोटी न हो और वह विनय (नियंशक क्रियां

सन करने बाला हो।' इन के अविरिक्त अन्य भी बहुत से गुर्की पायापन ने विस्तार से वर्गन किया है, जो राजा में अवस्थ ने चाहिये। राजा की बुद्धि बहुत नीक्ष्ण होनी चाहिये। स्मर्क लिंक, बुद्धि, और यंत की उसमें आविशयता होनी चाहिये। बह स्वित क्ष्म, अपने ऊपर काबू रखने बाला, सब शिल्पों में निपुत्त, ह दोगों से रहित और तूरवर्शी होना चाहिये। काम, क्षेत्र,

मोह, चपलता आदि पर उसे पूरा कान होना नाहिते। पामका इस वाच को भली माँ ति सममता था कि इस मकार महर्मा पुरुष सुगमतो से नहीं मिल सकता। पर मिल से में गुरा उत्पन्न किने जा सकते हैं। बरिश्वन होनहार हम्कि को अवपम से ही स्थित शिवा की अ एक जावसे राजा नगते के विकेशीयल किया हो अ । मुक्क के सम शिका और निकाशक विकास के आ

किया है, जो बचपन और युवावस्था में राजा को दी जानी चाहिये। राजा के लिये आवश्यक है, कि वह काम, क्रोध, लोम मोह, मद और हर्ष-इन छः रात्रुक्षों को परास्त कर अपनी इंद्रियों पर पूर्णवया विजय करे। उसके समय का एक-एक च्या काम में लगा हो। दिन में तो उसे बिलकुल ही विश्राम नहीं करना चाहिये। रात को भी उसे तीन घरटे से अधिक सोने की आव-रयकता नहीं। रात और दिन में उसके सारे समय का पूरा कार्य-क्रम चाराक्य ने दिया है। भोग-विलास, नाच-रंग आदि के लिये कोई भी समय इसमें नहीं दिया गया। चाणक्य का राजा एक राजर्षि है, जो सर्वगुणसंपन आदर्श पुरुष है, जिसका एकमात्र लक्ष्य विजिगीषा है। यह संपूर्ध जनपदी को विजय कर अपने अधीन करने के लिये प्रयुक्तशील है। बाहुरूत सा-काज्य की करपना को उसे कार्यरूप में परिखत करना है। उस कार मंदञ्य है कि 'सारी पृथिवी एक देश है। उसमें हिमालय' केर समुद्रपर्यन्त सीधी रेखा खींचने से जो एक हजार योजन बन्धा प्रदेश है, वह एक चक्रवर्ती राजा का चेत्र है। हिमालक से समुद्र एक फैली हुई एक इजार योजन लम्बी जो यह सारत भूमि (देश) है, वह सब एक चकवर्ती राजा के अधीन हो। चाहिये, इस स्वार को जिस व्यक्ति को 'कूटस्थानीय' होकर पूरा करना हो, वह यदि सर्वगुल्संपन्न न हो, राजर्षि का जीवर न व्यतीत करे, और असमीय आदि रात्रुओं का शिकार वो वह कैसे सफलवा प्राप्त कर सकता है। अवः कौटलीय अव शास के विजिगीपु राजा को पूर्ण पुरुष हो कर राजार्ष का जीन व्यवीत करते हुए अपना कार्य करना चाहिये।

मगध ने जिस प्रकार के साम्राज्य का विकास किया था क की सफलता के लिये अवश्य ही राजा की अनुपम शक्तिशाली और गुण्यंपन्न होना चाहिये था। निःसंदेह, भागम शासन में राजा ही 'कूटस्थानीय' होता था। यही कारण है, यदि होई राजा निर्वत या अयोग्य हुआ, तो उसके विदेश ्रोह उठ खड़े होते थे, और साम्राज्य की शक्ति द्वीण होने — थी। इसी तथ्य को ध्यान में रखकर आवार्य चाण्क्य राजा के वैयक्तिक गुणों पर अत्यधिक बल दिया है।

कूटस्थानीय एकराट् राजा की वैयक्तिक रक्ता इस युग में कि बहुत बड़ी समस्या होती थी। गुप्त शत्रुष्ट्रों से राजा की रक्ता करने के लिये कीटलीय अर्थशास्त्र में बड़े विस्तार से स्पायों का कर्मन किया गया है। अपने शयनागार में राजमहिषी के पास करते हुए भी राजा निश्चित नहीं हो सकता था। शैंटया के नी के कि शहर करते था नहीं छिपा है, कहीं रानी ने ही अपने के सों में बा बातों में कोई अस या विष तो नहीं छिपा लिया है, इस सकता था।

#### (४) मंत्रिवरिपद्

आवार वाणक्य के अनुसार राअपृति तीन प्रकार की होतों है—प्रत्यक्ष, परोच्च और अनुसेय। जो अपने सामने हो, वह अस्यक्ष है। जो दूसरे बतानें, वह परोच्च है। किये हुए कर्म से, बिना किये का अंदाज करना अनुसेय कहलाता है। सब काम वर्ष साथ नहीं होते। राजकर्म बहुत से होते हैं और बहुत से स्थानों पर होते हैं। अतः एका राजा सारे राजकर्म अपने आप नहीं कर सकता। इस लिये उसे अमात्यों की नियुक्त करने की आवश्यक कता होती है। इसीनिये यह भी आवश्यक है, कि अंदी नियुक्त कता होती है। इसीनिये यह भी आवश्यक है, कि अंदी नियुक्त की परामर्श देते रहें। राज्यकार्य सहायता के बिना किस महीं हो सकता। एक पहित्रे से राज्य की मादी नहीं चल सकती, इस विसे राजा सचिनों की नियुक्त करें, और उनकी सक्सति की सुने । अवस्ति बदी संत्रिपरिषद् को रखना राजा के अपने लाम के लिये हैं, इससे उसकी अपनी 'मंत्रशक्ति' बढ़ती है। परिषद् में कितने मंत्री हों, इस विषय में विविध आचार्षों के विविध सब से । मानव, बाईस्पत्य, औशनस आदि राजशास के संप-दावों के मत में मंत्रिपरिषद् में क्रमशः बारह, सोलह और वीस मंत्री होने चाहिये। पर चाणक्य किसी निश्चित मंख्या के पत्त में नहीं ये। उनका मत था, कि जितनी सामध्य हो, जितनी आव-रयकता हो, उतने ही मंत्रीपरिषद् में रख लिये जाँय।

मंत्रिपरिषक् का कार्य सर्वथा गुप्त हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता था। चाएक्य के अनुसार इस के लिये. ऐया स्थान चुनंता चाहिये, जहाँ पिंचर्यों तक की भी दृष्टि म पढ़ें जहाँ से कोई भी चात चाहर का आवभी न सुन सके। सुनर्त हैं कि गुक, सारिका, इसे आदि जीव-जन्मुओं तक से मंत्र का मेंचे खुन गया। इसकिये मंत्ररत्ता का पूरा प्रबंध किये बिना इस कार्य में कभी प्रवृत्त न हो। यदि कोई मंत्र का भेद खोले, तो उसे जान से मार दे।

बहुत गुप्त बावों पर राजा मंत्रिपरिषद् में सलाह नहीं करते थे, के एक एक मंत्री से जलग-जलग परामश करते थे, और इस संबंध में चाएक्य को यह आदेश था, कि जिस बाद पर सलाह लेनी हो, उससे उलटी बाद इशारे से पूछी जाय, दाकि किसी मंत्री को यह न माब्स पढ़े कि राजा के मन में क्या योजना है, , और वह वस्तुदः किस बाद पर सलाह लेना चाहता है।

बड़ी मंत्रिपरिषद् के खितिर्फ एक होटी उपस्थिति भी होती थी, जिसमें तीन या चार खास मंत्री रहते थे। इसे 'मैत्रियः' कहा जाता था। जहरी मामलों पर इसकी सलाह सी जाती थी। राजा प्रायः अपने 'मंत्रियः' और 'मंत्रिपरिषद्' के करा-' मर्श से ही राज्यकार्य का संचालन करता था। वह मलीमाँ वि

ममता था, कि मंत्रसिद्धि अकेले से कभी नहीं हो सकती। जो बाव मालूम नहीं है, उसे मालूम करना, जो मालूम है, उसका निमय करना, जिस बात में दुविधा है, उसके संशव को नष्ट इरना, भीर जो बात केवल आंशिक रूप से माल्स है, उसे पूर्वाश में जानना, यह सब कुछ मंत्रिपरिश्व में मंत्र हाटा ही हो सकता है। अतः जो लोग बुद्धिष्ट हों, उन्हें समित या बाह्य वनाकर उनसे सलाह लेनी चाहिये। मंत्रिपरिषद् में जी बात भूबिष्ठ ( अधिक संस्था के ) कहें, उसी के बातुसार कार्य करना स्थित है। पर यदि राजा को मुस्फि की बात कार्यसिदिका अबीत न हो, तो उसे उचित है, कि वह उसी ससाह को स्पेते को उसकी हरिंद में कार्यसिद्धिकर हो। जो मंत्री उपस्थित है हों, उनकी सन्मवि पत्र द्वारा भी ली जाव। मंत्रिपरिषद् में केवल देसे ही व्यक्तियों को नियत किया जाय, जो 'सर्वोपना सुद्ध' हैं. अर्थात् सन प्रकार से परीचा करके जिनके विषय में यह निवास हो जाय, कि वे संव अकार के दोशों । निर्वतवाधी से विस् हित हैं।

इस प्रकार यह स्पष्ट है, कि मौर्यकाल में मगध के राजी राध्यकार्य में परामर्श लेने के लिये मंत्रिपरियह रखते के अ बरोक के शिलालेकों में जिसे 'परिया' कहा है, वहीं की कार्यकार कर्मशास की मंत्रिप रेयद है। पर इस परिषद के बिलालेका लियुक्ति न वो निर्वाचन से होती भी और न इसके कोई हुन्य-क्षमालुग्य सदस्य होते थे। परिषद के मंत्रियों की निष्ठित राजा-वापनी खेच्छा से करता था। जिन क्षमार्थी व कार्य- क्वितियों को यह 'सर्वोचया शहर' जावा था, वनमें के कहा की कार्यक्र बतातुसार मंत्रिपरिषद में निर्वाच कर केला का कार्य- साम् संविधी की समार के प्रमुखार कार्य कार्य कार्य-

नुसार भी कार्य कर सकता था। मागध साम्राज्य में केंद्रीभूत कृटन स्यानीय स्थिति राजा की ही थी। देश और प्रजा की उन्नति या अवनित उसी के हाथ में थी, अतः उसके मार्ग में मंत्रिपरिषद बाधा नहीं हाल सकती थी। पर यदि राजा कुपथमामी हो जाय, राज्यकार्य की सर्वथा उपेचा कर ऐसे कार्यों में लग जाय, जिनसे मंजा का अहित हो, तो प्रकृतियों ( मंत्रियों और अमात्यों ) को यह अधिकार अवस्य था, कि वे उसके विरुद्ध एठ खड़े हों और उसे बतात ठीक मार्ग पर लाने का प्रयत्न करें। मारत की यह माचीन परंपरा बी। पुराने जनपदों में सभा, समिति या पौर जानपद राजा को सन्मार्ग पर स्थिर रखने में सदा प्रयत्नशील रहते थे। मागध साम्राज्य की मन्निपरिषद् यद्यपि राजा की अपनी कृति भी, तथापि वह प्राचीन परिपाटी के अनुसार राजा की सुपय पर ताने के कर्तव्य की उपेदा नहीं करती थी । यही कार्य है, कि जब अशोक ने बौद्ध संघ को अनुवित रूप से राज्यकीय से दान देने का विचार किया, वो यवराज संप्रति द्वारा श्रमात्यों ने उसे इकवा दिया।

#### (५) जनता का शासन

पर यदि मागध साम्राज्य के शासन में कूटस्थानीय राजा का इतना महत्त्वपूर्ण स्थान था, और उसकी मंत्रिपरिषद् की इसी तरह से उसकी अपनी नियत की हुई सभा होती थी, तो क्या मागध राजाओं का शासन सर्वथा निरंकुश और खेल्झाचारी था किया उस समय की जनता शासन में जरा भी हाथ नहीं रखती थी ? यह ठीक है, कि अपने बाहुबल और सैन्यशक्ति से विशाल साम्राज्य का निर्माण करने वाले मागण सम्राज्य पर अंकुश रखने वाली कोई अन्य सर्वोच्च सत्ता नहीं थी, और मे राजा ठीक प्रकार से प्रजा का पालन करें, इस बात की प्रेरमा

े वाली शक्ति उनकी अपनी योग्यता, अपनी महानुभाषता और अपनी सर्वगुणसंपन्नता के अतिरिक्त और कोई चीज नहीं थी, पर मागध साम्राज्य के शासन में जनता का बहुत बहा हाथ था। मागध साम्राज्य ने जिन विविध जनपदी को अपने अभीन किया था, उनके व्यवहार, धर्म और चरित्र अभी जान एख थे। वे अपना शासन बहुत कुत्र स्वयं ही करते ने । इस करा के शिल्पी और व्यवसायी जिन श्रेणियों में संगितिक के े अपना शासन स्वयं करती थीं। नगरों की पौरसकार्वे स्वा-षारियों के पूरा और निराम तथा प्रामी की ग्रामसमार्वे अपने आंवरिक मामलों में अब भी पूर्व स्वतंत्र भी। राजा सोग देश के प्राचीन परंपरागत राजधर्म का पालन करते थे, और अहते व्यवहार का निश्चय उसी के अनुसार करते थे। यह वर्त और व्यवहार सनावन थे, राजा की स्वेच्ड्रा पर निर्भर नहीं के इन्हों सब का परिकाम था, कि पाटलीपुत्र में विजयीय राजिनि राजाओं के रहते हुए भी जनता अपना शासन अपने आए करती भी। इन सब बार्जी पर जरा अधिक विस्तार से प्रकाश **डाबना** उपयोगी होगा।

(क) जनपदों का शासन—मगध के साम्राज्यसाद में कीरेधीरे भारत के सभी पुराने जनपदों को क्रमने अधीन कर लिका
था। पर इन जनपदों की पहले क्रमनी सभाव होती थीं, जिन्हें
पीर जानपद कहते थे। जनपद की राजकानी की सभा की दौर और शेष प्रदेश की सभा को जानपद कहा जाता था। बर्लक अगरद के अपने धर्म, व्यवहार और परित्र भी होते के सभा के समाटों ने इन विविध जनपदों की बीतकर इनकी जांबिक स्वतंत्रता को कायम रसा। कीटलीय अर्थशास में एक प्रकार है, जिसका नाम जन्म प्रशासनम् है। इसमें यह वर्षम किया अपने है, कि नये जीते हुए प्रदेश के साथ नया अपनहार किया कार्य असमें किसं अकार सांति स्थापित की जाव। इसके जातुसार नवे असमें कुए अवेशः में अजा अपने को जनता का प्रियायनाने का अनुसं करें। जनता के जिक्क आचरण करने वाले का विश्वास गई। जस सकता, अतः राजा उनके समान ही अपना शील, वेथ, अला और आचार बना ले। देश के देवताओं, समाजों, उत्स-वीं और विदारों का आदर करे। उनके धर्म, उत्रवहार आदि का बस्तंपन न करे।

सम् जनपूर्वी के साथ एक सा बरवाव नहीं किया जाता था। पुराने गम्बराज्य मगभ के साम्राज्यविस्तार के मार्ग में घोर कका बद में। बाबार्य चामनय की इनके संबंध में नीति वह भी, कि इन सक को इसन करके 'एकराज' की स्थापना की जाय। . बंद का गमराक्यों की बरा में करने के लिसे बाम्बदय ने साम, बाम, दंब, सेव सब प्रकार के उपायों का बड़े बिस्तार से वृश्चन बिजा है। इन उपायों में से बहुत से ऐसे भी हैं, जिन्हें नैतिक इच्छि से सास्त्र उचित न समक्षा जाव। शराब, खूब, फूट भादि अब अबार के ज्यानों का कानलंबन करके संग्रराज्यों का सर्वना अंत कर दिया जाय, यही चाराक्य को क्रामियेत सा। पुराने बिक्त शाक्य जावि गर्सों ने करते हुव सामान्यकार के मार्ग में किस मकार क्यावटें उपस्थिति की थीं, उसी को दृष्टि में रसते हुए वासमय को गगराम्बों की सत्ता निसक्त भी पसंद नहीं भी चौर उसने काके समय में 'एकराज' नीति का उपदेश किया था। पर इस बकार के चौर उचावों से संघों को नच्छ करने के बाब भी उनके बर्ग, न्यबहार और निरंत्र का आदर किया जाता था, चौर कार्से पूर्वक होने के कर्त्वमृति विद्यमान रहती थी। इसी कारण मगच के सामान्यवादी समाद मणीं वा संयों का पूर्णतया कभी विनाश नहीं कर वाले जीन उनकी शकि के शिथिल होते ही ये फिर से स्वतंत्र ही क

जनपदीं का शासन करने के लिये समाद की वरक से स्वार्ट हों। नामक राजपुरुष की नियुक्ति होती थी। पर वह जनके के जातिरक शासन में हस्तचेप नहीं करता बान पर जातिर के जातिरक शासन में हस्तचेप नहीं करता बान पर जातिर के जातिरक शासन की हिन्द से सब जनपदों की स्थिति एक समान में बी। मौगों से पहले भी अवंति, कोशल, बस्स आदि के राजा के बी शासन के मार्थ के भी शीशुनाक, नंद आदि वंशों के राजा कंपने सामाई का बहुत कुन्न विस्तार करने में सफल हुए थे। इतने से बाजा आधार्मिक भी थे, और उन्होंने प्राचीन आधीर्मा के बी के राजा कंपने सामाई के सामाध्य की के सामाध्य की को जनपद देर से मानध सामाध्य के की ले, उनकी अपेका नये जीते हुए जनपदों का अवंत सामाध्य की को समझ सुरक्ति था। यही कारण है, कि मौथे सामाध्य की को शिवल होने पर सब से पहले यही कलिय, आंक्र की की शिवल होने पर सब से पहले यही कलिय, आंक्र की

(स) नगरों का शासन—मौर्यकाल में नगरों में की शासन की क्या दशा थी, इसका सबसे अध्वा भी भीज के यात्राविषयं से मिलता है के नगरशासन का विस्तार से वर्धन किया है। अधि बाटलीपुत्र की नगर समा छः उपस्थितियों के विकास क्यसमिति के पाँच गाँच सहस्य होते के । वर्धन कार्य निम्नतिकित में।

पहली उपसमिति का कार्य कोकोनिक क्षेत्र कार्यों का निरीक्ष्य करना था। मंत्रवर्गा के कार्य तथा हुछ बात पर विशेष ब्यान देशा कि कार्य में वस्त्रा माल काम में जाते हैं, और कार्य के कि वस्त्रा माल काम में जाते हैं, और कार्य के कि में शिल्पी लोगों का समाज में बढ़ा आदर था। प्रत्येक शिल्पी समूद्र की सेवा में नियुक्त माना जाता था। यही कारण है, कि बढ़ि कोई मनुष्य किसी शिल्पी के ऐसे अंग को विकल कर दे, जिससे कि उसके इस्तकीशल में न्यूनता आ जावे, तो उसे मृत्यु-इंड की व्यवस्था थी।

दूसरी उपसमिति का कार्य विदेशियों का सत्कार करना था। इस समर्थ जो काम विदेशों के दूवमंडल करते हैं, उनमें से अनेक कार्य यह समिति किया करती थी। जो विदेशी पाटली-पुत्र में आवें उन पर यह उपसमिति वड़ी निगाह रखती थी। साथ में, विदेशियों के निवास, सुरद्धा और समय-समय पर श्रीवधीपचार का कार्य भी इस उपसमिति के सुपूर्व था। यहि किसी विदेशी की पाटलीपुत्र में मृत्यु हो गई, तो उसे उस देश के शतुसार दक्षनाने का प्रबंध भी इसी की तरक से होया था। मूत परदेशी की जायदाद व संपत्ति का प्रबंध भी यही उपसमिति करती थी।

कर समाने के सिथे यह सूची बड़ी उपयोगी होती थी।

भीशी वषसमिति ह्रव-विकय के नियमों का निर्धारण करती थी। भार और आप के परिमाओं को निर्मित करना, व्यापारी स्मेग उनका शुद्धता के साथ-साथ और सही-सही वपयोग करते हैं, इसका निरीच्य करना इस उपसमिति का कार्य था। व्यापारी लोग जब किसी खास बस्तु को बेचने की बाजुमित प्राप्त करना चाहते थे, तो इसी उपसमिति के पास कार्य वस्तु थे। ऐसी अनुमित देते समय यह उपसमिति के बिरिक्त कर मी वस्ता करती थी।

पाँचवीं बपसमिति ज्यापारियों पर इस बात के किये कड़ा

निरीचण रखती थी, कि वे लोग नई और पुरानी बालुओं को मिलाकर तो नहीं बेचते। नई और पुरानी बीखों को मिलाकर बेचना नियम के विरुद्ध था। इसको मङ्ग करने पर स्पादी जीसी थी। यह नियम इस लिये बनाया गया था, क्योंकि धुरानी वस्तुओं का बाजार में बेचना कुद्द विशेष अवस्थाओं को होए कर सर्थेश निषद्ध था।

छठवीं उपसमिति का कार्य क्रय-विक्रय पर टैक्स वस्त करेंका होता था। उस समय में यह नियम था, कि जो कोई कर्तु जिस कीमत पर बेची जाय, उसका दसवाँ मांग कर क्य में नगरसंबद्ध को दिया जाय। इस कर की न देने से कई देख की व्यवस्था की।

इस प्रकार इ: उपसमितियों के प्रथक्त प्रवेद की विकास कर मैगस्थ नीज ने लिखा है, कि "ने कार्य हैं, जी कर समितियाँ प्रथक्त रूप से करती हैं। पर सामृद्धिक रूप में, प्रकास समितियाँ को अपने-अपने निशेष कार्यों का समस्यापार होता है, नहाँ ने सब मिलकर सार्व बनिक या समस्यापार हित के कार्यों पर भी ध्वान देती हैं। बया, सार्व जिनक इमार्खों को सुरिज्ञ रखना, उनकी मरम्मत का स्वाल रखना, जीवनों को नियंत्रिन करना, सजार, बंदरगह और संदिरों कर ध्वाम देना।"

मैगस्थनीज के इस विवर्ण से एण्ड है, कि मौर्च चंद्रश्रेष्ठ के शासन में पाटलीपुत्र का शासन वीस नागरिकों की एक संबा के हाथ में था। संमयतः, यही प्रचीन पीरसभा थी। इस प्रचीर की पीरसभा थी। इस प्रचीर की पीरसभा थी। जब उत्तराप्त्र के विद्रोह की शांत करने की कुमार जुनाल वचिशाला गया था, वो वहाँ के चीर के स्वाप्त किया था। अशोक के शिक्षाक्षी के भी हिस की स्वाप्त किया था। अशोक के शिक्षाक्षी के भी हिस की विद्रार की भी हिस की स्वाप्त किया था। अशोक के शिक्षाक्षी के भी हिस की

17-

हिंगारों में पीर सभा विद्यासन थी। जिस प्रकार मागध साम्राज्य के निवर्ण कि विद्यास करपशे में अपने परंपरागत धर्म, ठय-विद्यार कीर-चरित्र विद्यासन थे, उसी प्रकार पुरों व नगरों में भी थे। यही कारण है, कि नगरों के निवासी अपने नगरों के शासन में पूर्वाप्त अधिकार रखते थे।

(ग) बाबों का शासन-जनपदों में बहुत से बाम सन्मितित होते में, और प्रत्येक पाम शासन की रुच्दि से अपनी प्रश्न व स्वतंत्र सता रखता था। कौटलीय अर्थशास के अध्ययन से हमें इन असर्वस्थाओं के संबंध में बहुत सी बातें जात होती हैं। अत्येक माम का शासक पृथ क्-पृथक होता था, जिसे मामिक कहते थे। श्रामिक यस के अन्य निवासियों के साथ मिल कर अपरा-वियों की रंड देता था, और किसी व्यक्ति की प्राप्त से अनिकार भी कर सकता था। माम की वापनी साववासक कि होती थी। जो जुर्माने प्राप्तिक द्वारा फिने जाते हैं, के इसी निधि में जसा होते से। सम की वरक से सार्वजनिक हित के अनेक कार्यों की व्यवस्था होती थी। लोगों के मनोरंजन के लिबे बिबिध तमाशों (प्रेसाओं ; की अवस्था की जाती थी. जिसमें सब भामवासियों को हिस्सा, बढाना होवा थां। औ लोग अपने सार्वजनिक कर्तव्य की उपेक्स करते थे, उत् पर जुर्माना किया जाता या। इससे यह स्चित होता है, कि ग्राम का अपना एक प्रथक संगठन भी उस प्रशा में विश्वमान हा। यह प्रामसंस्था न्याय को भी कार्च करती थी। बाम समान्त्रों में बनाये गये नियम सामाज्य के न्यायानकों में साम्म होते वे। असपटल के अध्यक्त के कामों में से एक बह भी था कि वह मामसंघ के धर्म, ज्यवहार, चरित्र, संस्थान आदि की निर्वध पुस्तकस्थ ( रजिष्टर्ड ) करे।

भारत की इन्हीं मामसंस्थाओं के कारत यहाँ के निवासियों

की वास्तविक स्वतंत्रता सदा सुरक्ति रही है। इस देश की सर्वसाधारण जनता का वहा माग सदा से प्राचों में क्सता रहा है। जाम के लोग अपने सुख व हिस की अपने संब में स्वयं व्यवस्था करते थे, अपने लिये स्वयं नियम बनाते से जोर अपने मनोरंजन का भी स्वयं ही प्रवंधकरते थे। इस दशा में सामाध्य के अधिपति की निरंकुशता या एक सत्ता का अन पर विशेष असर नहीं होता था।

(घ) व्यवसायियों की श्रेशियाँ गीर्जनास के कावसायीं और शिल्पी श्रेशियों (Guilds) में संगठित के वे श्रेशियाँ अपने नियम स्वयं बनाती थीं, और अपने संघ में सम्बद्धित शिल्पियों के जीवन व कार्य पर पूरा नियंध्य रखती थीं। संबद्धित नियम, व्यवहार और चरित्र आहि को भी राजा की श्रेरण के

(क) धर्म और ज्वबहार - मगध के मौर्च, समाह जानी सामाध्य पर अपनी स्वेच्छा और निरंकुराता से शासन न कर वर्ष और ज्यवहार के अनुसार राज्य करते थे। जालक के कार्य-राास में लिखा है, कि जो राजा वर्म, ज्यवहार, संस्था और न्याय के अनुसार अनुसासन करता है, वह चातुरंत प्रमिनी को विखित कर लेता है। चालक के विज्ञगीत के लिखे वह कार्य-रवक है, कि वह निरंकुरा और सेच्छान्यारी राज्य करें। अर्थकार्य वर्म, ज्यवहार आदि के अनुसार ही सासन करें। अर्थकार्य में यह विचार विचानन है, कि राज्य जनता से को बादवार्य आप कर के रूप में लेता है, वह उसका एक प्रमुख्य कार्य राज्य को धर्म और ज्याव के बादवार सामा कर कर्यकार कार्य राज्य को धर्म और ज्याव के बादवार सामा कर कर्य ने यह उत्तरका की है कि विदे सामा विकास विकास कर्य में यह उत्तरका की है कि विदे सामा विकास विकास कर्य है है, तो राजा की उससे शीस गुना हंड दिया जाय। इस अकार कह संबंध है, कि मौर्यकाल का राजा देश के क़ानून के अनुसार चत्रका था, और उसका शासन स्वेच्छ्रचारी न हो कर सर्वादित होता था।

जिस कानून के अनुसार वह शासन करता था, उसके चार श्रंग होते थे. धर्म, व्यवहार, चरित्र और राजशासन । इनमें से पिञ्रला पहले का बाधक होता था। अमिप्राच यह है, कि यदि व्यवसार या चरित्र का राजशासन (राजा की आहा ) से किरोध हो, तो उसमें राजाझा व्यवहार या चरित्र को काट बैंगी । घर्म के अपनून ये जो सत्य पर आश्रित शाश्वत नियम है। स्ववदार का निक्षय सावियों हारा किया जाता था। जो अनुम पुराने समय से चले आते थे . उन्हें व्यवहार कहते थे । कीन से नियम पुराने समय से चले आहे हैं, इसका निर्धाय सांक्रियों द्वारा ही हो सकता था। बरित्र के कानून थे, जो ग्राम, श्रीम, आदि विविध समृहों में प्रचलित थे। इन सब से उत्पर राजा की आज्ञा थी. पर मौर्यकाल के कानून में धर्म, ज्यवहार भौर चरित्र की सुनिक्षित स्थिति का होना इस बात का प्रमाख है, कि राजा लोग अपने शासन में उन्हें काफ्ने महत्व देते थे, और जनसा की इच्छा या परित्र की ने सर्वया उपेका नहीं कर सकते थे ।

मगध के एकराद राजाकों की अपार राक्ति के बावजूद भी जनता की स्वतंत्रता उपर वर्खन किये गये विविध कपों में सुर-चित्र थी, और मौर्य युग के भारतीय अनेक मकार से अपने साथ संबंध रखने वाले विक्वों का संवासन स्वयं-करते थे।

# (६) बेदीय शासन का संगठन

कौटलीय अर्थशास के अध्ययन से यह भली-भाँ वि साव

होता है, कि मौर्यकाल में विशाल मामव सामाज्य के केंद्रीम संगठन किस प्रकार का था। शासन के विविध महकर्ने 'तरिष' कहसाते थे। इनकी संस्था अठारह होती थी। प्रत्येक दीर्थ एक महामात्व के अधीन रहता था। इन अठारह पहामात्वी और उनके विविध कार्यों का संस्थे से उपलेख करना अत्येत उप-सोगी है:—

१. संत्री और पुरोहित-ये दो अत्रम-अत्रम पद में, भर चंद्रगुष्य मीर्य के समय में जानार्य जासक्य मंत्री और पुरो हिस दोनों थे। बाद में राजागुष्त जैसे प्रतापी अमास्य मी संग बक्त मंत्री और पुरोहित दोनों पदों पर रहे। कौटलीय अमें हाना मंह के साथ मिलकर अन्य राजकर्मनारियों के ही सींच की परीका सेता था, प्रजा की सन्मति जानने के लिये पुष्क चरी को नियत करता था, विदेशों में राजवृतों की नियक्ति परराष्ट्र नीति का संचालन करता था। शिका का कार्य मी । के अभीन रहेशा था। राज्य के अन्य विमानों पर मींक्ष और पुराहित अ निरीक्ष रहता था। राजा क्ष्मी के बे

े समाहकी—विविध जनपरों के ग्रासन के विवेध जिल्ला की बारों समाहकों करते से बार्ड सार्ट कर्म जिल्ला का बन्धालन करने काला विभाग ( तीर्थ ) औं समाह जिल्ला के बन्दान था। राजकीय करों का पढ़िका करना विवास का सन्वेजवान कार्य था। समाहकी के बन्दान करना स्वेश होते से, जो जन्दे-जनने विभाग के सम्बद्धि कर्दा के करते से जीर उसकार उदयसाय कार्य के सिकास है कि कुछ अन्वास जिल्लाकी के (क) शुल्कान्यक विविध प्रकार के व्यापार से संबंध रखने वाले अतिकविध शुरुकों (करों) को एकत्र करना इसका कार्य था।

्रिक्ष) पीयमान्यक् —तील और माप के परिमार्खां पर निवंत्रस रिक्षेट्रे बार्स राजपुरुषों को पीतवान्यच कहते थे। इन परिमार्खां । को तीक न रसने से यह जुरमाना वसूल करता था।

(ग) मानान्यच —देश और काल को मापने के विविध वर्गों का नियंत्रस राज्य के अधीन था। वह कार्य मानाध्यक प्रिकार में होता था।

(भ) स्वाञ्यन्त—राज्य की तरफ से बानेक व्यवसाय श्वाय बाते थे। विभवा, विकलांग सतुष्य, श्रामाय लड़की, श्रिकारी, राज्य के कंदों, बेरवाओं की ग्रुद्ध साधार्य, इद राज्यवासी, रेववासी खादि के पालक पोष्ट्रण के लिसे राज्य की आर से उन्हें बाल दिया काता था। इन हार्बों में सुत कर्तन, बाल बनांग, करवा बुनना और रस्ती बनावा सुकार की बाद सर्व कार्य स्वाच्यन्न के हाथ में होता था।

(क) सीवाध्यन कृषि-विभाग के श्रध्यन को सीवाध्यन कहते थे। यह न केवल देश में कृषि की उन्नति पर ही ध्यान देखा था, अपितु राजकीय मूमि पर दास, मजदूर आदि से खेती थी। कराता था।

(च) सुराष्ट्रा नाराव का निर्माण तथा प्रवीम राज्य हाहा निर्यात्रत था। सुराष्ट्राच क्रांच क्रमाता था, उसे विक्रवाने का प्रवंध करता था तथा उसके प्रवीम का निर्माण करता था।

(छ) स्नाध्यस — इसको कार्य व्यवस्थानी का निरामण या । व्यवहारानों के संबंध में अनेक मुकार के सियम होते के अनेक बिध पशुओं और पिच्यों की इंदबा निषित की । अनेकिक के केवल देश के विविध व्यवहारानों का नियम के अनेकि स्ता अनेकि राजकीय स्ना का सब प्रबंध भी करता था।

(ज) गसिकार्यच मीर्यकाल में बेर्याओं का प्रयोग राज-नीविक हिन्द से भी किया जाता था। संब, सामत आदि को क्या में लाने के लिये गांसिकार्ये प्रयुक्त की जाती थीं। श्रतः बहुत सी वेरयाएँ राज्य की ओर से भी रखी जाती थीं। इसके बेतन आदि सन निश्चित होते थे। राज्ञा के स्नान, महन, अन्नधारण, शिविका, पीठिका, रथ आदि में साथ चलने आदि के लिये राज्य की छोर से वेश्यात्रों को रखा जाता था। यह सब विभाग गासिकाध्यक के अधीन था। स्वतंत्रे वेश्वात्रों का संपूर्ण प्रबंध तथा निरीक्त स भी इसी विभाग के कार्य थे।

(क) सुद्राष्यच-देश से बाहर आने वा जाने के लिये राजः कीय मुद्रा प्राप्त करना आवश्यक होता था । यह कार्य मुद्राध्यक के अधीन था।

(न) विवीतान्वच-गोचर भूमियों का प्रवंश इस वियाग का कार्व था। चौर तथा हिंसक जेतु चरागाहीं की बुकसान न पहुँचार्के, बद्द प्रवंध करना, बहाँ पशुओं के पीने का जल में ज्यसञ्ज हो, बहाँ उसका प्रबंध करना और वालीव तथा कुएँ वनवाना इसी विभाग के बार्य थे। जंगल की सदकों की ठीक रखना, क्यापारियों के माल की र दा करना, काफिसों को खालुकी से बनाना तथा राज्यों के हमतों की सूचना राजा को देना, यह सम कार्य विश्वीताल्यक् के सुपूर्व में।

है। नावस्थक - जनमागी का संव अवंध मावस्थक है समान कोरी वही वहियाँ, समुद्रवटी समा महासमुद्री की हतने वाली नीवाकों वा जहाकों का गरी प्रवर्ध करता था। कर्त है बाचा रूटने घर चना किए के क्यों कर कर नाकित्र

THE THE PROPERTY OF FOR RETURN 

प्रकार होता का शरहन की कोर से बड़ी-बड़ी गोशालाने भी होती

(क) बारबाध्यञ्च—सैनिक ट्रिट से उस समय घोड़ों का बड़ा बहुरम मा। उनके पालन, नसक में उनकि व्यक्ति पर राज्य की बोद से बहुद ध्वान दिया जाता था। घोड़ों को युद्ध के लिये बैबार करने के बासी अनेक प्रकार की क्रबाक्द कराई जाती भी। वे सब कार्य अरवाध्यक्त के अधीन थे।

(व) हस्त्यव्यच्य-यह जगतों से हाथियों को पकद्याने, हस्तिवनों की रचा करने तथा हाथियों के पासन और सैनिक हरित से वन्हें तैयार करने पर स्थान हेवा था। इसी तरह केंक सक्त्यर, भैस, सकरी आदि के लिके भी प्रवक्त कर्मकान के उद्

(ग) इत्याच्या इत्या पराधा का अभित्राय शास विवाद विकाद होते के इत्याच्या का विवाद होते के इत्याच्या का कार्य महार्थ जंगलों में पैदा होते के इत्याच्या का कार्य महार्थ जंगलों में पैदा होते के इत्याच्या का कार्य महार्थ कराके उन्हें कारलानों में भेज दे, ताकि वहाँ कार्यों माल को पैयार माल के रूप में परिवर्धित किया जा कार्य करावें कुत्याच्या के कार्य होते थे, जो जंगलों से कृत्य ह व्यों को समझ कराने वर्ण जंगलों की रहा का कार्य करते वर्ण जंगलों की रहा का कार्य करते वर्ण

(त) परवाश्यक वह न केवत त्यकेशी और जिनेशी आं पार का नियंत्रण करता था, अधित राज्य आर्थ व्यक्ति निर्मित पदार्थों को बेचने का थी प्रबंध करता की

(य) तत्त्वाच्यत्त संपूर्ण सदस्यकि (क्येंगी) देशकी कर् थी। मौर्ययुग का प्रधान सिका पूर्ण कद्दकारा कर को पार्थ बना होता था। पूर्ण के अतिरिक्त अर्थक्स, पाक्षक क भागपुर्ण नाम के सिक्के भी होते थे। (र) आकराम्यच् — गौर्यकाल में आकरों (लानों) से वासुओं में अन्य यहुमूल्य परार्थों को निकालने का कार्य बहुत उन्नत था। यह सब कार्य आकराम्यच् के अधीन रहताथा। उसके नीचे अन्य अनेक उपाध्यक्त होते थि, जिनमें लोहान्यक्त, सबस्पान्यक्त सम्यव्यक्त और सुवर्धान्यक्त विरोध हर से उन्नेस्तरीय हैं।

(थ) देवताध्यस—विविध देवताओं व उनके महिरों क

प्रबंध इसके अधीन रहता था।

(न) सीवर्णिक — टक्साल के अन्यस को सीवर्णिक कहते थे। ये बीस अन्यस समाहत्ती के विभाग के अधीन होते थे। समा हर्जा राज्य का बहुत ही महत्त्वपूर्ण वीर्थ होता था, और अनुप्रती के शासन का संचालन बहुत कुछ उसके हाथ में रहता था।

रै. सिनिधारा - राजकीय कोष का विमाग सिनिधारा के हार्य में रहता था। राजकीय चार्य चौर ज्यय का हिसाब रखना चौर क्सके संबंध में नीति का निर्धारण करना सिनिधारा का ही कार्य था। चार्यक्य ने किसा है — सिनिधारा को सैकड़ों वर्ष की बिहरी तथा चार्यक्ती चार्य-ज्यव का परिज्ञान होना चाहिने, किससे कि वह बिना किसी संकोष या चवराहट के सुरत क्वक सेंच (नेट इन्हम वा सरसंस ) को बता सके।

विशेषाया के वापीन भी वालेक उपविश्वास में । पांताकर में इनका परिराधन इस प्रकार किया है—कोववृद्द काकपृद्ध कोव्यास क्रियाम स्वाप्त किया है जोपनायार केविया के विश्वास की कोवानक करते में । यह प्रीपमुद्द में इस अवस के एस उपविश्वास कावान का तक काम के पांताकर में उपविश्वास कावान का कावान का काम कावान का प्रकार का उपविश्वास कावान का कावान के का कावान का का का अवस्था का काम कर का काम का प्रायः (विक्रोधः पदार्थं) एकत्र किये जाते थे। राज्य की तरफ से अने के व्यवसायों का संचालन होता था, उनसे तैयार किये गवे पदार्थं सिक्षधाता के अधीन परयगृह में भेज दिये जाते थे। क्षेत्रहायार में वे पदार्थं संगृहीत किये जाते थे, जिनकी राज्य की आवश्यकता रहती थी। सेना, राजपुरुष आदि के अने के विश्वे राज्य की श्रोर से जो माल खरीदा जाता था, वह सब कोष्ठागार जाता था या बदले में प्राप्त किया जाता था, वह सब कोष्ठागार में रखा जाता था। कुप्यगृह में कुप्य पदार्थं एकत होते थे। आयुधागार में सब प्रकार के अख-राखों का संग्रह रहता था। बंधनागार (जेलखाना) का विभाग भी सिक्षधाता के अधीज था। वालक्य के अनुसार बंधनागार के सब कमरे सब और से सुरक्षित बनाये जाने चाहिये और सी पुरुष के रहते की लिये कमरे पुषक पुषक पुषक वन होने आहिये।

४. सेनापति - यह मुद्धिविमाग कर महामास्य होता था।
वाण्वय के अनुसार सेनापित संपूर्ण युद्धिवा तथा अलशक्षितद्या में पारंगत हो । हाथी, घोड़े तथा रथ के संवालते
में समर्थ हो । वह चतुरंग (पदाित, अरव, रथ, हरित ) सेना
के कार्य तथा स्थान का निरीचण करे । अपनी मूमि (मोर्ड्ड),
युद्ध का समय, रात्र की सेना, सुद्ध व्युद्ध का भेदन, दूट हुए
व्युद्ध का फिर से निर्माश एकत्रित सेना को तितर-विवर करना,
तितर-वितर हुई सेना का सहार करना, किने की तोबना, युद्धयात्रा का समय आदि वालों की हुई समय स्थान रहे।

्र गुजराज राजा की मृत्यु के बाद बाद दिवसीय राज्य गही का उत्तराधिकारी होता था. बहु दिवसी के बाद बाद भी वह शासन में हाथ बटाता था। उसका सीर्थ ( आलग था, और शासनसंबंधी अनेक अधिकार उसे । थे। राजा की अनुपश्चिति में वह शुरुवपाल (कि कार्य करवा था। यह सब कार्यों में राजा का हाथ बटावा और सहायवा करवा था।

हैं प्रदेष्टा - मीर्थकाल में न्यायालय दो प्रकार के होते थे, धर्मस्थीय और कंटकशोधन । इनके भेद पर हम बाद में प्रकास डालेंगे । कंटकशोधन न्यायालयों के न्यायापीश को प्रदेष्टा करते थे । त्रिविध श्रध्यक्तों और राजपुत्रकों का नियंत्रण करता, वे बेईमानी, चोरी, रिश्वत श्रादि से पृथक् रहें, इसका व्यान रसना भी प्रदेष्टा का कार्य था।

- ७. नायक—सेना के मुख्य संचालक को नायक कहते हैं। सेनापात सैन्य विभाग का महामात्य होता था, पर नायक सेना का युद्ध तेत्र में संचालन करता था। स्कंपाबार (झावनी) तैंबार कराने का काम इसी के हाथ में था। युद्ध का अवसर आने कर विविध सैनिकों को क्या-क्या काम दिया जाय, सेना की क्यूह रचना आदि कैसे की जाय - इन सब बातों का निर्ध्य नायक ही करता था।
- प्रशासकारिक धर्मस्थीय न्यायालय के प्रधान न्यायी-भौरा को व्यावहारिक कहते थे। सारा न्यायविभाग व्यावहारिक के ही अधीन था।
- े कार्याविक—गीर्यकाल में राज्य की और से अनेक अरकानों का संचालन होता था। सानों, जंगसी, सेती आदि से एकत्रित कच्चे मास को भिन्न-भिन्न उपयोगों के सिये तैयार, करने के निये राज्य की और से जो विविध आरकाने थे,

मित्राजुन कार्यातिक के प्रमीन था। वायावें ने सिका है। हि जो धामुर्थ निकल, उन्हें क्षप्ते अपने अरक्षानी ने क्या अस्य । जोश्माल तैयार हो क्षेत्र के के वही जहां कु किसा आया ज्या किया के अस्तिक करणा केता, विक्रेसा तथा कर्ता (पका माल तैयार करने वाला ) को

्रिंग मित्रपरिषद् अध्यच् —राषा को सलाह देने के लिये मित्रपरिषद् होती श्री, यह हम पहले लिख चुके हैं। उसका एक हुक्क विश्वास होता था, जिसके अध्यच की गिलती राज्य के क्रियाल अठारह तीथों में की जाती थी।

११. इंडपाल सेना के दो महामात्यों, सेनापित और बायक का उल्लेख ऊपर हो चुका है। दंडपाल भी सेना के साथ ही संबंध रखता था। इसका विशेष कार्य सेना की सक आवश्यकवाओं को पूरा करना और उसके लिये सब प्रवंध

करना होता था।

१२. अंतपाल मागा साम्राज्य में सीमांत बदेशी का बदा महत्त्व था। सीमा की रक्षा के लिये बहुत से दुर्ग कर समय बनामें आते थे। बिदेशी सेना जब आक्रमण करके अपने राज्य की सीमा को लाँचने सगे, तो ये दुर्ग के बचाब के किये बढ़े क्ष्य योगी होते थे। सीमामदेश के रास्तों पर भी जगह जगह खावनी डाली जाती था। यह सब कार्य अंतपास के सुपुर्व था। सीमामांत में ऐसी भी अनेक जावियों को बसाया आता था। सिमामांत में ऐसी भी अनेक जावियों को बसाया आता था। जिन्हों लड़ाई में ही आनंद आता था और जिनका पेशा ही युव करना होता था। शमु के आक्रमण करने पर के सब आवियाँ उसका मुकाबला करने के लिये पर स्था होती ही। इनकी उपनस्था भी अन्याल के ही हाथ में भी

१३. तुर्गपाल—जिस प्रकृत सीम प्रदेश के कि निवास के अधीन थे, वैसे ही सामाच्य के जिल्ही दुर्ग दुर्गिक अधिकार में रहते थे। उस युग में बड़े-बहुँ मार्ग दुर्ग के क्ये ही बसे होते थे। पाटलीपुत्र के चारों चोर मी प्राचीर जिल्ही

थी। यही दशा अन्य बढ़े नगरों की थी। इन सब की दुर्ग क्य में व्यवस्था दुर्गपाल के हाथ में होती थी।

१४. नागरक—जैसे जनपदों का शासन समाहती के अभीन या, वैसे ही पुरों या नगरों के शासन का सर्वोक्य अभिकारी नागरक होता । विशेषतया, राजधानी का शासव बागरक के हाय में रहता था। साम्राज्य में राजवानी की विदोध अस्या होती थी। पाटलीपुत्र उस युग में संसार का सक से बड़ा बगुर था। रोम और एयन्स की जनसंस्था का विस्तार पाटलीपुत्र की अपेसा बहुत कम था। ६ मील लंबे और १५ मील चौड़े इस विशाल नगर का प्रवंद एक पृथक माहामात्य के अधीन हो, यह उचित ही था।

१४. प्रशास्ता-चालक्य के चतुसार 'राजकीव सिस्सि आजाओं पर शासन आभित होता है। संधि और विश्व का कृत राजकीय आजार्ये ही हैं। इन सब आवार्जी (की शासन ) की लिपियद करने के लिये एक प्रथक विभाग मह बिसके प्रधान अधिकारी को अशास्ता कहते थे। राज्य के कार्य सन विभागों का रिकार्ड रखना भी इसी का काम ना। इ चर्चीन जी विशाल कार्यालय होता या उसे चयपट्टी के राजकीय कर्मचारियों के वेचन, नौकरी की स्था वेस, क्षेत्रपक, मार्ग, ब्रांक भारि के धर्म, व्यवस्था आहि का उल्लेख, खाता, कारवामां आहि हे कार के विश्व बे सब असपटल में अलीमाँ ति "निवेध पुरतकार किने आप

६ रीवारिक यह राजप्रीसार के प्रकृत कराकि ति मा । मार्गप सामारवं के कृटरमानीय राज्यका संस्था कार्या विशास की भी, जिसमें क्यारी के क्या CANAL SERVE STREET, SALES 

कारवार्षिक राजा की निजी श्रांगरत्तक सेना के अध्यक्त की श्रांवर्गरिक कहते थे। श्रंतःपुर के श्रंदर भी श्रांक के श्रंवर्गर्स सैनिक राजा की रत्ता के लिये सदा तत्वर सकते थे। जिस समय भी राजा रानी से मिलता था, वश्री वह खड़ेसा होता था। पर उस समय भी यह मलीमाँ ति देख जिला जाता था, कि रानी के शयनागर में कोई अन्य व्यक्ति थीं हिपा हुआ नहीं है। वह परिचारिकार्वे रानी की भी अध्यक्ति वरह सलाशी से लेवी थीं। यह सब प्रवंध सांतर्वशिक के अधीन था।

वल का वड़ा महत्व था। इसका उठलेख क्रनेक कर पहले हो सका है। आगम सम्राटों ने अपनी शक्ति के विस्तार में इन भाट-विक्र सेनाओं का महीगाँति उपवोग किया था। इन्हीं के समान राजक संचारी को आटबिक या अटबियाल कहते ने स्मार बहु राज्य के सदारह तीथों में से एक मान्स काता था।

### ( A ) salasaafal ...

यामसंघ और राजा के न्याबालय के अविद्या भीच के

न्यायालय धर्मस्थीय और इंटकशोधन, इन दो भागों में विभक्त रहते थे। धर्मस्थीय न्यायाल में के न्यायाधीश धर्मस्थ या क्याय-द्वारिक कहलाते थे और कंटकशोधन के प्रदेष्ठा, इन दोनों प्रकार के नवाया तयां में कित-कित वावों के मामजों का फैसला होचा था, इसकी विस्तृत सूची कौटतीय अर्थशास में दी गई है। वर्मस्थीय में प्रवानतया निम्नलिखित सामले पेश होते थे जी व्यक्तियों या व्यक्तिसमूहों के आपस के व्यवहार के सामसे। आपस में जो 'समय' या कंट्र कर हुआ हो, उसके मामले। स्वामी भीर मृत्य के मृगढ़ें। दासों के भगड़े। ऋख की चुकाने के सामले। वन को अमानत पर रखने से पैदा हुए मगड़े। क्रय-विक्रय संबंधी आमते। दिए हुए दान को फिर औटाने या प्रतिझात दान को त हेने का मामला। डाका चोरी वा लूट के मुकदमे, किसी कर इम ना करने का मामला। गाली, कुवचन या मानहानि के मामले। जुए संबंधी मागड़े। मिल्कयतं के बिना ही किसी संपत्ति को केव देमा। मर्लिकयत संबंधी विवाद । सीमा संबंधी मगहे । इनारवा कि बनाने के कारण उत्पन्न मामले। चरागाहीं, खेवीं और मार्गी को अति पहुँचाने के मामले। पति-पत्नी सर्वधी मुक्तरमें। सौधन संबंधी विवाद । संपत्ति के कटवारे और उत्तराधिकार वर्तनंत्री मार्थे । सहोबोग, क्यनी तका सामे हे मामले । किन्छ कार्य पैशा करने के मामले। न्यायालय में स्वीकृत निर्ह्मन स्वीकृ विवाद और विविध समिते।

चंद्रकरोचन न्याबालयों में निम्हाकेशित स्थावे है। कोने ये—शिनियों व कारीगरों की रका बना उनसे दूसरों की रखा। इवाकारियों की रका बना उनसे इसरों की रका। शादीन क नाकेशिक जापवियों के निराकरण संबंधी माणवे स्थावक इक्ष ज्यानी से वाजीरि । प्राने नामी सोनी की शिक्षणारी इक्ष ज्यानी से वाजीरि । प्राने नामी सोनी की शिक्षणारी । का बाह्य के करने कर निरुक्तारी। मृत देह की परीका कर सुन्द के करन का बया लगाना। अपराध का पता करने के किये किया आँति के प्रश्नों तथा शारीरिक कच्टों का प्रयोग। सरकार के संपूर्ण विभागों की रचा। अंग काटने की सजा मिलने पर क्यके बदले में जुर्माना देने के आवेदनपत्र। शारीरिक कच्ट के साम वा उसके विना मृत्युदंह देने का निर्माय, कम्या पर क्यांस्कार और न्याय का उस्कंघम करने पर दंह देना।

उपर की सूचियों से स्पष्ट है, कि धर्मस्थीय न्यायालयों में व्यक्तियों के ज्ञापस के मुक़दमें पेश होते थे। इसके विपरीत इंटकशोधन न्यायालयों में वे मुक़दमें उपस्थित किये जाते थे, जिनका संबंध राज्य से होता था। इंटकशोधन का अभिनास ही वह है कि राज्य के इंटकों (कॉटों) को दूर किया जाड़ा।

न्याबासयों में मुक्तर से किस प्रकार किस जाते थे, प्रश्न निश्म पर भी कार्यशास में बिस्तार से प्रकाश डाला मा है। जब निश्चंत्र के लिमे कोई मुक्तरमा जाता था, तो निस्त्रतिक्षित कार्ते वर्त की जाती थीं—

- १. ठीक वारीस
- २. अपराध का स्वरूप
- ३. घटनात्यलः।
- ४. यदि ऋण का मुक्तमा है, तो ऋश की बाजा।
- ४. बादी और प्रतिवादी दीनों का देश, मान, जाति, गोत्र, नाम भीर पेशा।
- ६ दोनों पत्तों की बुकियों तथा प्रमुखियों का प्रान्त

इस संबंध में साझी, जिरह आहि सर नाम है। ने विस्तार से उल्लेख किया है।

# (८) राजकीय आय-हणव

कोडलीय शर्थशास में राखकीय आय के निम्नलिसित साधनों इस विस्तार से वर्सन किया है—

१. दुर्ग-नगरों से जो बिबिध आमदनी माग्ध साम्राज्य की होती थी, उसे दुर्ग कहा जाता था। दुर्गों की आमदनी के निविधः साधन विस्मतिसिव' बे:-(क) शुल्क - चुंगी । (स) वीवर्ष -तील और माप के साधनों को प्रमाखित करने से प्राप्त कर (ग) इरड-जुरमाना । (प) नझारिक-जेलसानी से आप । (क) मुद्रा-पद्मांच की काम । (च) मुद्रा-तगरश्चेश के समय अध (सरकारा पास ) सेने से होने वाली आमदनी । क) सुन शराय के हेकों की आव ! (हा) स्वा-न्यूय इसानों की प्रमादवी (क) सूत्र-राज्य की ओर से बनाय, रोगी, विकसाम जाए क्मिक्रीं से काम कराया जाता था, उसकी आमदनी। (य) कैस -तेत के व्यवसाय पर राज्य कर लेता था, उसकी आह । ही पृत-वी के कारोबार से वस्त होने बाला कर 1 (ठ) क्या नवक बनाबे पर जनावा गया कर। (इ) सीवविक सुनार से वस्ता होते जाता कर। (ह) पट्यसंस्था-राजमोदः प्रकार विकी से होने बासी जाय । (स) बेरमा - बेरवाओं की बाद कर स्वांत ज्यवसाय करने वाली बेरवाओं से धर । (व) अर्थ की भार । (अ) प्रास्तुक—जनम संपन्ति से काद किया न काला कर तथा जायहार विक्री के समय शिका जाते माला कर (क) कारीनरों तथा शिक्षियों को अखियों से वस्त होने बाबा कर । (क) देशसम्बद्ध - धर्ममहिटी से प्राप्त कि का writer fei urt-wer i un i und d und 

े राष्ट्र चेहात या जनपह से जो आमदनी राज्य की होती थीं, उसे राष्ट्र कहते थे। इसके अंतर्गत निम्नलिखित आमदिनियाँ होती थी:—(क) सीता— राज्य की अपनी जमीनों से होने वाजी आमदनी।(ख) माग — जिन जमीनों पर राज्य का स्थामित्व नहीं था, उनसे वस्त किया जाने वाला कर। (म) जिल—वीर्यस्थान आदि धार्मिक स्थानों पर जगा हुआ विद्रोध कर। (घ) विद्युक्त ने देहात के ज्यापार पर क्रिया जाने वाला कर (क्) नदी पालस्तर—नदियों पर क्षेत्र हुतां पर से पार उतरने पर क्षिया जाने वाला कर। (च) नाथ — नीक से नदी पार करके पर क्षिया जाने वाला कर। (च) नाथ — नीक से नदी पार करके पर क्षिया जाने वाला कर। (च) वहन कसवों का कर। (क) विद्युक्त जिला कर (क) विद्युक्त जिला कर (क) विद्युक्त जिला कर। (क) विद्युक्त जिला कर (क) विद्युक्त कर (क) विद्युक्त जिला कर (क) विद्युक्त कर (क) विद्युक्त जिला कर (क) विद्युक्त कर (क) विद्युक्त कर

े सान गोर्यवुग में सान राज्य की संपत्ति होती औ। सोना, घाँगी, हीरा, मखि, मुखा, मुँगा, शंखा, सोहा, नंगक, पत्यर तथा जन्य धानेक प्रकार की खाँमों से शाज्यकोग की बहुत जामदवी होती थी।

४. रोतु पुष्पी स्वीद पूर्ती के उद्यान, शास के क्षेत्र भौर मूर्ती (सूर्ती, शतनम, कंद भावि ) के लेखीं से की जान होती थी, उसे सेतु कहते हैं।

४. वन—जंगती वर उस जुग में राज्य का कविकार होता था। जंगलों से राज्य की क्षतिक अकार की जान थी।

६. त्रज—गाय, घोड़ा, बेंस, इक्टी आदि परुषों के होने वाली आय को त्रज कहते हैं। उस कार्य हैं सुरू की अपनी परुशालायें भी होती थीं।

७. विशिक्षय — विशिक्षय हो प्रकार के को के कि का और जैलपथ। इनसे होने वाली आय विशिक्षय का की कि के कीटलीय अर्थशास में राजकीव आय है के सार्व स्थापन व सित हैं। यदि आधुनिक 'राजस्वशास के अनुसार मौर्यकाल के राज्य की आय का हम अनुसीसन करना चाहें, तो इस प्रकार

१ भूमिकर जमीन से राज्य को आमदनी दो प्रकार से होवी थी, सीवा और भाग। राज्य की अपनी समीती से बो आमदनी होवी थी, उसे सीता कहते थे। जो जुम्हेर्ने राज्य की अपनी संपत्ति नहीं थीं, उनसे 'आग' बसूल किया जाता का की किसान सर्वथा स्वतंत्रहण से खेवी करते थे, जो सिचाई का प्रबंध भी अपने आप करते थे, उनसे जमीन के उत्तक बा निकुष्ट होने के अनुसार, कुल उपज का 🗦 या 🚉 भाग भूत्रिकार रूप में लिया जाता था। जो किसान सिंचाई के लिये सरकार में जल केते थे, उनसे भूमिकर की दर और थी। जिन आमीनीं की सिनाई कुष वादि से हाथ द्वारा पानी सींच कर होती थी, उन्हें उपने का है भाग निया जाता था। जिनकी चरस, रहट, आदि द्वारा पानी सींच कर सींचने के लिये दिया जाता था, इनसे उपज का क्षेत्राम लिया बाता था। जहाँ सिन्दाई पंप, बातन क्षेत्र आदि द्वारा दोवी थी, उतसे हैं भाग लेने का निवम का ! अरी सा नंदर से सिकाई होते को दशा में भूभिकर की साक माज का कीयाई साम होती भी।

यदि कोई किसान वालाव या प्रकंत सकत को तमें किहें से बतावें, तो उसे पाँच साल के द्विये शूगिकर से पुष्ठ कर किशा किसा था। दूटे-पूटे वालाव या मकान का सुधार करने पर चार वर्ष क्षक और वने दूध को बढ़ाने से कीन खाल क्षक अधिकर मही किशा कावा था।

्र श्रेटचर मोर्थच्यक में बहुदूद हो, क्या है होते में निर्मात (म्रेटचेट कर ) चोर - म्हेरच ( क्याचा क्राइट चिमायक्रम (हे इस हो मान प्रस्तात क्राइटचेट के स्थाप क्राइटच

कार्क भारता देशक बोहा, पारा बादि अनेक पदार्थी पर 🗮 🍀 १० की सदी वी। कुछ पदार्थी पर कर की मात्रा 🔾 🖏 🎳 और १६% की सदी भी होती थी, पर साधारस निवन रे के सदी का ही था। कुछ देशों के साथ आयात कर के संबंध किरियायत भी की जावी थी। इसे देशोपकार कहते थे ने क्षेत्र ने बिसा है—'देश और बावि के बरित्र के अनुसार मंत्रे और पुराने माल पर कर स्थापित करे । अन्य देशी उपकार करने पर शुल्क को बढ़ा है।' जिन न्यवसायों पर राज्य का एकाधिकार था, उनके बाहर से आने पर अविरिक् कर (वैधरक) मो लिखा जाता था। उदाहरख के लिये संदि नमक की बिद्देश से मँगाना हो, वो १६३ की सदी आयाद कर बिया जाता था। उसके अविरिक्त उतना वैधरख ( इर्गामी ना अविरिक कर) भी देना पहुँवा या जिस्ना कि बिदेशी नमक के बाने से नमक के राजकीय व्यवसाय की हानि पहुँची हो। इसी तरह तेल, राराव आदि राज्याधिकत बस्तकों के जानात. पर भी हरजाना देना होता या। इस बायाव कर का कर्यन राजकीत आजदनी को बढ़ाना है। या। ब्रिएरी। क्यामार के संबंध में कापार्थ पायक्य की बीबि वह भी- बिहेरी वार् को जानुमह से स्वदेश में प्रवेश कराया आहे । क्या विके नाविको तथा विवेशी आंच के स्थापारियों है। अंदर्श लिये जाने वाला कर मांक चूर दिया क्षाचे 🖹 🦂

निर्यात माल पर भी कर लिया जाता था वह तो कोटलीय अर्थशाल से ज्ञात होता है पर इस कर की बर क्या थी, संबंध में कोई सुचना जाएक्य के नहीं ही । अपने देश के को बाहर भेजने के संबंध में अर्थशाल के लिक्शिक के लिक्शिक के महत्त्व के हैं— 'जल मार्ग से विदेश में आल को नेकिंग मार्ग न्या भोजनव्यय, विनिमय में आने बाले कि

की कीमत तथा परिमाण, यात्राकाल, भयप्रतीकार के उपाय में हुआ व्यय, बंदरगाहों के रिवाज, नियम आदि का पता लगावे। भिन्न-भिन्न देशों के नियमों को जान कर जिन देशों में माल भेजने से लाभ समके, वहाँ माल भेजा जावे। जहाँ हानि की सभावना हो, वहाँ से दूर रहे। इसी प्रकार परदेश में व्यापार के लिये, पर्य पर्व प्रतिपत्य (नियीत माल और उसके बदले में आने वाला माल) के मूल्य में से चुंगी, सड़क कर गाड़ी का खर्च, दुर्ग का कर, नौका के भाड़े का खर्च आदि बटा कर शुद्ध लाम का अनुमान करे। यदि इस हंग से लाभ न माल्म पड़े, तो यह देखे कि अपने देश की चीज के बदले में कोई ऐसी वस्तु विदेश से मँगाई जा सकती है या नहीं जिसमें लाभ रहे। इसमें सदेह नहीं, कि आवार्व चाल्क्य बिहेशी व्यापार को उत्तम मानते थे, और उसकी बुद्धि में देश का लाम समकते थे।

3. विकी पर कर—गीर्यकाल में विकी पर चुंगी केने की व्यवस्था थी। पालका ने लिला है कि उत्पत्तिस्थान पर कोई भी पदार्थ वेचा नहीं जा सकता। कोई भी वस्तु चुंगी से न बच्च सके इसलिये वह नियम बनावा गया था। को कि लिसमें का उत्तांकन करते थे, उन पर आरी जुरमान कि लिस जाता था। इन जुरमानों की मात्रा बहुत अधिक की कामा से लिस पदार्थ सरीद्वे पर ६०० पए, की लिस से अमाज भोल सेने पर १३ पए जुरमाने की व्यवस्था था। सब माल पक्ष शुरुकारण के पास सावा जाता था। बुंगी वे हैने के माल पक्ष पुरुकारण के पास सावा जाता था। बुंगी वे हैने के माल देश पर आमाज मात्रा के लिस से माल देश पर आमाज मात्रा के लिस है।

and all shares over \$1 are frances used and \$100 and \$100

है:—'नाप कर बेचे जाने वाले पदार्थी' पर ६ फी सदी, वौल कर बेचे जाने वाले पदार्थी पर ४ की सदी और गिन कर बेचे जाने वाले पदार्थी पर ६ दे प्रतिशत शुल्क लिया जाता था।

रे. प्रत्यच कर-मौर्ययुग में जो विविध प्रत्यच कर लगाये जाते थे, उनमें से कुछ ये हैं।

- (क) वील और माप के परिमाखों पर इन पर चार मापक कर लिया जावा था। प्रामाणिक वहीं वा माप के साधनों की काम में न लाने पर दंड के रूप में २७-३ पछ जुरमाना लिस् आता था।
- (स) जुझारियों पर—जुझा खेलने की क्रतुमात सेने पर कर देना पहला था, और जो धन जुए में जीवा जाय, उसका क की सदी राज्य से सेवा था।
- (ग) रूप से आज़ीविका चलाने वासी वेरवाओं से दैनिक आमदनी का दुगना प्रतिमास कर रूप में लिया जाता था। इसी वरह के कर नट, नाटक करने वाले, रस्सी पर नाचने वासे, गायक, बादक, नर्तक व अन्य तमाशा करने वालों से भी वस्त करने का नियम था। पर यदि ये लीग विदेशी हों, सो इनसे पाँच प्रश्न अविरिक्त कर भी लिया जाता था।

(घ) घोषी, सुनार व इसी तरह के अन्य शिल्पियों पर अनेक कर लगाये गये थे। इन्हें अपना व्यवसाय चलाने के क्रिके एक प्रकार का लाइमेंस लेना होता था।

४. राज्य द्वारा अधिकृत व्यवसायों से आव राज्य का जिन व्यवसायों पर पूरा आधिपत्य आं, उन्में साने, जंगह नमक की उत्पत्ति और असंशास का कारी बार मुख्य है। इन अविरिक्त, शराब का निर्मास भी राज्य के ही अधीन था। असे सब से राज्य का अच्छा आमहनो होती थी। अनेक क्यांचा पर भी राज्य का स्वन्त उस युग में होता था। राज्य की औ

से जो पदार्थ विकी के लिये तैयार होते थे, उनकी विकी भी

६. जुरमानों से आयः मौर्यकाल में अनेक अपराघों के लिये दंड के रूप में जुरमाना लिया जाता था। इनका बढ़े विस्तार से वर्णन कौटलीय अर्थशास में उपलब्ध होता है।

श्री। स्टब्स, पण आदि सिक्के टकसाल में बनते थे। जो व्यक्ति याहे अपनी धातु ले जाकर टकसाल में बनते थे। जो व्यक्ति याहे अपनी धातु ले जाकर टकसाल में सिक्के ढलवा सकता था। पर इसके लिये १३ में प्री प्रीमियम देना पड़ता था। जो कोई सरकारी टकसाल में नियमानुसार सिक्के ले बनवा कर स्वयं बनाता था, उस पर २४ पण जुरमाना होता था। प्रीव और अशक व्यक्तियों के गुजारे का प्रवंध राज्य करता था, पर इस तरह के लोगों से सूत कताने, कपड़ा बुनने, स्सी बळने आदि के काम भी लिये जाते थे। राज्य को इनसे भी इक्क कामका होता थी।

इन सब के आविरिक आपत्काल में संपत्ति पर अनेक प्रकार के कर लगाये जाते थे। अर्थशास में इनका विस्तार से बर्धन किया गया है। सोना-चाँदी, मिख-मुक्ता आदि का क्यार पार करने वाले धली लोगों से ऐसे अवसर पर उनकी धार्म पूछी का ४० की सदी कर में ले जिला जाता था। अन्य मुकार के क्यापारियों व व्यवसायियों से भी ऐसे अवसरों पर विशेष कर की व्यवस्था भी जिसकी मात्रा ४० की सदी से ४ की सदी अक होती थी। मंदिरों और धार्मिक संस्थाओं से भी ऐसे अव-क्या पर उपहार और दान लिये जाते थे। सनदा में अर्थरीय क्या अर्था हा, कि ऐसे अवसर पर बदारता के साम राज्य का अक दे इसके लिये दानियों का अनेक अकार से अन्यान की किया आता था। राज्य को किवित्र करों से जो आमदनी होती थी, उसके ज्या के संबंध में मो बहुत सी उपयोगी बात कीटलीय अर्थ साम्र से झात होती हैं। यहाँ इनका भी संबंध से उल्लेख करना उपयोगी है।

१. राजकर्मचारियों के बेतन - अर्थशास में विविध राजकर्मचारियों के वेतनों को दूर पूरी तरह ही गई है । इसमें
मंत्री, पुरोहित, सेनापति जैसे बड़े पदाधिकारियों का बेतन
४००० पर्स मासिक दिया गया है। प्रशास्ता, समाहर्ता और
आंतर्वशिक सहश कर्मचारियों का २००० पर्स मासिक; नायक,
टयाबहारिक, आंतपाल आदि का १००० पर्स मासिक; अश्वमुस्य, रयमुख्य आदि का ६६० पर्स मासिक; विविध अश्वनी
का ३२० पर्स मासिक; पदामि सैनिक, लेसक, संख्यापक आदि का
४२ पर्स मासिक और कन्य कोटे-कोटे कर्मचारियों को ४ पर्स
मासिक बेतन मिलता था। इनके अतिरिक्त, यदि किसी राजसेवक की राजसेवा करते हुए मृत्यु हो जाती थी। तो उसके पुत्र
और स्त्री को कुछ बेदन मिलता रहता था। साथ ही, उसके
वालक, वृद्ध तथा न्याबिधोड़ित संबंधियों के साथ अनेक तकार
के अनुमह प्रदर्शित किसे जाते के।

र सैनिक व्यय सोना के विविध विषाहियों व आकी सरों को किस दर से बेशन मिलता था इसका पूरा विषक्त अर्थशास में दिया गया है। मैगरमनीच के अनुसार बंहगुम को की सेना में ६ लाख पदाति, तीस हचार अर्थशास में किसे के हमें वेतन दिया जाता हो, तो केवल वेतमा में ही कि अर्थशास में विषक्त पता प्राप्त पता प्राप्त पता प्राप्त के विषक्त के स्पार्थ में विकि के स्पार्थ पता प्राप्त के विवर्ध से कि अर्थशास में विकि के स्पार्थ पता प्राप्त के विवर्ध से हैं। के के स्पार्थ सामा प्रतिवर्ध सर्च हो जाता था। इसमें सदद नहीं, कि साग्रम सामा प्रतिवर्ध से ही वी थी।

३. शिक्ता-मीर्थकाल में जो व्यय राज्य की कार्य

शिक्षा के लिये किया जाता था उसे देवपूजा कहते थे। अर्थ-शास्त्र के अध्ययन से प्रतीत होता है, कि अनेक शिक्षणालयों का संचालन राज्य की तरफ से भी होता था, और इनके शिक्षकों को राजा की तरफ से वेतन मिलता था। इसे मृति या बृत्ति न कह कर 'पूजा वेतन' (आनरेरियम) कहते थे।

४. दान-नातक, बृद्ध, व्याधिपीदित, आपित्रमस और इसी तरह के अन्य व्यक्तियों का भरख-पोषख राज्य की तरफ से होता था। इस सर्च को दान कहते थे।

४. सहायता—सरकार की ओर से अनेक कार्यों में अनेकिविध लोगों की सहायता की जाती थी। मैगनस्थनीय के अनुसार शिल्पी लोगों को राज्यकीय से अनेक अकार से सहायता दी जाती थी। इसी तरह, कुषकों को भी विशेष दशाओं में राज्य की ओर से सहायता भाग्न होती थी। उन्हें अग्रेय-समय पर न केवल करों से ही मुक्त किया जाता था, पर राज्यकीय से बन भी दिया जाता था।

है. सार्वजनिक आमोद-प्रमोद—इस विभाग में वे मुख्य स्थान, उद्यान, चिदियाघर आदि अतर्गत हैं, जिनका निर्माण राज्य की तरफ से किया जाता था। राज्य की ओर से पशुः पत्ती, साँप आदि जन्तुओं के बहुत से 'बाट' बनाये आते के जिनका तर्श्य जनता का मनोरंजन था।

हन सब में राज्य को बहुत खर्च पड़ता था और आमदनी का काफी हिस्सा इन कार्यों में ज्यय हो जाता था

दे राजा का वैयक्ति खर्च मौर्यकाल में राजा का वैयक्ति खर्च भी कम नहीं था। खंद:पुर बहुद शानदार और विशाल बनाये जाते थे। सैकड़ों दौवारिक और इजारों खंद-विशाल बनाये जाते थे। सैकड़ों दौवारिक और इजारों खंद-विशाल सैनिक इमेशा राजमहल में विद्यमान रहते थे। राजा बहुत शान के साथ रहता था। उसके निजी ठाट-बाट में भी बहुत अधिक व्यय होता था। केवल महानस (रसोई) का खर्च इतना अधिक था, कि चाएक्य ने व्यय के विभागों में इसका प्रथक रूप से उल्लेख किया है। राजमासद की अपनी सूना (व्यक्ताना) प्रयक्त होती थी। राजमहल और अन्तः-पुर के निवासी की-पुरुषों की संख्या हजारों में पहुँ बती थी।

राजा के परिवार के विविध व्यक्तियों को राजकीए से वाकायदा वेतन दिया जाता था। इसकी दर भी बहुत अधिक होती थी। बुदराज, राजमाता और राजमहिषी को बार-चार हजार पण मासिक और कुमार वा कुमारमाता को एक एक हजार पण मासिक वेतन मिलता था। यह उनकी अपनी निजी आमदनी थी, जिसे वे स्वेच्छा से खर्च कर सकते थे।

### (६) मर्दुमशुगरी

मौर्यकात में मनुष्यगणना के संबंध में संबंध से निर्देश पहते किया जा चुका है। पर इस विषय में कुछ अधिक विस्तार से लिखना आवश्यक है। मौर्ययम में सनुष्याणका अतिवर्ध होती थी। इसके तिये सरकार का एक स्थिर विश्वास होता था, जो सदा मनुष्यों की संख्या अपनी निर्वाध सुरकों में दर्ज रखता था केवल मनुष्यों की ही गणना नहीं होती थी, अलिख पशु व जंतु भी गिने जाते थे। समाहर्षों और नागरक की

क्षरक से यह कार्य गोप नाम के राजपुरुष (की प्रायः दस प्रामी के शासक होते थे ) किया करते थे । ये राजपुरूष प्रत्येक श्राम की निवंधपुस्तक में निम्नलिखित बातें दुई करते थे -(१) गाँव में चारों वर्णों के कितने-कितने आदमी हैं। (२) कितने किसान हैं। (३) कितने गोरचक या ग्वाले हैं। ं(४) किवने सौदागर हैं। (४) कितने कारीगर हैं। (६) कितने नौकर हैं। ७) किवने दास है। ( द कितने दो पैरों वाले जन्तु हैं। ( ६ ) कितने चौपाये हैं। (१०) गाँव में कुल घन कितना है। 👍 ( ११ ) गाँव से कितनी बेगार मिल सकती है। ् (१२) गाँव की चुंगी की आमदनी कितनी है। ( १३ ) गाँव के जुरमानों द्वारा कितनी आमदनी होती है। (१४) कियमें मकान हैं, जिनसे कर मिलवा है। (१४) श्रास के निवासियों में कितने पुरुष, कितनी विश्व कितने हुए भीर कितने वालक हैं। (१६) किवने घर हैं, जिनसे कर नहीं मिलता। (१७) निवासियों के चरित्र किस तरह के हैं है

(१६) उनके पेरो क्या-क्या हैं।

(१६) श्रामदनी कितनी-कितनी है। (२०) प्रनका सर्ज कितना विसना है।

शहुंगसुमारी रजिस्टर में दर्ज होने बाबी इस मीत कर वह बलीमां हि समग्र जा सकता है कि औ

में बहुत्वम्यान कियनी पूर्णन के साथ होती थी। केल

ने भी मनुष्यगणना के संबंध में इस प्रकार निर्देश किया है - 'वीसरा बर्ग उन लोगों का है, जो जन्म श्रीर मृत्यु का पता लगाते वथा उसका हिसाब रखते हैं। ऐसा करने का उद्देश्य केवल यही नहीं है, कि इससे कर वस्त करने में सहायवा मिलती है, पर श्रमली श्रभीष्ट बात यह है कि चाहे कोई खोटा हो या बढ़ा, किसी के जन्म या मृत्यु की बात राज्य-इष्टि से बच न सके।'

# (१०) गुप्तचर विभाग

विजिगीषु मागध सम्राट्टी के लिये गुप्तचर विभाग को उन्नत् करना परम आवश्यक था। चाराक्य ने इस विभाग का बढ़े विस्तार के साथ वर्धन किया है। मुख्यतया निम्नतिस्तित प्रयोग् बनों से गुप्तचरों का प्रयोग होता था:—

- श्रमात्यों पर निरीक्तण रखने के लिये, अमात्य पर पर केवल में ही ज्यक्ति नियत किये जाते थे, जिनकी पहले गुम-चरों द्वारा पूरी तरह परीचा ले ली जाती थी। पुरोहित, सेना-पति आदि सब महामात्यों की परीका के लिये अनेकविध लपाय कौटलीय अर्थशास्त्र में लिखे हैं। नियक्ति के बाद सी अमात्यों के 'शौच' और 'अशौच' का पता गुप्तचर लोग हुल्याते रहते थे। बढ़े बढ़े अमात्यों के खितिरक्त राज्य के सब डोटे बढ़े कर्म-चारियों पर गुप्तचरों की जिमरानी रहती थी।
- र. पौर श्रौर जानपद कोगों की मावनाकों का प्रका कानने के लिये भी गुप्तचर नियत किसे जाते हैं श्री कात में किस बात से श्रसंतोष है, लोग राजा को प्रसंद करते हैं का नहीं केता के वनी-मानी प्रभावशाली लोगों के क्या किया है श्री का क्या रुख है इन सब बावों का क्या सेकर गुप्पचर लोग राज्य को सूचना भेजते रहते हैं।

रे. गुप्तचर लोग बिदेशों में भी काम करते थे। पहोंसी शत्रु देश व विदेशी राज्यों की गति, विचार, भाव आदि का पता करने के लिये गुप्तचर सदा सचेष्ट रहते थे। जिस देश को अपने अधीन करना होता था, उसमें बहुत से गुप्तचर नाना-विध वेश बनाकर भेज दिये जाते थे। ये शत्रुओं में परस्पर फूट सजने तथा सब गुप्त भेदों का पता लगाने के कार्य में तत्पर रहते थे। इस विभाग के गुप्तचरों के कुत्र भेद ये होते थे:—

(क) कापटिक छात्र—विद्यार्थी के बेश में दूसरे के मर्भ की जानने के लिये नियक्त गुप्तचर।

(स) उदास्थित सन्यासी या वैरागी के बेश में प्रज्ञा और सदाचार से युक्त गुप्तजर।

(ग) गृह्मविक किसान व अन्य सीधे-सादे गृहस्थी के तेया में. प्रज्ञा और सदाचार से युक्त गुप्तचर ।

(प) वैदेहक सौदागर के वेश में प्रज्ञा और सदस्तार से युक्त गुप्तचर।

(क) वापस-मृंड या जटिल वपस्वी साधु के वेश में गुप्त-चर।

इनके अविदिक्त, रसोइया, स्नापक (रनान कराने वाला), विस्तर विद्याने वाला, नाई, प्रसादक, पानी मरने वाला, रखई आदि का वेश वनाकर तथा वेश के अनुसार ही कार्य करते हुए प्रश्ना और सदाचार सेयु क उच्चशिक्षित गुप्तचर लोग विदेशों में अपना कार्य करते रहते वे । कुन्नका, विदेशों, सूक, (गंगा) किया, बाद आदि होने का बहाना करके भी बहुत से गुप्तचर कार्य के समी का पता नगाने में प्रवाहरी के रहते के । विदेशों, क्षिया आदि भी इस विभाग में निवृत्त होते थी । वहुत से विदेशों, क्षिया कार्य करते स्वाहत करते थी। वहुत से विद्यान करके स्वाहत करते थी। वहुत से विद्यान करते स्वाहत करते थी। वहुत से विद्यान करते स्वाहत करते थी।

गुणकर विमाग के केंद्र अनेक सामी का कीरी के हैं।

केंद्रों को 'संस्था' कहते थे। गुप्तचर लोग जिस किसी रहस्य का पता लगाते में, उसे अपने साथ संबद्ध 'संख्या' में पहुँचा देते में। वहाँ से वह बात उपयुक्त राजकर्मचारी के पास पहुँच जाती थी। इसके लिये गुप्तलिप का प्रयोग किया जाता था। विविध पादों को सूचित करने के लिये पृथक् पृथक् संज्ञायें बनी हुई थीं। इस गुण्तिलिप में लिखकर संदेश की यथास्थान पहुँचा दिया जावा या। विविध संस्थाओं को आपस में एक दूसरे का हाल नहीं माल्म हो सकता था। गुप्तचर लोग भी स्वयं 'संस्था' को नहीं जानते थे। संस्था और गुप्तचरों के बीच मध्यस्थ का कार्य गुप्त वेश वाली स्त्रियाँ करती थीं। ये स्त्रियाँ दासी, इशी-लवा, शिल्पकारिका, भिचुकी श्रादि नानाविध रूप बनाकर गुन्तचरों के संदेशों को 'संस्था' तक पहुँचाती थीं । संदेश की वहुँचाने के लिये केवल गुप्तलिपि का ही प्रयोग नहीं होता था, अपित अन्य अनेक साधन भी काम में लाये जाते थे इन काम के लिये बाजे, गीत आदि के संकेत बनाये हुए थे। साथ ही शंख बुंदुभी जादि की संज्ञायें बनी हुई थीं। जत्स तरह से याने या बजाने से खास अभिप्राय का प्रहण होता था। घुएँ, आग आदि के सकेतों से भी संदेश भेजे जाते थे।

साम्राज्यवाद के उस युग में गुप्तचर-विभाग की बहुत ही। महत्ता थी।

### (११) हाइमबंधं

कौंटलीय अर्थशास में इस निर्देश ऐसे आर्त हैं, जिनसे इस समय के डाकप्रबंध पर प्रकाश पड़ता है। उस समार संदेश भेजने के लिये कबूतरों का प्रयोग किया आर्ता था। अपोतों केंं गले में पन्न लटका कर उन्हें उड़ा दिया आता था। खूक सभी हुए कबूतर ठीक स्थान पर ही पत्र पहुँचाने में समर्थ होते थे। जिस मागध साम्राज्य में सहकों, सराय श्रादि का संमुचित प्रबंध था, वहाँ मुगल काल के समान इन सरायों का उपयोग डाक पहुँचाने के लिये भी किया जाता था सा नहीं, इस विषय में कोई निर्देश कीटलीय श्रथशास में हमें उपलब्ध नहीं होता।

#### (१२) राजशक्ति पर जनता का नमात्र

मौर्बकाल की शासनव्यवस्था के प्रकरस को समाप्त करने से पूर्व राजशक्ति पर कुछ ऐसे प्रभावों का उल्लेख करना आव-इयक है, जिनकी उपेचा शक्तिशाली से शक्तिशाली सम्राट भी नहीं कर सकता था। इस प्रकार का एक प्रभाव बाह्य असंखी का था। यद्यपि ये लोग नगर से बाहर जंगलों में निवास करते के, पर देश की घटनाओं और नीति पर उनकी सदा हिस्टें रहती थी। जब वे देखते थे कि राजा कुमार्ग में प्रश्नुत हो रहा है, तो उसका विरोध करना उनका कर्तव्य हो जाता था। इसी लिये चाराक्य ने लिखा है 'यदि ठीक तरह शासन न किया जाय या राजनीति में काम, क्रोध चीर अज्ञान आ आर्थे, थी वानप्रस्थ और परिवाजक लोग भी कृपित हो जाते हैं। बे बानप्रस्थ बाह्यस बहुत सादगी और गरीबी के साथ जेगाओं हैं निवास किया करते थें। राज्य पर इनका प्रभाव बहुत संविध होता था। चंद्रगुप्त मीर्य के शासन से इल पूर्व ही जब विकर्ष ने सारव पर आक्रमण किया, तो उसकी मेंट ऐसे मनेक मिलि कार्यों से हुई थी। ये ब्राह्मण सिकंदर के किन्द्र कारतीय किन्द्रिकी स्थार रहे थे। एक बार एक ऐसे बाह्य के सिक्दर क्षिम क्यों इस राजा को मेरे विकर करकारे ही ? विकास दिया—में चाहता है, कि बीरे कर बीरे, में मार्थिक और मही वो प्रमान कुछ पर कर रह

जाता है, कि एक अन्य नाइएए सन्यासी सिकंदर के पास आया और जोड़ा— तुम्हारा राज्य तो एक स्ली हुई साल की तरह है, जिसका कोई गुढ़वाकेंद्र नहीं होता। जब सिकंदर राज्य के एक पार्व पर खड़ा होता है, तो दूसरा पार्व विद्रोह कर देता है। तद्वाराला के एक बुद्ध दंडी को सिकंदर के सन्मुख यह हर दिसाकर बुलाने की कोशिश की गई कि 'सिकंदर तो दुनिया के मालिक थीं: का पुत्र है, यदि तुम उसके मामने नहीं आओगे, तो बह तुम्हारा सिर घड़ से खलग कर देगा।' यह सुनकर दंडी ने उपेचाजनक हँसी हँस कर उत्तर दिया 'में भी हों! का उसी तरह पुत्र हूँ, जिस तरह सिकंदर। मैं अपने देश मारत से पूर्णतया संतुष्ट हूँ, जो माता की तरह मेरा पालन करती है।' उस दंडी ने ज्यंग से यह भी कहा—'वदि सिकंदर गंगा के पार के प्रदेश में जावगा, तो ( नंद की सेना ) उसे विद्वास दिला देगी, कि वह अभी, सारे संसार का स्वामी नहीं बना है।

इसमें कोई संदेह नहीं, कि ऐसे ब्राझ को की निर्मीक कुष्टि का रांच्य पर नहीं प्रभाव पहला था। राजा की अनीति को रोकते में थे बहुत सहायक होते थे। राजाओं के कुमाया-गामी हो जाने पर जब तपस्थी ब्राइम्स कुपित हो आहे थे। तब स्थिति को संभालना कहिन हो जाता था। नह के स्थित-शाली बंश का पतन आचार्य जासक्य के कोप से ही हुआ अह, वह नंद की अनीति को देश कर उसके विकदा उठ सका हुआ था।

जाइए तपरिवर्धों के कीय की अपेबा भी अनता का कोय अधिक भगंकर माना आता था। आवार्ध आयुक्त ने किका है — जनता का कोप सब कोषों से बढ़ कर है। आयुक्त अधी भाँति सममता था, कि 'चाहे राजा न भी हो, अर वहि अनका की श्रवस्था उसम हो, तो राष्ट्रय अञ्झी तरह चल सकता है। राज्य हे संबंध में यह परंपरागत सिद्धांत मौर्यकाल में भी मान्स समम्ह जाता था कि प्रजा के सुका में ही राजा का सुख है, प्रजा के हित में ही राजा का हित है। हितकारक बात वह नहीं है, जो राजा को अक्झी लगती है। हितकारक बात तो बह है, जो प्रजा को थिय लगती है।

# ग्यारहवाँ श्रच्याय गौर्यकाल का आर्थिक की बन

#### '(१) कृषि

मीर्यकाल में भी भारत का मुख्य ज्यवसाय कृषि ही था।
मैगस्थ नीज ने लिखा है, 'दूसरी जाति में किसान लोग हैं, जो संख्या में सबसे अधिक हैं। युद्ध करने तथा अन्य राजकीय कर्श-ज्यों से मुक होने के कारख वे अपना सारा समय लेती में लगाते हैं 'किसानों की अवस्था उस समय बहुत संतोषजनक थी, भारतवर्ष में वर्षा की प्रजुरता के कारख दो कसलें साल में हो सकती शी और किसान लोग नानाविष अजों तथा अन्य पदार्थों को स्था कर सकते थे। इस विषय में मैगस्थनी के निम्न लिखित उदाहरख ज्यान देने योग्य हैं—

भूमि का अधिक भाग सिवाई में है। अवएत उसमें एक साल के भीवर दो दो कसमें वैदा होती हैं।

यहाँ के लोग निर्काह की सब सामग्री बहुताबत में साकर आयः मामूली डील-डील से अधिक होते हैं, और अपने गर्नीले हाव-भाव के लिये असिद्ध हैं।

'भूमि पशुआं के निर्वाहयोग्य तथा अन्य साथ पदार्थ भी प्रदान करती है। अतः यह माना जाता है कि सारतवर्ष में अकाल कभी नहीं पड़ा है, और साने की क्यूबा भी महंगी भी साधारणतया कभी नहीं हुई है। वे कि वहाँ साथ में हो बार वर्षा होती है, एक जाड़े में, जब कि गेहूँ की सुआई होती है और दूसरी गरमी के दौरान में, जब कि तिल और क्यार के बोर का उययुक्त समय होता है, खातः भारत के किसान प्रायः सहा साल में दो फसलें काटते हैं। यदि उनमें से एक फसल कुछ बिगड़ भी खाती है, तो लोगों को दूसरी फसल का पूरा विश्वास रहता है। इसके खातिरक्त, एक साथ होने वाले फल और मूल जो दलदलों में उगते हैं, और भिन्न-भिन्न मिठास के होते हैं, मनुष्यों को प्रचुर साथ सामग्री प्रदान करते हैं। बात यह है, कि देश के प्रायः समस्त मैदानों में ऐसी नमी रहती है, जो सम्भान से जमीन को उपजाड़ बना देती है, चाहे यह नमी नदियाँ आरा प्राप्त हुई हो, चाहे भीष्म ऋतु की वर्षा के जल हारा। यह वर्षा प्रत्येक साल एक नियव समय पर आधार्यजनक नियमि-तता के साथ गरसा करती है। कड़ी गरमो फलों और मूलों का को, विशेषतया कसेक को प्रकाती है।

'इतने पर भी भारतवासियों में बहुत सी ऐसी प्रकार हैं। जो वहाँ अकाल पड़ने की भावना को रोकने में सहावता हैती हैं । दूसरी जातियों में युद्ध के समय भूमि को नष्ट करने और इस प्रकार उसे परवी व उसर कर डालने की चाल है। पर इसके विद्धा भारतवासियों में, जो इनक समाज को पश्चित्र के अवस्था मानते हैं, भूमि जोतने बाले किसी प्रकार के अवस्था मानते हैं, भूमि जोतने बाले किसी प्रकार के अवस्था मानते हैं, भूमि जोतने बाले किसी प्रकार के अवस्था मानते हैं, भूमि जोतने बाले खुद्ध के समय सक्ष्मिर के हो रहा हो। दोनों पन्न के सदने वाले युद्ध के समय सक्ष्मिर के सही रहा हो। दोनों पन्न के सदने वाले युद्ध के समय सक्ष्मिर के सही सही में के राज्य के स्थान किसी अपना काम करने देते हैं। साथ ही न वे राज्य के स्थान अपना काम करने देते हैं। साथ ही न वे राज्य के स्थान अपना काम करने देते हैं। साथ ही न वे राज्य के स्थान अपना काम करने देते हैं। साथ ही न वे राज्य के स्थान अपना काम करने देते हैं। साथ ही न वे राज्य के स्थान अपना काम करने देते हैं। साथ ही न वे राज्य के स्थान काम करने देते हैं। साथ ही न वे राज्य के स्थान काम करने देते हैं। साथ ही न वे राज्य के स्थान काम करने देते हैं। साथ ही न वे राज्य के स्थान काम करने देते हैं। साथ ही न वे राज्य के स्थान काम करने देते हैं। साथ ही न वे राज्य के स्थान काम करने देते हैं। साथ ही न वे राज्य के स्थान काम करने देते हैं। साथ ही न वे राज्य के स्थान काम करने देते हैं। साथ ही न वे राज्य के स्थान काम करने देते हैं। साथ ही न वे राज्य के स्थान काम करने देते हैं। साथ ही न वे राज्य के स्थान काम करने देते हैं। साथ ही न वे राज्य के स्थान काम करने देते हैं। साथ ही न वे राज्य के स्थान काम करने स्थान काम करने स्थान काम करने स्थान के स्थान काम करने स्थान काम करने

्रिकेश्वादीन जारते में व्यानने का रहा के लेक्षण हैं की देखें व्यानक से भी पहुंच की बार्स कहा होती हैं। पाकाल कि व्यानक कहाती के कहा हुने हैं के उन्हें वर्षा अतु के आरंभ में बोई जाने वाली करतुएँ—शाली, नीहि, कोंद्र (तीन प्रकार के चावल ), तिल, प्रयंगु, वरक (मोठ आदि। वर्षा ऋतु के मध्य में बोई जाने वाली वरतुएँ मूँग, उद्दूद, शैठ्य आदि। वर्षा की समिप्त के वाद बोई जाने वाली वरतुएँ कुशुम्म, मस्र, कुलुत्य, जी, गेहूँ, चना, अलसी, सरसों आदि। इनके अतिरिक्त ईस, कपास, मानात्रिम शाक-माजियों के नाम तथा उनकी खेती के संबंध में वास्क्य ने उस्कोस किया है। इनमें मटर, आलू, ककड़ी, सहज्ञन, तरबृज और सरबृजे के नाम आये हैं। ईस के विषय में वास्क्य ने लिखा है कि इसकी खेती में बहुत सी वायायें पड़ती हैं, और बहुत खर्च होता है। अंगूरों तथा उनसे किशमिश बनाने का निदंश भी अर्थशास में विद्यमान है। फलों में आम, अनसर, ऑवला, निन्वू बेर, फासला, अंगूर, जासुन, कटहल सादि के नाम हिये गये हैं।

मौर्यकाल में भी लेती के लिये इल बीर देशों का प्रयोग होता था। भूमि को खु अच्छी बरह इल चलाकर तैयार किया जाता था। फिर उसमें नानाविष काहों को बाल कर मूमि की उपकरिक को बहाबा जाता था। बाद के लिये गोयर इस्ही और राख का प्रयोग होता था। बोने से पहले बीच को बाने से पहले बीच को बाने से पहले थान को सात रात तक जोस तथा घूप में रखाना चाहिये। दाल आदि कोशीधानों (फिलियों) को तीन रात तक बाबे तथा घाम में रखना चाहिये। महा जादि के (जिनकी शाका को बीज के रूप में बोया जाता हो) बीच को, जहाँ से बाद गया हो, उस स्थान पर घी मधु सकर की बाद के की मिला कर लगाना चाहिये। बदी के किया पर की मधु सकर की बदी पर की को मिला कर लगाना चाहिये। बदी के किया मधु सकर की बदी पर की को मिला कर लगाना चाहिये। बदी की की गीवार की

चाहिये।" साह के निषय में बाएक्य ने लिसा है—जब मंदूर निकल त्रावें, तो उन पर कहबी महलियों के बूब बारीक इंटे हुए बार्श को सबना जानियें तथा खुहि (हथूर) के दूध से सीचना आहिये।

सिंचाई के लिये जो विविध साधन मौर्यकाल में मचित्र में उनका भी संतेप से उल्लेख करना उपयोगी है। (१) इस प्रावित्त में प्रकार कर फिर हाथ हारा सिंचाई करना। या डोल, चरस आदि की सहायता से कुएँ से पानी निकाल कर सिंचाई करना। २) स्कंध प्रावित्तिमम् कुषों का सहायता से पानी निकाल कर सिंचाई करना। रहट, या चरम का सहायता से पानी निकाल कर सिंचाई करना। रहट, या चरम का जब बैल खोंचते हों, तो उन हे के यों से पानी निकाल के कारण इस प्रकार की सिंचाई को 'स्कंधप्रावित्तिमम्' कहते थे। (३) कोवयंत्र प्रावित्तिमम् वायु हारा (पत्रन चक्की से) सींचे हुए पानी को स्रोवयंत्र प्रावित्तिमम् कहते थे। (४) नदीसरस्तदाक कुपोद्धादम् नदी, सर, वटाक और कृप हारा सिंचाई फरना। (१) सेवुवंध वास सिंचाई करना।

वर्षा के श्रविरिक्त इन विविध साधनों से सिकाई का म्याह होने का परिमाण यह था, कि मीर्थकाल में अमीव बहुव अक जाऊ रहती थी और प्रभूत परिमाण में श्रव उलक्ष होता का

#### (२) व्यवसाय -

गंगस्थनीय ने भारत के विविध व्यवसायों और कारीगरों के संबंध में वर्णन करते हुए लिखा है, कि वे क्ला कीशन में भी बड़े विपुक्त हैं, जैसा कि ऐसे मनुष्यों से व्यवस की जा सकती है, जो स्वच्छ वाय से साँस लेते हैं, और अस्पूर्वम खब्द का पान करते हैं। 'अधिक सुस्कृत भारतीयों में मिन्न-मिन्न क्लान साबों से आजीविका कवाने वाले लोग हैं। कई जमीन जोवलें है, कई डवापारी हैं, कई सिपाही हैं।

कीटतीय अर्थशास्त्र में उस युग के व्यवसायों का विस्तार से उस्तेस किया गया है। भारत में गुख्य-गुख्य व्यवसाय निम्न-विस्तित थे—

रै. तंतुवाय—मीर्यकाल में सब से मुख्य व्यवसायी तंतुवाय या जुलाहे थे। वे कई, रेशम, सन, कैन श्रादि के श्रोकविश्व कपदे तैयार करते थे। सूत घरलों पर काता जाता था,
खड़ड़ो पर उसकी बुनाई होती थी। सूत बंदिया, मध्यमें या
घटिया है, इसे जाँच कर उसकी कीमत दी जाती थीं। कपदे
बुनने के लिये कारलाने (कर्मान्त) होने थे। इनमें बहुत से
जुलाहे एक साथ सहिड्यों पर काम करते थे। राज्य की वर्षक म इन्हें प्रोत्साहन दिया जाता था। चाराक्य ने सिका है, कि
गंव और माल्य के दान तथा अन्य प्रकार के अनुमहों से इन्हें
प्रोत्साहित करें। जुलाहे बस्न बनाते समय यदि सूत की चुरा
लैं, ती उन्हें देख की व्यवस्था थी। यह दंड विविध बस्नों के
सिवे मिन्न-भिन्न था।

उनी अपनी में संबक्षों का वर्णन अमेराका में बढ़े बिस्तार के साब किया गया है। वहाँ लिखा है— मेड की उन से बने हुए कंबल खेत, खुद लाल एवा केनक की वरह लाल— के तीन रंगों के होते हैं। इन्हें कार तरह से बनाया जा सकता है—(क) लाचित (बटे हुए सूत से बुनकर)। (का) वानिषक (भिन्न-भिन्न रंग के उन से बुन कर। (ग) किया संवाद (पट्टियाँ जोड़ कर)।(घ) तें बुविच्छिन (कन से ताना-बान एक कर के फिर जुन कर)।' उनी कंबल दस तरह के होते थे। कीपचक (मोटा कंबल), कुलमितिक (सिर पर बार्स करने के लिये प्रयुक्त होने वाला), सौसितिक (बेल के क्रि डाला जाने वाला) तुरगास्तरए (घोड़े पर डाला खाने पाला), वर्धक (रंगविरंगी), तलिच्छक (विस्तर पर विद्वाया जाने वाला). वारवास (कोट के लिये प्रयुक्त होने वाला), परिस्तीत्र ( यहे आकार का विशेष कंवल), समंतमद्रक (हाथी की सूत्र), आविक ( वारीक उन का कंवल)।

भेद के अतिरिक्त अन्य पशुस्तों के वालों के भी विविध वस बनते थे। अर्थशास में ऐसे कः प्रकार के बसों का उल्लेख किया है, संपुटिका, लंबरा, कटवानक, प्रावरक और संत-लिका। किस देश में कीन सा कपड़ा अच्छा बनता है, इस संबंध में अर्थशास्त्र का निम्नलिसित बद्धरस करे महस्य स है- जो कपड़ा बंगदेश में बनता है, वह रवेब और विकास होता है। पुंडू देश का कपड़ा काला और मिस की वरह चिकता दोता है। सुवर्षकुट्य देश का उपदा सूर्य की तहह रंग वाला और मणि है समान चिकता होता है। इसे बिला कर के बुना जाता है। इसे एक समान सीधा रख्न कर और अलटा देवा रक्ष कर, दोनों तरह से बुना जाता है। अपूरी तथा पुंडू देश के बने हुए. सन के कपदे भी बहुत उन्न हैं। समय, पुंद्र और अवर्षकुट्य देशों में विविध-ह क्तों म जात के रेशों से भी कपड़े बनावे अते हैं। बना मक्सल मीर्यकाल में भी प्रसिद्ध थी। मैगस्थनीय के मी है कि भारतीय लोग बारीक असमल के क्यहें पहुँची हैं। देश के पहरावे के विषय में भीक बाबी का यह बाब करिय योग्य है—'वे मलमल के फुलदार कपड़े बहुनके हैं, बिंद पर पगदी बॉमरे हैं और जमकी से रंगों में रंगे हुई बार्क का मुखें

्रशास-वावसम्य के साथ संबंध स्वाहे कार्ड केली, उत्तरेख क्वांसवां का क्योल भी जर्बशास है हुआ देते जह है। स्वाह

और कवन बनाने वासे व्यवसायियों का भी वर्णन है। २. खानों में काम करने वाले ज्यवसायी - भैगस्यनीज ने भारत की खानों के विषय में यह लिखा है कि भारत की भूमि वो अपने उपर हर प्रकार के फल तथा कृषिजन्य पदार्थ उपन जाती ही है, पर उसके गर्भ में भी सब प्रकार की बातुओं की अनगिनक सानें हैं। इस देश में सीना और चाँदी बहुत होता है। वाँबा और लोहा भी कम नहीं होता। जस्ता और अन्य घातुएँ भी होती हैं। इनका व्यवहार आमूबल, लड़ाई के हथियार तथा साज आदि बनाने के निमित्त होता है।' चाएक्य ने अर्दशास में खानों के व्यवसाय का विस्तार के साथ वर्णन किया है। इस विमास के अध्यक्त को 'आकराध्यक्त' कहते थे। इस पर पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति के लिये बह आवर्यक था, कि वह ताल आदि भातुओं की विद्या में पूर्व वया दु हो, पारा निकालने की विद्या को जानता हो, और मिख मिखका आदि रत्नों की पहचान रखता हो। आकराष्ट्राय के अधीन कर्मनारी पहले विविध धातुओं की खानों का पता लगाते वे। कुण्नी धातु की परीचा उसके भार, रंग, रोज, रोच और ज़्वाद द्वारा की जावी थी। स्नान का पता सगाने के संबंध में चामक्य ने लिखा है, कि पहाड़ों के महूरे, गुफाओं, सराइबी तथा लिपे हुए छेवों से नानाविष दव बहते रहते हैं। यदि इस हव का रंग बामुन, त्राम, ताल फर्न, पकी हुई इरिद्रा, इंड्वाल, शहर, सिगरफ, वोवा या मोर के पंक के समान हो, इसमें काई के सहरा विकनाहट हो, वह पारवर्शक और मारी हो, तो सक मना चाहिये, कि वह सोने की कच्ची शांतु के साथ मिलकर निकल रहा है। यदि द्रव को पानी में डालते ही वह तेल क तरह संपूर्ण सतह को ज्याप्त कर है, सब गर्द और येल ब इकट्टा कर ले, वो सममना चाहिये, कि बह तात्र और चाँही

भारत से मिश्रित है। इसी तरह से अन्य धातुओं की कानों की

कर्नी घातु से शुद्ध घातु कैसे तैयार की जाय, घातु को कैसे नरम और ताचकदार बनाया जाय और उसमें ब्रिशेष-विशेष प्रकार के गुण कैसे उत्पन्न किये जायाँ, इन सब बाती का विव-रख कौट तीय अर्थशास्त्र में दिया गया है। विविध घातुओं के व्यवसाय के तिये प्रथक्-पृथक् अध्यत्त होते थे, जो 'आकराध्यत्त' के अधीन अपना कार्य करते थे।

खानों पर राज्य का स्वस्व माना जाता था। उनका संचालन राज्य की वरफ से ही होता था। पर लोगों को किरावे पर भी खाने दे दी जाती था। जितनी कुल उत्पत्ति हो, उसमें से अपना हिस्सा भी राज्य वय कर लेता था। खानों को वेच भी दिया जाता था।

र नमक का व्यवसाय—लबगार्ध्यस की अधीनता में नमक के व्यवसाय का संचालन होता था। नमक बनाने व बेचने के लिये राज्य की अनुमति आवश्यक थी। नमक बनाने में मुख्य तथा समुद्रजल का ही प्रयोग होता था।

४. समुद्रें से रम आदि निकालने का न्यवसाय—इस बमुद्र साय के अध्यत्त की 'सन्यध्यत्त' कहते थें। समुद्र से शंक मिल, मुक्ता आदि विविध पदार्थी हो निकलवाने तथा बन्हें गांदी करवाने तथा उनकी विविध बस्तुएं बनवाने का कार्य सम्बद्धां के अधीन होता था। अर्थशास में अनेकविध मिल रस, मुक्ता, आदि के भेद तथा उनकी पहचान लिसी गई है।

४. सुनार, सोना, चाँदी आदि बहुबूक्य बासुकी की शुद्ध कर उनसे आभूषण बनाने का कार्य सुनार सोग करते थे। सुनारों की सहायता के लिये ध्यापक (अट्टी में हवा देने वास ) पांशुपालके (गर्द साफ करने कार्स ) आदि अनेक क्रोफेक the training the contract

होते हे । सर्यसाव में बहुत प्रकार के हारों व अन्य आभूषसी का उल्लोक पाया जाता है।

हः वैद्य-चिकित्सा का काम करने वालों का पृथक व्यवसाय था १ ये चिकित्सक भिषक ( साधारण वैद्य ) जांगलीविद् ( विच चिकित्सक ), गर्मव्याधि संस्थाः ( गर्भ की बीमारिखों को ठीक करने वाले ), जौर सुतिका चिकित्सक ( संताम इत्यन कराने वाले ), चार प्रकार के होते थे । वैद्यों के व्यवसाय पर भी राज्य का पूरा नियंत्रण था । इस संबंध में चा अवस् के निम्नलिखिन नियम व्यान देने यीग्य हैं:—(क) सरकार को स्वना दिये बिना ही यदि चिकित्सक लोग ऐसे रोगो का इलाज करने लगें, जिनकी सत्यु की संभावना हो, तो उन्हें 'पूर्व साहस दं हैं' दिया जाय । (क) यदि किसी विपत्ति के कारण इलाज मली-मांवि न किया जा सके, तो चिकित्सक को 'मध्यमदं दे दिया जाय । (ग) यदि इलाज के प्रति चिकित्सक को 'मध्यमदं दे दिया जाय । (ग) यदि इलाज के प्रति चिकित्सक ठो साहस तो तो विकित्सक कर दे स्वास करें, रोगी वर्ष समुचित व्यान न दे और इस कारण रोग बढ़ जाय, तो चिकित्सक वर 'दं स्वाहण्य' का अपराध लगाया जाय ।

७. शराव का व्यवसाय वर्णि मैगस्थतीय ने लिखा है, कि भारतीय बोने वर्कों के अविरिक्त कभी मृदिरी नहीं पीते, पर अर्थशास के अव्यवत से आत होता है, कि मौर्थकांस में शराव का व्यवसाय भी वहुत उसत था। राज्य का इस लिये भी एक प्रथक विभाग था जिस के अव्यव को 'सुराष्ट्रक्त' कहते थे। अर्थशास में मेदक, प्रसान, आसन, अरिज्य, मैरेड और मधु छः प्रकार की शराय का अस्तीस कर इनके निर्मा की विधि भी लिखी है।

द वृत्तइसाने—गांसमच्या का बहुत प्रचार होने कारण मौर्यकाल में वृत्त हो का व्यवसार में बहुत आप था यह 'स्नाध्यत्न ' नामक अधिकारी द्वारा नियंतित होता क ह. चमड़े का व्यवसाय—पूजवसानों में मारे गन्ने तथा जंगल, खेत बादि में मरे हुए पशुओं की सालों का उपयोग धातेक प्रकार से मौर्यकाल में किया जाता था। साल को चनेक प्रकार के मुलायम चमड़ों में परिवर्तित करने का शिल्प उस समुख बहुत उन्नत था। अर्थशास्त्र में बहुत तरह के चमझों का वर्षन है, जिनमें से कुछ तो इतने उत्कृष्ट होते थे, कि उनकी ग्रामता रत्नों में की गई है।

१०. वर्तनों का व्यवसाय — अर्थशास में चार प्रकार के वर्तनों का उल्लेख है: धातु, मिट्टी, वेंत और झाल से वने हुए। चारों प्रकार के वर्तनों को बनाने वाले अलग-अलग शिल्पी होते

थे, जो अनेक प्रकार के वर्तन तैयार करते थे।

११. जंगलों के साथ संबंध रक्षने वाले व्यवसाय अवै राख में जंगलों में होने वाले उन वृद्धों का विस्तार के साथ उल्लेख किया गया है, जिनकी लकड़ी विविध प्रकार के आयों में आती है। इन में जारदाई (ठोस पक्षी लकड़ी वालें), वाँस, लताएँ, रेशेदार पौधे, कागज बनाने के काम आते के यु आदि अनेक प्रकारों का वर्षांत है। जंगल से विशे मकार के बच्चों को काटना, उन्हें फिर विविध प्रशोगों में लाए यह सब व्यवसाय उस समय भेदी माँति उन्नर्थ का अने बदई आदि अनेक शिल्वी इन कार्यों में लगे दुए का

१९ लुहार सोहे से जहाँ लेती व अन्य शिल्पों के की विध उपकरण तैवार किये जाते थे, वहाँ आक्रशाओं का कियों की प्रधानतया लोहे से ही होता था। जासका का प्रधान की प्रधानत में हथियार बनाने का बहुत बड़ा महत्त्वमा अस अस्य होता था, जिसमें सैकड़ों प्रकार के बीट यह हिष्णार है जा किये जाते है। यह शिक्प बस असव में बहुत है असक मा

ारं अध्यय बोर नोबंश बनान बने विकास है है।

के जलमार्थी व समुद्र में अनेक प्रकार के छोटे-वड़े जहाज चलते थे। उन सब को भारत में ही बनाया जाता था।

१४. मनोरंजन करने वाले—इनमें नट, नर्तक गायक, बाहुक क्रुशीलव आदि अनेक प्रकार के शिल्पी सम्मिलित से।

१४. साना पकाने वाले— इनके भी अनेक भेद थे। चावन दाल पकाने बाले, मांस भोजन बनाने, रोटी सेकने बाले, हलवाई आदि अनेक प्रकार के पायकों का उल्लेख चाणक्य ने किया है।

१६. सौरिडक-शराव वेचने वाले।

१७. बेश्यायें—इनके दो मुख्य भेद थे, गिएका और रूपा-बीबा। गिएकार्ये प्रायः राजा व अन्य धनी व्यक्तियों की सेवा का कार्य करती थीं। इनका कार्य राजा के अन्न, चामर, इतर-बान, पंखा, पालकी, पीठिका, रथ आदि के साथ रह कर राजा की शोमा को बदाना होता था। रूपाजीवा बेश्यायें स्वतंत पेशा करती थीं।

१८ गंपप्रस्था:—पुगंधियाँ बनाने और बेचने सले। १६. माल्यप्या:—मालावें बनाने और बेचने सले।

२० गोरचक गाले।

२१. कर्मकर-मजदर +

२२. वालायबारा - बाले बनाने बाले हैं

२३. राज-मकान बनाने पत्ने। वे विविध इसाहधीं व दुर्गी का निर्माण करते थे।

२४ मणिकार - विविध ध्या मिश्र में व होरे साहि की काट व तराश कर उसके आमृष्ण सनाने का कार्य के शिल्डी करते थे।

२४. देवताकारु—विविध देवी-देवताओं की मूर्तियाँ बनाना इनका काम होता था।

#### (३) व्यापार

कृषि और व्यवसायों के समान व्यापार भी मौनेका में बहुत उन्नत था। प्राप्त के छोटे-छोटे सीदागरों से लेकर सही वर्ष कंपनियाँ तक उस काल में विश्वमान थीं। गाँवों के सीदा गर व्यापार के साथ-साथ खेती क अन्य छोटे होटे काम भी अपनी आजीविकां के लिये किया करते थे। देहात में साल की विन्नी के लिये मंडियाँ भी लगती थीं। ये मंडियाँ जल और स्थल-मार्गों के नाकों पर लगाई जाती थीं। शहरों के व्यापारियों के संबंध में अनेकविध नियमों का उल्लेख आजाव पाया वे निम्ना में किया है। इन नियमों का मुख्य प्रयोजन वह था, कि साल में मिनाबट न हो सके। इस विषय में वर्षशाका के निम्ना ति साल नियम उल्लेखनीय हैं—

ं जो घटिया माल को बहिया क्या कर बेचता हैं। जिसा स्थान का वह माल हो उससे भिन्न किसी अन्य स्थान का क्या कर बेचता हो, मिलावटी माल को असली पतावा हो, जिस् माल का सीवा किया गया हो, देते समय उसे क्वल कर दूसरा माल रख देता हो, तो उस ज्यापारी पर न केवल स्थाप पुर्माना किया जाय, अपितु क्यासे चित्रपूर्व की असीवा जाय।

यदि कोई द्कानदार तराजू और बहुं को ठीड न रहे हैं। जनता को ठगता था, तो उस पर भी जुर्माना किया जाता था। पर थोड़े से फरक पर ध्यान नहीं दिया जाता था। पर परिमाणी और द्रोख भर चीज के तोलने पर यदि आये पर का के का है। हो, तो उसे वपेचणीय समम्ब काता था। पर कार्य परिमाण फरक होने पर द्वावदार को १२ पर दंव विकास था। परि यदि तराज् के दोष के कारण वोलने में १ कर्ष का फरक पड़े, तो क्से माफ कर दिया जाता था। पर इससे अधिक कमी होने पर देख मिलता था। २ कर्ष से अधिक कमी होने पर दंड की माना ६ पल होती थी। अधिक कमी होने पर इसी अनुपात से जुमीना बढ़ता आता था।

शहरों में भिन्न-मिन्न वस्तुओं के बाजार अतंग-अतंग होते वे। कौटलीय अर्थशास में जिस आदर्श तगर का चित्र उप-स्थित किया गया है, उसमें मांस, चावल, रोटी, मिठाई आदि भोष्य पंदार्थों की दूकानों के लिये पृथक् व्यवस्था की है, बहाँ सुगैबित तैल, माला, फूल, बस आदि की दूकानों के लिये अलगं जगह रसी गई है। शहरों में जहाँ बड़ी-बड़ी दूकाने होती थीं, बहाँ केरी बालों की भी कमी न थी। फेरी वाले बूम-बूम कर माल बेचते थे।

भीर्यकाल में भी ज्यापारी लोग मुनाका उठाने के लिये अनेक अनुष्टित उपायों का प्रयोग किया करते थे। कभी-कभी ने माल को दोक कर बाम बना देते से, या परस्पर एका करके माल को अधिक कीमत पर नेमाने का निकाय कर खेते थे। आपार्य पाण्यन की सम्माति में ये वाले अनुष्टित भी इसी लिये उन्होंने ऐसा करने वालों के लिये २०४४ पण अमीना की ज्यास्था की थी।

द्कानदार लोग कितना सुनाफा लें, इस पर भी राज्य भी तरफ से नियंत्रण होता था। श्राम चीजों पर लागव से पाँच सदी श्रधिक सुनाफा लिया जा सकता था। विदेशी मान पर १० फो सदी सुनाफा लेने की श्रहुमित थी। इसमें के स्वा स्वा के लेने पर १०० पण से २०० वस स्व के स्व विकय पर १ पण जुर्माना किया जा सकता था। के फी सदी से भीर अधिक श्रह चित सुनाफा लेने पर जुर्माने की मात्रा इसी श्रह्मपत से बढ़ा ही जाती थी। जन नाजार में मान बहुत था जाता था, और इस कार्स् कीमत निरनी शुरू हो जाती थी, तो उसे एक स्थान पर एकत्र कर, या शुक्रावला रोक कर कृषिम अपायों से कीमस का खय रोक दिया जाता था। बालक्य को यह अमीह नहीं मां, कि न्यापार में लाभ न हो। उनका सिद्धांत तो यह था, कि बार्स साम कितना होता हो, पर यदि वह बंजा के सिबे हमीनकार है, नो उसे रोक दिया जाय।

व्यापारियों की दुकानों पर माल को तोसने का साथने के लिये जानेक व्यक्ति होते थे। कार्यशासा में इन्हें कामसः चरके और 'माएक' तिसा गया है। यदि तोसने के आपने हुए हैं सोग बेईमानी करते थें, तो इन्हें भी कठोड़ इंड दिया आक्री का

मौर्यकाल में भारत का आंतरिक व्यापार बहुत कात बा वह व्यापार जल और स्थल दोनों प्रकार के माओं से किया जाता था। इन मार्गी का उल्लेख हम श्रमके प्रकृत हैं अपने भिन-भिन्न स्थानों की थिन थिन बस्तुएँ प्रसिद्ध थीं । स्वासानि रूप से अवाधारी स्रोम इन प्रसिद्ध वस्तुओं को एक स्थान से नूई स्थान पर से जाकर बेचते थे। हिमालय के व्यविदिक प्राक्षाण 'बारोड', 'बाइसक' थाहि स्थानों के अनेकविक अ प्रसिद्ध थे। इसी तरह कोशाल, कारपीर, विवर्ध, की के दीरे, वामपर्शी, पांक्य, केरक आदि के सोवी बादि पर्वतों की गरिकों उस समय सारे बारव में ब नैपाल के कवल, बंग देश के खेद और बहान आहे. चार्री तथा पुरह देश के सनियाँ कपट्टे और समझ सुन इच्य के रेशेशर दुवों के रेशों से को अब इस बन वे प्रसिद्ध से । गोर्थकाल के सीदायां स्वाकति word ( und ) was see the first At he wise me sandilleen.

गुरुक्शम्ला (चुंगीवर) के चार पाँच त्राहमी सार्थवाह, (काफिले का नेहा के पास आकर पूछते बे- तुम बीन हो ? कहाँ के हो १ दुन्हारे पास कितना और क्या माल है ? पहली मुहर तुन्हारे बाल पर कहाँ लगी थी ? इन काफिलों की रचा का भार राज्य पर होता था। उस समय के मार्ग भयंकर जंगली में से होकर-गुजरते वे , जिनमें जंगली हिंस पशुत्रों के अवि-रिक्त बोर डाकू व आटविक लोग भी रहते थे। मौर्यकाल का शासन इतना व्यवस्थित था, कि काफिलों की अपनी रज्ञा के सिवे स्वयं राख धारण करने की आवश्यकता नहीं रह गई थीं। शान्यसार्थ में अलने वाले प्रत्येक व्यापारी से १- यस मार्गकर (बर्सनी )सेसा या। इसके बढ़ते में उसकी भी जान की रचा की उत्रदाविस्व राज्य से बेता था। इसी तरह माल पर अलग कर मा। एक क्षुर बाबे प्रशु पर बदे माल पर १ पर्या, अन्य पराओं के लिने दे क्या, बोर्ट पराओं पर दे पण और सिर पर बठावे हुए कास पर १ आप कर लिया जाता या। इन करी के बदले में सरकार का बह कर कर था, कि चीद हशाबारी का माल मार्ग में तुद जाय, की बसे राज्य की वरफ से हरजाना दिया जाय। मीर्वकाल में विदेशी ज्यापार भी बहुत उन्नत था। आरत

मानकाल में विदेशी क्यापार भी बहुत देसते था। भारत की विद्यानित्त है से तम उत्तर पूर्वी सीमार्थ अनेक देशी के साथ कृती थीं। उनके साथ भारत को व्यापारिक संबंध विद्यानान था। स्थलमार्थ से जाने वाले बड़े बड़े काफिले इन पड़ोसी राज्यों में ज्यापार के लिये आया जाना करते थे। कौटलींच कर्य-शास में विदेशी काफिलों का भी उल्लेख किया गया है, सो ज्या-पार के लिये भारत में आया करते थे।

विदेशी ज्यापार जहाँ खुरकी के रास्ते से होता था, वहाँ समुद्र द्वारा भी बड़ी-बड़ी नौकार्ये ज्यापार की वस्तुओं को होने का काम करती थीं। महासमुद्रों में जाने वाले जहाजों को

ENERGY SAME

'संजात्यः नाव ' और 'प्रवहण' कहते थे । कीटलीय अर्थशाया में चीन तथा ईरान की व्यापारी वस्तुओं का उल्लेख है। चांस्कृत ने लिखा है—'रेशम और चीकपह, जो चीन देश में उल्लेख होते हैं, श्रेष्ठ समके ज ते हैं।' इसी वरह मुख्तकों की विविध किसमों का उल्लेख करते हुए चासक्य ने कार्दिमक भी मुख्या की का पक भेद वतलाया है। इरान की कर्यम नदी में असमा है। भोतियों को कार्दमिक कहते थे।

मौर्यकाल में भारत का पश्चिमी देशों से भी समुद्र के मार्ग से ज्यापार प्रारंभ हो चुका था। वह ज्यापार मुख्यतवा मिक्र 🕏 साध में था। सिकंदर के साम्राज्य के पतन के पाए निकंता. राजा टालमी हुआ, जो चंद्रगुष्ट मौर्थ का समकातीह का समय में मिश्र की राजवानी अलेक्क्केन्ट्रिया विदेशी व्यापार क बहुन बड़ा केन्द्र थी। अलेक्फोरिकुका से कुछ दूरी पर फेर्ट्स सुनी द्वीप में टालमी ने एक विशाल प्रकाशसंभ का जिमीश हराया। यह संसार के सात आअवीं में गिमा जाता या । असीक के समकालीन भित्र के राजा टालंगी किसेडेल्फ्स ने भारत अ पूर्वी देशों के साथ मिश्र के ब्यापार की बढ़ाने के सिने क नीए से जालसागर वक एक नहर बनवारे का लेकिक था। इस नहर को १४० फीट चौड़ा और ४४ फीड महार जा रहा था। इस नहर का उद्देश यही शांकि अस्तिक आप को अलक्षेत्रीव्ह्या पहुँचान के लिके स्वस पर के कार्या पर श्रीर लालसागर से इस कुलिम नहरं के रात्ने अधार सीम नहीं होकर सीधे अलेक्जेश्ट्रिया बहुँच जाग । हुम्बीनावुरा, बहु पूरी नहीं हो सकी । पर विश्व के साथ बारह के नेवापार रहा। इसी प्रयोजन से टालमी ने समामान्य के सा नवे वंदरगाह की स्वापना की जिलापा नाम कालिक का से जुरकी के रास्ते अलेक्बेरिक्स रिक्क तीन मीक बार्ट्स

Server.

पर था देश राखे पर माल को ढोने का काम काफिशों द्वारा होता का

क्षित्र के दिल ( ४ ) **वाने वाने के साधन** 

श्रीविकाल में ज्ञाने-जाने के मार्ग दो प्रकार के थे, जलमार्ग श्रीर तियलमार्ग। दोनों प्रकार के कार्गी से विविध प्रकार के सामें द्वारा मात्रा की जाती थी। बासक्य की सब्मित में जल-सामें की खपेचा स्थलमार्ग ज्ञाधिक अच्छे होते हैं। उसने लिखा है- पुराने जावार्थों की सम्मित है, कि जलमार्ग और स्थल-मार्ग जी जलमार्ग ज्ञाधिक अच्छे होते हैं, क्योंकि अलमार्ग हारा बरिअस कम पड़वा है, जीर खर्च भी कम होता है। साथ ही ख़ब्मार्ग हारा क्या है। साथ ही ख़ब्मार्ग हारा क्या है। साथ ही ख़ब्मार्ग हारा क्या है। परचासक्य का कर है कि स्थलमार्ग ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि जलमार्ग जेंसकरे बहुत हैं। जलमार्ग स्था प्रयुक्त नहीं हो सबसे जीर किर उसमें आरांका भी बनी रहती है।

जलमार्थों का महकता 'मानाध्यक' के स्थीन रहता वा । सर्थमास के समुसार संसमार्थों के विश्वविद्यात नेप होने वे---

१. कुरुवा - देस के शंतर्गत विद्यों, ओर्डी कहा कहा प्रकार के वातमाओं को कुरुवा रहते थे ।

२. कृतपत्र - सहुद्र के तह के साय साथ को कोई का जहाजों से ज्यापार होता था, जसे कुताब कारों के अपीताय की की सम्मति में कुत्या और कुताब में तह कार्य का तर कुताय अधिक अच्छे पाये जाते हैं, क्योंकि कार्य का कार्य के स्वता है। वे कुत्यापत्र की तहह का किया है जानियान सहीं होते। निव्या व नहरें सूख कार्य का स्वाहत के अपीत्र हो जाती हैं, पर समुद्रतट नहीं।

३. संयान, पथ-महासमुद्री के जनगार्गी की संवानपथ कहा जाना था। जनमार्गी द्वारा प्रयुक्त होते बाली बिविध नीकावर्ष का अर्थशास्त्र में उल्लेख किया गया है।

१. संचात्यः नाव - वर्षे-वर्षे जहाज को महासागरी में व्या-पार के लिये जाया करते थे। जिस समयः ये जहाज किसी बंदरगाह (चेत्र) पर पहुँचते थे, वो इससे शुरुष्ठ सिया जाता का

२- प्रवहण—समुद्रों में जाने वासे व्यापारी जहां की प्रवहण कहते थे। प्रवहणों का प्रवंध करने के सिवे एक क्रांक्ट अमात्य का उल्लेख अर्थशास ने किया है।

३. शंखमुक्तामाहिन्छः नावः समुद्र से शंक, बीती वार्षः एकत्र करने वाली नीकावें।

४ महानावः—बढ़ी नदियों में विसने वाली विक्री

श्रामनाविकाधिष्ठिता नौ: — निपुश नाविको द्वारा का
 व्यापनाविकाधिष्ठता नौ: — निपुश नाविको द्वारा का
 विकास का

्रि**श्चरका माणः —नदियों में** चलने बाली छोड ै. **के स्वतरकानि — सोगों** की निजी नौकार्ये ।

प. हिसिका — सासुद्रिक ढाकुकों के जहाब भी सासुद्रिक ढाकुकों की सेचा थी, जो व्यावस् इमल कर उन्हें तूट तिया करते थे। कास्वक्य कैं। एक ही नीति बताई हैं। यह यह कि इन्हें कार्ट

विविध प्रकार की इन नीकाओं के आति नालों में पार उतरने के लिके-कांग्ड संबाद (अवहा के आव परों का नेदा ), वेशुसंघात ( बांबों का केंद्र ), कांग्ड के प्रव का वेदा ), वर्गकर व्ह ( कांब्र के मंद्र क्या का कांब्र के कांब्र हवि ( साल का इसा से पार क्या वेदा के कांब्र का माजिक्स ( यह विदेश की क्या के कार्य करते हैं कांब्र के कार्य (सरक्षण्डों आ बेसा ) का भी प्रयोग होता था। युद्ध के लिये थी इस विकिस बेदों का प्रयोग किया जाता था।

जहार और नौकाओं की मुरका के लिये राज्य की ओर के बहुत श्वान दिया जाता था। जलमार्ग में अनेक प्रकार के खबरे होते हैं, इस लिये उनसे बचाने के लिये राज्य की ओर से अनेक प्रकार की व्यवस्थायें की जाती थीं। आवाद से कार्तिक सक्त चौकासे में केवल वे ही नौकायें प्रयुक्त हो सकती थीं, जिनक बास राज्य की ओर से मससापश्च होता था। चासक्य ने लिखा है इस काल में केवल कहीं नौकाओं को चलने दिया जाय, जिनमें शासक नियामक, बातरिशंगतीहक, उत्सेचक अहि स्व कर्मवारी सुचाह हम से स्थवनिश्चत हों; और जो आकार में काफी कही हों।

नीकाओं व जहाजों की सुरका का भलीयों वि ध्वंत्र होते हुए भी जन कोई जहाज विपत्ति में फैस जावा था, तो उसके साथ बहुत अनुप्रह का बरताब किया जाता था। चायाक्य ने जिल्ला है 'त्यान के कारण भाइत हुआ कोई जहाज जय वंदर गाह पर पहुँचे, तो उस पर बंदरगाह का अध्यस पिता के समान भनुमह करें।' बाद जहाज का माल पानी के कारण स्वगब हो गना हो, तो उसकी शुरू से सुक्त कर दिया जाता था। या केवल भाषा सुद्धक लिया जाता था।

विशाल माग्य सामान्य में स्वसंमागी (सड़की) का एक जाल मा विद्या हुआ था। पाटलीपुत्र को केंद्र बनाकर उत्तर, दृक्षिणा पूर्व, पश्चिम, सब दिशाओं में सबके आदी थीं। मार्गी का प्रबंध राज्य दे एक पृथक विशास के आधीन था। प्रवि आधकोस के बाद सड़कों पर दूरी सुबक प्रसार लगे रहते थे। जहाँ एक सं अधिक मार्ग विश्वक होते थे, वहाँ प्रत्येक मार्ग की दिशा का प्रदर्शन करने वाल चिन्ह लगे रहते थे। उत्तर

#### जान-जाने के सामग्र

परिचमी सीमाप्रदेश की राजधानी की पार्टान्तिय थे। बाली एक १५०० कोस लम्बी सदक थी। इस समय की २०२२ ने गण का होवा था।

डवापार के चार मार्ग पूर्व, वरियम, दिख्य, क्यार दिशाओं में गये थे। चायक्य ने इस क्यांपारिक सी विजारवं की इष्टिं से दुवना की है। क्यने विका बाबायों के बामुसार स्थलमार्गी में हैमबक्पव ( बेबर में हिमालय की तरफ जाने बाजी सदक ) वृष्टिस वर्ष (देने दिशा में जाने बाली सहकें से अवहा है। क्योंकि कर द्वारा हाथी, बोड़े, गंबहरूव, हायीवाँत, बनदा, बाँदी आदि बहुमूल्य पदार्थी का अगापार होता है। पर कौहा सम्मवि से सहमत नहीं हैं। बेंबल, बमदा, मोदी बना वरह के कुछ व्यापारिक पदार्थों के अविरिक्त शंक कुछ मोती, सोना जादि दशिखारथ से ही जाते हैं। दश्चिणपर भी बह मार्ग सब से महस्य का है जो बानों में से नुबर्ध बिक पर बोला जाना बहुत रहता है, और जिसे पर परिचेश क्का है। निसंदेश इस विकय में बायकर की सम्बत ठीक थी। पुराने छाते अनम्बों के बुग में उत्तर की क बाले हैं मबत पंची का बाह कितना है। बहुएक कार धासमुद्र वितीश मागव सामावतों के समय में खाते वाले विश्वकृपर्थी का बहुरव वहुत वह अ बाँदी, मोवी बादि के अविरिक्त विरोध बाँक हुन्हीं आगी से होता था। क्वापार के बाहिरिय राजनीतिक महस्य भी वा। बायस्य में क्षांस करने के बाधार विशेषक है। है। जीन का बाना जाना, राष्ट्र समय Mar Sun van 2/ che W

का विस्तार करें करें भीर्य समाटों के समय में दक्षिण के राज्यों का सर्वन अवस्य ही बहुद अधिक भा।

किलीय अर्थशास के अनुसार स्थलमानों के निन्न-स्थान होते थे—(१) राजमार्ग—यह ५२ फीट चौदा होता (१) रच्या—ये भी ३२ फीट चौदे होते थे। (३) रसमय— पीट चौदे होते थे। (४)पशुपय—ने म् पीट चौदे होते थे। (१) महावसुपय—इनकी चौदाई १० फीट होती थी। (२) इड़ पशुपय—में ४ फीट चौदे होते थे। इनके अतिरिक्त, पादपश्र पशुपय—में ४ फीट चौदे होते थे। इनके अतिरिक्त, पादपश्र पशुपय—में ४ फीट चौदे होते थे। इनके अतिरिक्त, पादपश्र

(भगडका मानुष्यामा (भवता मानुष्यामा में विश्वमान है हुई। भीर संसदमा का भी कहतेसा अर्थशामा में विश्वमान है हुई। भूको वीकाई का कोई निर्देश नहीं किया गया है । ये सम सक्त

सहर के अन्तर की हैं पर जनपढ़ों की विविध सहकों के विवेध में की अवस्थात से बहुद इन परिचय विवेदा है। अवस्था

की शब्द जिल्लाकियात होती थी-

शि राष्ट्रक - यह २२ कोट चौदा होता था। रामाना विश्वित प्रदेशों के जनकारों की दरफ जो वह यह आगे के जन्म कार्य के स्टूबर्स कार्य के स्टूबर कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार कार्य का

#### याने-जाने के साधीन

हो। राष्ट्रपथ ही उहाँ कविक चौने कर हिने जाते ने नीयपथ कहताते थे। (६) ड्यूह्पय—श्वासियों की सा नाम ड्यूह्पथ था। ते भी चौड़ाई में ६६ जोड़ होनी थीं। प्र रमशानपथ। (८) मानपथ। (६) जनपथ। (१०) हतिकाल (११) सेद्युपय—नदे नाँचों और युकों से सुकार्त सामी। व सेद्युपय कहताती थीं।

निस्म है। (१) रवनयी संबाद-समाह के देव लिये विशेष सम्बं गी, जो पपट और अपन्य प्र हताई जानी जी। धर्मशास के पतुकार सम्बं मनाई जाना की। धर्मशास के पतुकार सम्बं मनागाई जाम, क्वोंकि तकना में काम्या दिए पर म है। (१) प्रतोसी—हो सहस्मा सहस्म के नाम म प्रतोसी सहसे थे। (३) रेवपय - प्रतिह के जार प्रति (४) बार्या —वह = बीट श्रीको किसे के प्रार्टिकी सम्बं होती थीं।

कोटतीय व्यवशास सं स्वस्त्रमस्त्री पर स्वस्त्र स्व स्वकंत्रम्त्री स्व श्री वर्णन विस्तर्य है। इनस्त्र भी स्व स्वाकंत्रम्त्री की (!) क्रिक्सिक स्व—सामारक (१४) सामार्थक रच—उत्तर के सिर्व स्व (१) क्रिक्सिक्सिक—स्वयंत्र से प्रती पर इस्त्रे स्वाकंत्र स्व (१) क्रिक्सिक स्व पर स्व व स्व स्व स्व क्रिक्सिक्सिक स्व (१) क्रिक्सिक स्व स्व स्व क्रिक्सिक स्व (१) क्रिक्सिक स्व स्व स्व स्व (१) स्व क्रिक्सिक स्व (१) स्व स्व स्व (१) स्व क्रिक्सिक स्व (१) स्व स्व स्व स्व क्रिक्सिक स्व (१)

# (५) तील और बाप के परिवाण

े वील और माप आदि के जिन परिमाखों की शुद्धता के सिये मीर्वेकांस में इनका ध्यान दिया जाता या उनके संबंध में बी वहाँ विवरस देना भावायक है। तोल के लिये निमलिसित

बढ़े काम चाते थे:--

🚜 🚁 🏭 सामक (शुवर्णमाप) = वर्तमान समय 🖘 ⊱ मासा 🥞 १६ साबक = कुछ कर्व (सुवर्ग) = वर्तमान समय का 🗦 वोला = वर्तमान समय का २३ वोला ध वर्ष = शक् यस

या काधी छटाँक

्रि प्र सुक्के (्रे बदाँक ), म सुक्के ( १ वटाँक ), २० सुक्क विक् बटॉक), ४० सुंबर्स ( १ बटॉक ), और १०० सुबर्स (१२ क्टॉके) के बहु उस समय प्रचलित थे। इसी सरह. १ पत्र (२३ वोसा), १० पत्र (४ इटॉक), २० पत्र (१०इटॉक) के , ४० पदा (२० छटाँक ) और १०० पत (३ सेर २ छटाँक)

के बंदी भी बंधक में प्रमुख होते थे। अविक क्षान के आस को दोसने के लिये में कट्टे प्रवासिय थे-हेर्ी कर्व (२०६ मानक) = १९६४म = वर्तमान समय का

ातामा र स्टांक

१ प्रस्थ = म बद्धीक ं १ कुडुम्ब

= १ बाद्ध = २ स्ट्र । । विशेष = १ होस = इसर ि आदक

= १ आही = ३ मन द सेर (३/हे दोए

= १ वह े = २ मन Digitor.

= १ कुम्भ = ४ मन <sup>15</sup> र<sup>ह</sup>ें द्रीस

वट्टे लोहे या पत्थर के होते थे। इनके बनाने में मगध और मकल देशों का लोहा प्रधानतया प्रयोग में लाया जाता बी

#### वोस और आप के परिजास

पाणक्य के अनुसार बहे बनाने में ऐसी घातु या असा प्रश् इस्तेमाल करने पाहिये, जो गीले होने से खराब के ही है गरमी से भी जिन पर असर न पढ़े।

माप के बिये निम्नविस्तित परिमाल अर्थशास में विस्ते

एक विषद भाठ परमासा भाठं विप्रद एक विश्व गाठ लिसा एक सुकासम्ब एक बवसन्य भाठ युकासध्य श्राठ यवमध्य एक जगस चार छंगुझ . एक धनुषंड आठ अंगुल एक बतुर्मिट पारह जंगुह मक विस्तरित वो बिस्तस्व एक अर्थि ... ४२ जंगुल एक किएक ५४ षंगुक एक ट्याम १०८ अंगुलः पक गार्किस QT EE १६२ अंग्रस - G& 40E TO EE = कि मोदत प १००० वन ४ मोस्त ... एक ने जब

इस परियास में १ जंगुस क्रांबाय समय के किस्सू वर है, और इस दिसाय से १ गोवत मा कोक क्रांब्ट और यह बोजन 5-3 गीव के वंशवर है।

white to flower with and the first with the state of the

बित्त के बराबर था। इस संबंध में नैहानिक हरिट से जी सुद्ध दिसान उस समय लगाया बाता था, उसका इससे भर्ती-वृत्ति परिचय मिल जाता है दिन और रात्रि का दिसाव लगाने बे देन सुद्धम मार्चों का विशेष कप से प्रयोग किया जाता था।

बौद्ध के परिमाणों का विभाग पीतवाक्ष्यत्त के अधीन होता. बा ; और माप के परिमाल मानाव्यत्त के अधीन रहते थे। रे बोनों अमात्य तील और माप की व्यवस्था वहा नारीकी के साथ सीर्वकाल में प्रतिपादित करते थे।

# (६) मुझपद्धति

मीर्वकाल के कोई सिक्के कभी तक वपसंच्य नहीं हुए। पर कीरतीय कार्यशास के अनुशीलन से उस समझ की मुहापद्धित के संबंध में कोनेक उपयोगी निर्देश प्राप्त होते हैं, मीर्थकाल में मुहापद्धित के संबोधन के लिये एक पुषक अमान्य होता था, जिसे 'लच्चाक्य' कहते थे। टकसाल का अधार्य कार्यकारी सीयर्थिक कहताता का, कार्यशास में हो प्रकार के सिक्कें किसी हैं—

'१. कोनप्रकेश्य- ने मुख्य सिक्के होते के वर्तमान परिमाणी में इन्हें 'क्षीमल टेंबर' कहा जा सकता है। राजकीय कर क्या कथ-विक्रय के लिये इन्हीं को प्रामाशिक तानी वाला की

२. व्यावहारिक इतकी कीमव को क्षेत्रेस के कि हो पर ही बाशित थी। ये सावारक जेत हैं के कार्य के के हैं सान परिभाषा में इन्हें 'टोकन्यती' कह सकते हैं

सिक हे अनेक मूल्यों के दोष के आदि के शिक हो में जार भाग वाँवा, एक भाग त्रपु, सीसा का कुन्त बातु और मी अध शुद्ध चाँदी रहवी थी। इस सिक्डे की पंत्र वा कुन्दर पहले प गा के अविदिक्त, वर्तमान अठती, चवन्ती व दुवन्ति के आर्थपस, पार्था और अध्यागमस सिमने भी महीन में हैं। भारी के पर्यों व अध्या भारि के अधिरिक सिम्बे की प्रश्विम में जिन्हें 'तामहर' में 'मार्थक'। इसके भी आर्थ, अर्थमायक, काकणों (- भाषक) और काकड़ी (- मार्थक) होते थे। याँचे और चौर्थ के सम्बद्ध कीने का मो एक सिम्बा देश दूस में देखी इसे सुवर्ण कहते ने इसका मार - दोने होते भी

जी नागरिक चाहे, घाहु से बाकर सीवर्षिक सिक्के बनवा सकता था। प्रत्येक सिक्के के बच्च वर्ती पर एक काक्यों ही जाती थी। सिक्कों के बच्च चाँही भी सुने की पर दिसा था। सकता था। च्या चाँही भी पुरिशी में तहा हो है, चाहिन, अनका काल होरा या जन्म किसी कारक है है है की पं

सिक्कों के वातिर क कीमत चुकाने के हुआ है। मोर्चकाल में प्रचलित के 1 ऐसे एक सामन कादेग? अ बाजका में किया हैं। शब्दार की र प्र से किसी कार्य दिसी काफि की कीमत चुकाने की बाहा है। अवस्थित संबंध है इसी की हुबी करते हैं।

(अ) बह ने नियम ा

११ प्रश्निविष् प्रतिशत सुद् देना होता था। यह दर कम से क्रिंग थी। वांच्य में इसे कानून से जातुमत किसा है। पर व्य- वांच्य में सुर्विता को कमी के अनुसार सुद् की दर इससे अहुत अधिक भी होती थी। साधारणतया, १ प्रिश्त प्रतिमास मा ६० की सदी की दर से क्या उधार मितता था। जहाँ अवसा अधिक था, वहाँ सुद्र की दर इससे भी बहुत अधिक होती थी। व्यापार के लिने जंगन में जाने वाले व्यापारियों को १० की सदी प्रतिमास के हिसाब से सुद्र देना होता था। समुद्रपार जाने बाले व्यापारियों को २० की सदी मासिक के हिसाब से सुद्र वेच पर क्यापारियों को २० की सदी मासिक के हिसाब से सुद्र वेच पर क्यापारियों को २० की सदी मासिक के हिसाब से सुद्र वेच पर क्यापारियों को २० की सदी मासिक के हिसाब से सुद्र वेच पर क्यापारियों को उठना था। इन व्यापारियों को जहाँ सयं- कर अवदे का सामना करना होता था, वहाँ उन्हें मुनाका भी बहुत सिजता थी। इससे अधिक सुद्र लोने पर कई बंच की व्यवस्था थी।

बेबेरार या बारिक के मर जाने पर उसका करका कर्ज के किये उत्तरदेशी माना जाता था। वहि सत बारिक के कोई संतान ने हो तो जो भी उसकी संतित का उत्तराधिकारी हो, बही उसका देशभी को जाता करता था। यहि स्था किसी कर्मा नत के जाजार पर सिंका गर्जा हो तो उस अमानत के माना जो नेचकर रुपया चुका जिला जाता था।

यदि धनिक दस साल तक अपने ऋषा की कोई परवाह न करे, उसे वसूस करने का प्रयक्ष न करें, तो वस पर उसका कोई इक नहीं रह जाता था। पर इस निक्य के इस अपवाद भी ने। नाजाजिस, जत्यंत बृद्ध, रोगी, आपित्यस्य, देश से बहुक्कत जा देश के बाहर गये हु। धनिक दस साल बात जाने पर की ऋषा बसूत करने के हकतार रहते थे। इसी सरह राज्याविश्वस (राजनीतिक श्रव्यवस्था) के समय में भी घनिकों पर दश सामा का निसम साम अर्थ होता था।

निकारिका साथि सुर है तुम् ने । इनके क्यों पर नह

नहीं देना होवा स

१. औ दीर्घ सत्र या किसी यह बातुष्ट्राम में समा हो कि

२. जो बहुत समय से रोगी हो।

है. जो किसी शिक्षासय में शिक्षा ग्राम कर रहा की कि

४, जो नावालिस हो।

४ जिसके पास अपने पालमपोष्य के लिये अन न ही।

यदि किसी कर्षवार ने दो मिन्न-शिम्स मनिकों से आहे। विचा हो, तो यह विने के कस से दी जाज को चुकास की न्यायालय में भी इस कम को हो स्वीकार किया बादा आ

#### ं (८) दांसम्बह

मैगस्वनीय ने लिखा है, कि 'भारतवर्ष के विषय में वह ब्यान केने कोन्य बाद है, कि समस्य भारतिय स्वतंत्र हैं, उनमें के कहा थी। इस्त नहीं है। लेकिडिमोनियम्स चौर भारतवार्ध कहा अब हो। एक कुसरे से मिलते हैं। पर लेकिडिमोनि में देखाँट सोगी की दार्थी की तरह रका जाता है। वे नीचे दहने का परिश्रम करते हैं। पर भारतीय लोग तक को दास नहीं बमार्क, अपने देशवालियों की ली क्या है ?'

इस प्रकार स्पष्ट है, कि भीक सेलगों के गर्नुकार सहस्य हासप्तमा का सर्वमा जगाव था। पर चीरवीक अर्थाता इस बांग की पुष्टि नहीं होती। संगवांक बाल केलोडां के में ओल्डाकाया थी, यह मारत में नहीं थी। वहीं होता के व इसके बांग क्या प्रमुक्त स्वपन्दार अर्थ विकास होता वह कि भीस करोज हैं होता था। पर इस देश में दासप्रशा कर कर्माक वहीं था। भीक लेखकों में ही जानिसिकिटस के अनुसार कर कर्म (क्षांप्रथा का अभाव) वैजल क्सी प्रदेश के संक्षेप में ठीक है, जहाँ मूसिकेनस ( मुचुकर्ण) राज्य था। यह राज्य सिक्यार के आक्रमेख के समय सिंच में था। वहाँ यदि जानार्थ दांसी का सर्वथा अभाव हो, वो कोई आमर्थ नहीं। अर्थशास के अनुसीसन से दासप्रथा के संबंध में जो बार्वे झात होती। के संबंध में निम्नलिखित हैं—

१. एस समय जन्म से ही बहुत से दास होते थे। उन्हें सदी। जीद बेंचा का सबका था।

र ब्रोज्य (बार्यमिन्न) जीत अपने बच्चों व जन्य स् नियों को वास की मौति केय सकते थे। पर बार्यों में बहु प्र नहीं की, दम्हें अपने संबंधियों को वेचने पर कठोर इं मिसता था।

स्वापार सत्वा, आवं वास नहीं का क्यांता की । यह कुक व्यवस्था में आवं भी कोई समय ने सिकं वास हो है। अर्थ (क) काले परिवार को कार्यिक संपूर्ण से का ले सिकं कार्ड केवले को केवल वास्तावक है। (क) पुना का रहे अपने स्वाप्त के सिकं सा वास्ति साम स्वाप्त की बनने का मिला हो। (क) वास युद्ध में जीवन र नाम क्रिकं गया हो।

प्र. दासों से नुरा श्वनकार वही किया का जा गुरदा डेठमाना, मूज, विष्ठा, जो बता करवा के निमे नहीं रखे जा सकते हैं। कह बार्डा के मना था।

४. दास लोग स्वामी के कार्य की बुक्कान के प्र

भापनी कातम कमाई कर सकते थे। अपने आना पिता से आ क्षेत्रिय पर और अधिकार काता थी।

4. Minte ben ber fein Gin fact ferfen it atte 4

संस्थे में ।

७ विना बार्ट के दासों को कैर में मही खाला जा के क्रिकेसा करने पर स्वामी को दंड मिसवा था।

क. दास सिनों व तककियों के साब अवाबार नी जो सकता था। यदि दास किसी की से अनाकर करें। वह दास नहीं रह जाती थी। स्वामी का उस परकांबकार रहता था।

अव द्वास की संज्ञान दास नहीं होवी की । का

ही मानी जाती थीं।

१०. कीमत बुकाने पर जन्म के दास भी स्थल हैं। के । स्थल होने के लिये दास कींग असग क्या हैं संबंध कींग भी दीमत कुता कर दास की स्थल हैं। सकत ब

कृषि विकित्त निवमों के कारण मारत में दासप्रणी का बाह्य के दास की दासप्रणा से वहुत भिन्न था। इसी का सब्दोर्थ की कहाँ इस प्रणा का सबचा कामान करामन हुँ

### दुर्मी का का कंप

मैगायनीत के चतुसार पारवीपुत्र मगर चौर किस प्रकार का या इसका वस्त्रेस राजक बारवीय चार्यगांक में कर चार्यन नगर का कार्याय चार्य के चार्यावय नगरी के क्रिक कार कार के नारी चोड़ के बार कार के नारी चोड़ के बार कार के नारी चोड़ के

फीट हो। इसी करह खाइयों की गहराई कमशः ४२, २६, और देव कीट मा देन, ४४, और ४४ कीट हो। इन लाइयों की दीवार परकर वा हैंट की बनी हुई हों। इनमें पानी मरा हो और मगर, मन्य आदि हिंस्र जंतु रखे हुए हों। सबसे अंदर की खाई से क्षेत्र दूर भीवर की वरक ३६ कीट ऊँची और ७२ कीड चौदी बाचीर (बन्न या शहरपनाह) हो। इस दीवार के ऊपर रेर हाय से २४ हाय तक चौड़ी दूसरी दीवार (प्रकार) बनाई आब । इस वरह शहर को चारों और से दुर्ग या किने की वरह बनाया साथ । इस दीवार में १२ मुख्य दरवाजे हों, और संदर वीन राजपंत्र ( ३२ फीट चौड़े ) पूर्व से परिचम की ओर जाते नासे और वीन राजपथ उसर से दक्षिण की ओर जाने वाले बनाबे जाय । शहर के नवें हिस्से में, मध्यभाग से उच्चर की मोर, चारों वसों के लोगों के मकानों के बीच में राजा के लिबे नदेश बनाया जाय। राजमहत्त के पूर्वोत्तर भाग में आवार्य और पुरोहित के मकान, पूजा का स्थान, जल का भांडार वधा महिना के निवास के लिये भवनों का निर्माण हो। पूर्वदिश्व भाग में मोजनास्वन, इस्तिशाला और कोब्द्रागार रहें। पूर्व में सुरांषित प्रतार्थ, माल्य, भान्य, तथा रस के दुकानदार, मुख्य . शिल्पी तथा चित्रव लोग वसाचे जायें। इसी तरह शहर के मिन्न-भिन्न भागों में मिन्न-भिन्न लोगों के लिये स्वान निश्चित रहें। पूजामंदिर, श्मशान आदि के लिये भी प्रथक निश्चित स्थान रहें।

मीर्यकाल में गाँव का चेत्रफल आयः एक कोस से हो कोस तक होता था. और उनमें १०० से चेकर २०० स्माह्मिरियार निवास करते थे। गाँवों की जनता आयः केती से जनता निवास करती थी। गाँवों की सीमा को नियस करने के लिये आयः नदी, पहाड़, जंगल, पेड़, गुहा, सेस्ट्रांश, जिस्सा का निका धानि का प्रयोग जिला होता के लिया की जिता से बार गोचर भूति अंतन श्रेस्ती की इस धानि के पर प्रयास रूप से बर संकत के जिल्ही के जाति के प्रशास की मानि संदेशिय, सोश्यार आदि अनेक पेरो वासे जोग की गोका की निवास करते थे।

# (६) मार्वजनिक इन्द्रों का निवारण

मौर्यकाल में दुर्भिन, आम, नाइ आदि सार्वकालक निर्दा के निवारण के सिने अनेकविष उपार्थों को अनुसरक किया जाता था। दुर्भिन की निष्ठांत के लिवे नहरों तथा खिनाई के अन्य सामग्री की निर्माण किया जाता था। भूमि को दिन मातका की जगह 'अदेवमातका' वनाने का प्रयत्न होता था। पर सिचाई का मलीमाँति प्रवंच होते हुए भी यदि कभी दुर्शिक एक जाय, तो उसके निवारण के लिये यह व्यवस्था की कि कोच्छागार में संचित अन को लोगों में वितरण कर दिवा जाय। वस युग में कोछागार में सदा प्रभूत वरिमास में अन्य एक रहता था। दुर्भिन के समय इस पूर्वसंचित अन्य रहतीय किया जाता था। इसके अतिरिक्त निम्नितिका अन्य

१. दुर्गत कर्म-दुर्भिष के निवारत के किये विषय्मत हैं। भी सहायता के लिये राज्य की धोर से अनेकविष कार्यी आरंभ किया जाता था। इनसे गरीब लोगों को धार्म की बा, और उससे वे भोज्य परार्थ खरीब कर उदस्पूर्व की है। हैसे कार्यों को 'दुर्गत कर्म' कहते ने ।

े. मंचातुमर – गोजन को चतुमर या का का है। को प्राथकुमर' करते थे। दुर्भिय गोहिको के किये द्रा स्रोट से सब्दे ओकान स्थापन रहेंसे का ्रे केर्यम्बान वेश की क्यानत पर या राज्य की साम पुर केर्यक केंद्र । दुर्भिष के निकारत के क्रिये राष्ट्र की उरक से क्या किया साना था, जिसे 'देशनिक्षेप' करते थे।

है कियों की सहायता—मित्र राज्यों से सहायता की याचना

शर्वी थी ।

क्षीय पती लोगों से जोर बाल कर घन लेगा। तुर्भिक में की सहायवा के लिये जी निर्णि खोली जावी थी, उसमें स्मा दश बहाँ सहायवा करते थे, बहाँ अपने देश के लोगों से बी ज़बा लिया जावा था। घनी लोगों पर इस चंदे के लिये बीड और सला जावा था, इसीकिये उसे 'क्शन' कहते थे।

क समूत - राज्यकोष का प्रयोग । ऐसे अवसरी पर राजा सुद्धी की का देवारवापूर्वक बगन करने में संकोच नहीं

करता था

काम की कामांत से माम व नगर निवासियों की रक्ष करते के लिये राज्य की तरफ से यह मंदंध था। कि बीच के सोल सोलम भर के बाहर कर्नायें। यदि उनके पास प्रशासी संबद सीलम हो, तो मोलन मनान के पांदर में बमायां का सकता था। कहीं म्यान्या शहरों के क्लि भी ही। इशम्ली संबद्ध में के दक्ष स्पष्टत्या सिकासित के—क्ष्म क्लि पट्य:—जस से गरे पॉल पढ़ें। (२) क्ल्ब्य-अस्त क्लिक्स क्लि बहुत बड़ा गठका। (३) दोखी—बादों पर्यास्त्र की क्लिक्स क्लिक्स का होता (३) निश्रेशी—बीदी।(४) परश्-वाद्याहा। (६) शूप-सूप। (७) अंड्रश-चंत्रती संबद्धि की विरोध के लिये एक अंदुश। (०) अंड्रश-चंत्रती संबद्धि की विरोध के लिये संबद्ध बाहर निकालने के जिसे को क्लिक्स होती की नमने का थेला। ये सभी वस्तुएँ आग बुम्हम में संहाबक होती थीं। मोर्थकाल में प्रायः मकान लकड़ी के बने होते थे। इसलिये मोह के जिये भी वह उ । बता की, कि वहि के इस की कार की हैं। तो मोजन बाहर बनाया जाय।

गसे वपाव भी दिने जाते थे, जिनसे शाम समये की हाता इता कम रहें। (१) ऐसे ज्यवसायी जिन्हें काम के काम करना होता है, शहर में प्रवह एक स्थान पर समाने करते थे। (१) पूस और जटाई के बकान नहीं बनने दिने हाते हैं। गरमी के मीसम में दिन में दोपहर के समन साम समाने मनाई थी।

आग से रचा के बिये मार्गी, चौतहीं सथा अन्य महत्त्र के स्थानी पर जल से भरे हुए हजारी बरतन रखे रहते थे। लोगों के लिये जावश्यक था, कि आग बुकाने में सहबोध जो कोई इसमें प्रमाद करते थे, उत पर जुरमाना आग लगाने वालों का पदा लिया जाता था और अपरा की कहा दंश मिलता था। यदि किसी से भूव है वा आम लग जाय, तो उसे ४४ पश जुरमाने की संजा थी। क कर जाग समाने वासे को शरतुरंब दिया जाता का । रका के लिये अनेक जामिचारिक कियाओं का पर्योग आयार्स पारास्य ने किया है। इस प्रकार के रासायनिक ो बनावे आते थे, जिनके प्रवोग से संबाद में आता हा नहीं रहता। पाख्यस्य ने लिखा है— नहिसे वतुष अभि वदि वंतपुर के बारी कोर पुनाई व क्रम नहीं कर संख्ती । वरि विश्वकी की शास के तथा भट्टी से सान कर दीवारों पर कीया आहे। करी जाग गरी बन सब्बी । क बाद से बनने के किसे कि त्व तेवार रहे बादे वे हैं

#### wedge it w

होता वा कि में नाइपोद्धियों की पूरी सहायता करें। इस कार् में निर्मित्रकार दिकाने कर १२ वस बुरणांका किया जाता था : बाद के अब को दूर करने के सिमें केनेक बार्बिक किया में की बादी थीं। काश्यक्य ने खिला है—वंकी में नदी की पूजा की बाद आवाबिक बया योगांकिक के बातमें केलो पूक्ति के क्रिक्ट प्रमोश करें। वर्षी के एक बाती पर शाबीनाम, गंगा, पर्यत बंदों महाक्रम की पूजा की जाय।

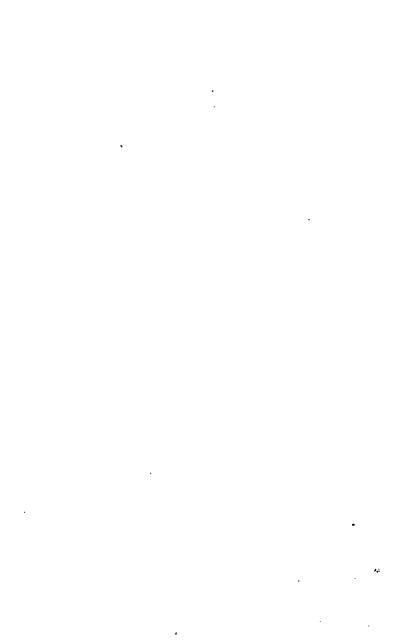



बाल यागी पाटली पुत्र से प्राप्त पकी हुई मिट्टी का सिर पटना संप्रहालय <sup>></sup> तीसरी से पहली शती ईं० पू०

## बारहवाँ श्रच्याय

#### मीर्यकाकीन समाब और सम्यक्त

(१) भारवीय समाज के विविध वर्ग

मैंगस्थनी क अनुसार भारत की संपूर्ण बस्ती सात बर्गी में बंदी हुई शी। अवन यात्री का यह बर्णन उस समय के समाज पर बहुत अच्छा प्रकाश डालता है। अतः हम उसे यहाँ उद्वृत करते हैं—

'भारतवर्ष की सारी बाबादी सात जातियों (वर्गी ) में बंटी है। पहली जाति दार्शनिकों के समुदाय से बनी है, बो यश्विप संख्या की हिष्ट से अन्य जातियों की अपेजा कम है, तथापि प्रतिष्ठा में उन सब से श्रेष्ठ है। दार्शनिक सोग सभी सार्वजनिक कर्तव्यों से मुक्त हैं, इस लिये न तो किसी के दास हैं और न किसी के स्वामी हैं। गृहस्थ लोगों के द्वारा ये विल-प्रदान करने तथा मृतकों का श्राद्ध करने के खिये नियुक्त किये जाते हैं, क्योंकि लोगों का विश्वास है कि ये देवताओं के बहुत प्रिय हैं और परलोक संबंधी बातों में बहुत निपुख हैं। इन कियाओं के बदले में वे बहुमूल्य दान पाते हैं। भारत के लोगों की इनसे बहुए लाभ पहुँचता है। साल के प्रारंभ में जब वे लोग एकत्र होते हैं, तो अनावृष्टि, शीत, आँघी, रोग आदि की पहले से ही सूचना दे. देते हैं। इसी तरह की अन्य बहुत सी बातों को भी ये पहले से ही बता देतें हैं, जिनसे कि सर्व-सापारक को बहुत लाभ पहुँचता है। इस प्रकार राजा और प्रजा-दोनों अविच्य को पहले से ही जानकर उसका प्रवेध

कर सकते हैं। जो वस्तु आवश्यकता के समय काम आवेगी, उसका पहले से ही प्रबंध करने में वे कभी नहीं चूकते। जो दार्शनिक अपनी भविष्यवासी में भूल करता है, उसकी निंदा के सिवाय अन्य कोई दंड नहीं मिलता। भविष्यवासी अशुद्ध होने की दशा में फिर दार्शनिक जीवन भर मौन अवलंबन कर लेता है।

'दूसरी जाति में किसान सोग हैं, जो दूसरों से संख्या में बहुत अधिक हैं। वे राजा को भूमिकर देते हैं। किसान सोग स्वयं अपनी सियों और बच्चों के साथ देहात में रहते हैं, और नगरों में जाने से बिलकुल बचते हैं।

'वीसरी जावि के खंबर्गत खहीर, गड़िर्य तथा सब प्रकार के चरवाहे हैं, जो न नगरों में बसते हैं और न प्रामों में, बलिक वे ढेरों में रहते हैं। शिकार तथा पशुओं को जाल आदि में फँसा कर ने देश को हानिकर पिस्यों और जंगली पशुओं से मुक्त करते हैं। वे अपने इस कार्य में बड़े उत्साह के साथ लगे रहते हैं। इसी लिये ने भारत को उन विपत्तियों से, जो कि यहाँ पर बड़ी मात्रा में विद्यमान हैं— जैसे सब प्रकार के जंगली जंतु और किसानों के बोये हुए बीजों का सा जाने वाले प्रश्ली— मुक्त करते हैं।

'चौथी जाति कारीगर लोगों की है। इनमें इद्ध कर व बनाने वाले हैं, और कुद्ध उन विविध उपकरकों ( भौजारों ) को बनाते हैं, जिनका किसान तथा अन्यं उपबसायी लोग उप योग करते हैं। いいましたいますしているとこれをはいからできる

'पाँचवीं जाि सैनिकों की है। यह भनीमाँ वि संगठित वथा युद्ध के लिये सुसज्जित रहती है। संस्था में इसका दूसरा स्थान है। शांति के समय बह आलस्य और आमोद-प्रमोह में मस्त रहती है। सारी सेना, योद्धा सैनिक, युद्ध के घोड़े-हाथी -सब का राजकीय खर्च से पालन होता है।

'छठवों जाति में निरी ज्ञक लोग हैं। इनका काम यह है कि जो कुछ भारतवर्ष में होता है, उसकी खोज तथा देख-भाल करते रहें और राजा को, तथा जहाँ राजा न हो वहाँ अन्य किसी राजकीय शासक को, इसकी सूचना देते रहें।

'सातवीं जाति सभासदों तथा अन्य शासनकर्ताओं की है। ये लोग राज्यकार्य की देख-भाल करते हैं। संख्या की होष्ट्र से यह जाति सब से 'छोटी है, पर अपने चरित्र तथा बुद्धि के कारण सब से प्रतिष्ठित है। इसी जाति से राजा के मंत्रीगस, राज्य के कोषाच्यज्ञ और न्यायकर्ता लिये जाते हैं। सेना के नायक व मुख्य शासक लोग प्रायः इसी जाति के होते हैं।'

मैगस्थनीज द्वारा विश्वित भारतीय समाज के इन सात बगों को इम क्रमशः ब्राह्मण-अमण, कृषक, गोपाल-रवगिष्यक-बागुएक मार्गयुक, काइ-शिल्पि-वैदेहक, भट, प्रतिवेदक-श्रक्ष्यक्ष-अश्विक श्रीर मंत्रि-महामात्र-अमात्य कह सकते हैं। ये सात कोई प्रथक् जातियाँ नहीं थीं। यवन यात्री मैगस्थनीज ने भारत के बमाज की जो दशा देखी, उसके अनुसार उसने ये सात वर्ग वहाँ पावे।

### (२) विवाद तथा स्त्रियों की स्विति

मौर्बकाल में बहुबिवाह की प्रथा विद्यमान थी। मैनस्थनीय में लिखा है—'वे बहुत सी स्त्रियों से विवाह करते हैं।' विवाह हित स्त्रियों के अतिरिक्त अनेक स्त्रियों को केवल आमोद-प्रमोद के लिबे भी घर में रखा जाता था। मैनस्थनीय के अनुसार कि को वो वे दत्तियत सहधर्मिणी बनाने के लिबे विवाह करके लाते हैं, और कुछ को केवल आनंद के हेतु लेया घर को लड़कों से अर देने के लिबे।' कौटलीय अर्थशाद्ध से भी यह

बात पुष्ट होती है। वहाँ लिखा है—'पुरुष कितनो ी कियों से विशाह कर सकता है, जियाँ संतान उत्पन्न करने के लिये ही हैं।

अर्थशास में धर्मानुकूल चार प्रकार के विवाह लिखे हैं, बाह्य, प्राजापत्य, आर्थ और देव। बाह्य विवाह में कन्या को आभूषण आदि से सजा कर दिया जाता था। प्राजापत्य विवाह में बर-वधू के लिबे कररार मिल कर धर्मचर्या का पालन ही पर्याप्त सममा जाता था। आर्थ विवाह में कन्यापन की ओर से गौओं की एक जोड़ी वरपन को दी जाती थी। देन विवाह में यहवेदी के सन्मुख अहिवज की स्वीकृति ही पर्याप्त मानी जाती थी।

इन के अतिरिक्त चार प्रकार के विवाह और हाते थे। आसर विवाह में वहेंज देकर लड़की का विवाह किया जाता था। कन्या और वर के परस्पर मुक्त प्रेम से जो विवाह हो आस, उसे गान्ध के कहते थे। जिस विवाह में कन्या को जबहरती छोने कर ले जाया जाय, उसे राज्य कहते थे। सोई हुई वा अन्य प्रकार से बेसुस कन्या को जबहरती उठा ले जाकर जो विवाह कर लिया जाय, यह पैराचि कहलाता था। विवाह की ये आठों रीतियाँ मौर्वकाल में प्रचलित थीं।

मीर्य युग में दहेज अथा की सत्ता किरोपका से जानेसनीय
है। यदाप दहेज (शुक्त ) लेकर किये गये विवाह को आसुर
नाम दिया गया है, पर उस समय में यह अच्छी हरह मचतित था। इसीलिये चाणक्य को दहेज के संबंध में बहुत से
नियम बनाने की आवश्यकता हुई बी। सुल्क (दहेज ) पर
वर के माता-पिता का अधिकार होता था। दोनों के अभाव में
हा वधू दहेज की अधिकारिणी हो सकती थी। पित के मरने
पर का को दहेज का बचा हुआ भाग मिल जाता था।

पुष्प और सी, दोनों को इस गुग में पुनर्विवाह का अधि-कार था। पुरुषों के पुनर्विवाह के संबंध में ये नियम दिये गये हैं—बहि किसी की के चाठ साल तक कच्चा कहो, या जिस के कोई पुष्प संवान न हो, या जो बंध्या हो, प्रस्का पवि पुत-विवाह से पूर्व चाठ वर्ष वक प्रवीचा करे। यदि मी के स्व वच्चा पैदा हो, वो क्स साल तक प्रवीचा करे। केसस प्रवृत्तियाँ ही स्टब्झ होने पर पुरुष दूसरा विवाह कर सकता है। की के मर जाने पर वो पुनर्विवाह हो ही सकता था।

पुरुषों की वर ह कियों को भी पुनर्भिवाह का अधिकार था।
पवि के मरने पर यदि की दूसरा विकाह करना असे,
वो उसे अपने श्वसुर तथा पविषक्ष के अन्य संबंधियों
हारा प्राप्त धन वापस देना होता था। परंतु यदि पुनः
विवाह रक्षश्र की अनुमित से हो, तो की इस धन को अपने
वास रक सकवी थी। पति की मृत्यु के अविरिक्त भी कुछ अनस्थाओं में भी को पुनर्भिवाह का अधिकार था। विद किसी
की के कोई सन्तान न हो और उसका पति विवेश गया हुआ
हा, तो वह एक साल तक प्रतीक्षा करे। यदि पति की के लिये
मरस-पोषस का प्रबंध कर गया हो, तो दुगने समय कुछ
स्थाना की जाय' यदि पति विद्याश्याय के लिये किसी गया
हो, तो संवानरहेत की दस कुष्ट भीर बांतान सहित को पार्य
वा तक प्रतीक्षा करे, यह नियम था।

मीर्चकात में नियोग की जवा भी प्रकृतिक थी। यदि कोई राजपुर्व विदेश गया हुआ हो, वो क्सकी बीटको पुनर्विवाह कः अधिकार नहीं था। पर वह किसी और पुरुष से क्या करका कर सकती थी। पाखका ने किसा है कि इस एकर अपने नंश की रचा के लिये संतान उत्पन्न कर लेना बदनामी का कारण नहीं होना चाहिये।

मौर्यकाल में तलाक की प्रथा भी विद्यमान थी। कौटलीय अर्थशास में तलाक के लिये 'मोत्त' शब्द का प्रयोग किया गया है । सी और पुरुष, दोनों को ही तलाक का अधिकार था। इस विषय में अर्थशास के निम्नलिखित नियम ध्यान देने योग्य हैं —

'यदि कोई पति बुरे आचार का है, परदेश गया हुआ है, राज्य का है पी है या यदि कोई पति खूनी है, पतित है या नपुं-यक है, तो की उसका त्याग कर सकती है।

'पित से घृषा करती हुई झी, उस (पित ) की इच्छा के बिना तलाक नहीं दे सकती। इसी तरह झी से घृषा करता हुआ। पित, इस (भी) की इच्छा के बिना तलाक नहीं दे सकता। कर पारस्परिक घृषा से तलाक हो सकता है।

'मदि भी से तंग आकर पुरुष उनकी वलाक देना चाहे, तो को मन भी की ओर से उसे मिला है, वह उसे लौटा दिया जाम। परंतु यदि भी पित से तंग आकर वलाक देना चाहे तो समका घन उसे न लौटाया जाय।'

यहाँ यह ज्यान रखना चाहिथे, कि पहले प्रकार के चार 'धर्मानुकृत' विवाहों में दलाक नहीं हो सकता था। तलाक केवल फिल्लो चार विवाहों में ही विहित था। このは、大きをから、明確ないといれているのでは、ないないのはのはではない

मैगस्थनीज तथा कीटल्य—दोनों के अंथों के अनुशीलन से आप दोता है, कि मौर्यकाल ने सियों की स्थिति बहुत ऊँची नहीं थी। मैगस्थनीज ने सियों के खरीदने व बेचने की बात लिखी है, उसके अनुसार एक जोड़ा बैल देकर युक्त सियों को खरीद सेते थे। इसी तरह राजा लोग अपने साथ रखने के लिखे बहुत सी सियों को उनके माता पिता से खरीद लेते थे। वर्तमान अर्थ में कियों को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। उन्हें प्रायः पति की आधा

में और घर के भीतर ही रहना होता था। इस विषय में अर्थ-शास्त्र के निम्निलिखित नियम ध्यान देने योग्य हैं—'खतरे को छोड़ कर यदि किसी अन्य कारण से कोई की अपने पित के घर से बाहर जाय, तो उस पर छ: पण जुरमाना किया जाय। यदि बह पित की आज्ञा के विरुद्ध घर से बाहर जाय, तो बारह पण जुरमाना किया जाय, यदि सी पड़ोसी के घर से परे चली जाय, वो उस पर छ: पण जुरमाना किया जाय। मौर्यकाल में सियाँ प्राय: परदे में रहती थीं। अर्थशास्त्र में सियों को 'न निकलने बाली' कहा गया है।

### (३) वार्मिक विश्वास

चंद्रगुप्त मौर्य के समय में यहां में पशुहिसा, बिलदान तथा श्राद्ध-प्रचलित थे। मैगस्थनीज ने लिसा है—'यह व श्राद्ध में कोई मुकुट धारण नहीं करता। वे बिल के पशु को छुरी धंसा कर नहीं मारते, अपितु गला घोंट कर मारते हैं, जिससे देवता की मेंट लंडित वस्तु न करके पूरी वस्तु की जाय।

'एक मयोजन जिस के लिये राजा अपना महत छोड़ता है, बिल प्रदान करना है। पर गृहस्य लोगों द्वारा वे दार्शनिक बिल प्रदान करने तथा मृतकों का श्राद्ध करने के लिये नियत किये

जाते हैं।

मेगरथनीज के उदाहरणों से स्पष्ट है, कि चंद्रगुप्त मीर्थ के समय में पशुवित की प्रथा भलीगाँ ति प्रचित्र थी। बीढ और जैन धर्मों का इस समय काफी प्रचार हो रहा था, पर अभी यहाँ में पशुवित देने की प्रवा नष्ट नहीं हुई थी। आगे मलकर अशोक के बाब में बीढ धर्म का प्रचार विरोध रूप से हुआ, और सर्थ पशुद्धिता, और धर्माजों में पशुवा के हम्हजुद्धों की बंद फरने का प्रवा किया गया। कीटलीय अथेशाख में यहाँ के विविध

अतुष्ठानां वधा ऋदिवक् आदि यज्ञ कर्वाओं का अनेक स्थानंति

पर उण्लेख भावा है।

सर्थशास्त्र के समुशीलन से ज्ञाव होता है, कि मौर्यकाल में सनकिविश्व संप्रदाय विद्यामान थे। वहाँ लिखा है—'नगर के मध्य में आपराजित, अप्रतिहत, जयन्त, बैजयन्त, इनके कोष्ठ और शिव, बैशवास, अश्व और श्रीमिहरा के घर बनाये जावें। इन कोष्ठों और गृहों में यथास्थान देवताओं वास्तुदेवता = स्थावर सप में वर्तमान देवता, की स्थापना की जाय। भिन्न-भिन्न दिशाओं में यथास्थान दिग्देवताओं (दिशा के देवताओं) की स्थापना की जाय।'

सफ्ट है, कि मीर्थकांल में भिन्न-भिन्न देखताओं की पूजा प्रचलित थी, और उसके लिये अलग-अलग मंदिर को होते थे। देवताओं की मूर्ति बनाने का शिल्प उस समय उन्नति पर था, यह कार्य करने वाले 'देवताकार' कहलाते थे। नगर के द्वारों के न म बंबा, इन्द्र, यम आदि के नाम से रखे जाते थे। तीर्थयात्रा का भी उस समय रिबाज था। तीथों में यात्रा पर एकत्रित लोगों से 'तीर्थंकर' लिया जाता था। विविध संप्रदायों के लिये 'पापंड' शब्द व्यवहार में आवा था। अशोक के शिलालेखों में संप्रदामों को पापंड कहा गया है। संभवतः, विविध धर्मा के अनुयायी भिजुत्रों के मठों या आसारों के लिये यह शब्द प्रयुक्त होता था। चाएक्य की इनसे जरा भी सहानुभूति नहीं थी। उसके विचार सांसारिक उत्कर्ष, समृद्धि और गृहस्थ की उच्चता के पत्तपाती थे। संसार से विरक्त होकर 'पाषंकों' में शामिज होना खसके आदर्शों के प्रतिकृत था। इसीलिये असने व्यवस्था की थी कि पापंडों को शहर से बाहर स्मशान के परे चांडाकों भी वस्ती के पास जगह दी जाय। शहरों से बाहर रहते हुए, सुकर्ष या सुवर्णमुद्रा न रखकरं, ये सुले वस सर्वते थे। पर सह

こうちょう かけい うまいするんのい となっているかい あんじょういるれいちょう とうなかん あれんないのん

ध्यान रसा जाता था, कि एक पाषंक्ष से दूसरे पाषंक्र को बास्य न पहुँचे।

वेबवाओं और धर्ममंदिशें को सम्मान की इच्छि से क्या ज़ाता था। उनके प्रति किसी तरह का हुवाक्य बोलने पर कड़े दंख की व्यवस्था थी। लोग तंत्र-गंद पर विश्वास रक्षते थे। मंत्र की साधना से अभिलंबित कल की सिद्धि होती है, यह बाह सर्वसाधारस में मान्य थी। उस युग में सनेक लोग धर्म के विविध होंग बनाकर जनता को ठगा भी करते थे। इसीसिये आवार्य चास्वय ने अपनी कुटिल नीति का अनुसरस करते हुए राज्ञकों . पर काबू करने के उपायों का वर्शन करते हुए जिल्ला है कि सुंद या अटिल के देश में गुप्तचर बहुत से चेलों की साथ लेकर नगर के समीप आकर बैठ जायें। पूछने पर बतायें कि इस पर्वत की गुहा में रहने वाले हैं और हमारी भागु ४०० वर्ष की है। शिष्य लीग मूल, फल आदि लेने के लिये सहर में जाकर अमारयाँ और राजकुल के लोमों को महातमा जी के दर्शनों के लिये प्रेरित करें। ज्य राजा दर्शनों के बिये भाये तो उसे पुराने राजा और देश **के** संबंध में इधर-उधर को बातें बतलाएं और कहे कि 'सौ-सी साल बाद आग में प्रवेश कर में फिर बालक बन जाता हूँ। अब मैं आपके सम्मुख 'चौथी 'बार आय में प्रवेस कहूँगा । आप अवस्य ही देखने आइये, जो इच्छा हो, तीन बर माँग लो। इस क्कार अपना विश्वास जमाकर गुप्तचर अपने कार्व की सिद्धि करते थे।

यह नहीं सममना पाहिये, कि महात्मा सुद्ध के बाह आरत में चन्य पर्मी का लोग होकर केंग्स बौद्ध पर्म का है। प्रचार हो गया था। प्राचीन यहप्रधान वैदिक पर्म, विविध देवी देवताची की पूजा, चनेक पायंद्ध चादि तस बुग में विक्रमान ने । धरीक के समय में बौद्ध धर्म का प्रचार आरत में बहुत यह गया, पर जन्य संप्रदाय भी कायम थे। भक्तिप्रधान वैष्णव या भागवत धर्म का श्रंकुर भी इस युग में भलीमाँ ति पल्लवित हो रहा था। भागे चल कर यह भारत का प्रमुख धर्म हो गया। मैगस्थनीज मै लिखा है कि श्र्रसेन देश में कृष्ण की पूजा विशेष रूप से प्रचलित थी। राजपूताना में चित्तीड़ के सभीप प्राचीन माध्य-मिका नगरी के भग्नावशेषों के सभीप बोसुंडी नामक गाँव में मौर्थकाल का एक शिलालेख मिला है, जिसमें संकर्षण श्रीर बासु-देव की पूजा के लिये दान देने की बात उत्कीर्ण है। इससे सूचित होता है, कि भागवत धर्म का मौर्यकाल में प्रचार श्र्रसेन देश से बाहर भी राजपूताना तक उस समय में हो चुका था।

#### (४) भारतीयों का भोजन और पान

बैगस्थनी ज ने लिखा है—'जब भारतीय लोग भोजन के लिये बैठते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति के सामने मेज रहती है, जो कि विपाई की शकत की होती है। इनके उपर एक सोने का प्याला रखा जाता है, जिसमें सब से पहले चावल परोसे जाते हैं। वें इस तरह उबले हुए होते हैं, जैसे जौ हो। इसके बाद अन्य बहुत से पकाम परोसे जाते हैं। वें के अनुसार तैयार किबे जाते हैं।' एक अन्य स्थान पर इस यबन यात्री ने लिखा है—'वे सदैव अकेले में मोजन करते हैं। वे कोई ऐसा नियत समय नहीं रखते, जब कि इकट्टे मिल कर भोजन किया जाय। जिस समय जिसकी इच्छा होती है, वह तमी भोजन कर लेता है।'

सोने के प्याले में तो राजकुल के व उच्च राजकर्मचारी ही मोजन करते होंगे, जिससे मिलने का सीरियन सम्राद्ध के राज-दूत को प्रायः अवसर मिलता रहता होगा, पर मैगस्थनीज के इस विवर्ख से भोजन के संबंध में, मारतीयों की परिपाटी का अवस्य परिचय मिल जाता है। मौर्यकाल के आरतीय स्वादु भोजन बनाने के लिये प्रयत्न-शील रहते थे। राजा की जो महानस (रसोई) होती थी, उसके विषय में चाएक्य ने लिखा है कि तरह-तरह के सुस्वादु भोजन तैयार कराये जायँ। भिन्न-भिन्न वस्तुओं को पकाने के लिये अलग-अलग पाचक होते थे। साधारण बाजार में भी अनेकविध भोज्य पदार्थों के अलग-अलग विकेता होते थे। मांस-भोजन का उस समय बहुत रिवाज था। उस युग में बहुत से पशु, पज्ञी, मझली आदि जंतुओं को भोजन के लिबे मारा ब बेचा जाता था। मांस को सुखा कर रखा जाता था। विविध भोज्य पदार्थों को बनाने वालों में से कुछ के नाम निम्न-लिखित हैं —

- १. पकाम प्रयाः-पकाम वेचने वाले।
- . २. मांस पण्याः-मांस बेचने वाले।
- ३. पक मांसिका:-मांख पका कर बेचने वासे।
  - ४. औद्निका:-चावल, दाल प्रका कर बेचने वाले !
  - शौरिककाः—शराव वेचने वाले ।
  - ६. आपूरिका:-रोटी बना कर वेपने वाले।

श्रीक के प्रयत्नों से प्राचीन भारत में मांस का उपयोग कुछ कम अवश्य हुआ, पर बौद्धधर्म को स्वीकार करने के बाद भी अशोक के यहानस में मांस बनना और उसके खिवे पहा-हत्या जारो रही थी। यही दशां बौद्धम के अन्य अनुवाबिकी की भी थी।

शराव का प्रचार भी मीययुग में बहुत था। शराव के बेचने वसा मिने के लिये बड़ी-बड़ी दूकानें होती थीं, जिनमें चसग-चलक कमरे के होते थे। प्रत्येक कमरे में सोने के लिये जलग-चलग विस्तरे विके होते थे। साथ ही, बैठने के लिये जलक-विध चासन, सुगंधि, फूल, साला, जल स्था जाराम की जन्म मस्ति सुसिजित रहती थीं। इन सुम्दरः सुसिजित कमरों में विदेशी तथा भारतीय लोग शराव का चालंद उठाते थे ।शराव- गृश्वी भें दूकानदार लोग केवल शराव ही नहीं देते थे, चित्र सुपने महकों के भोग के लिये सुन्दर रूप वाली दासियाँ व सियाँ में सियाँ भी पेश करते थे।

: शराय केवल शरावस्तानों में ही प्री जा सकती भी। बाह्य ने जाकर उसे पीने की असुमित नहीं मिलती थी। केंद्रस के ही . लोगा अपने घरों में राराव ले जा सकते थे, जो मलीमाँ वि सक के जाने नुके हों, और जिनके चरित्र की पवित्रवा बलीमाँ वि ज्ञात हो । ज्ञाचार्य जासक्य ज्ञातभव करते थे कि शशक वक हानिकारक वस्तु है। उनकी सम्मवि में शराव के सेकन के बह भय सदा बना रहता था, कि काम में सबे हुम अभी सोग प्रमाद में न फूस जाय, आर्थ लोग मर्वादा का अंग व करने लगें और तीक्ष्ण प्रकृति के लोग अञ्चवस्था न मचा दें। इसीलिये यह निक्स किशा गया था कि लोगों के चरित्र तथा आचार की देख कर 🖟 कुटुम्ब, 🖟 इन्टुम्ब, १ कुटुम्ब, 🧎 प्रस्थ तथा १ प्रस्थ से अधिक शबाब किसी को न दी जाय। संभवतः, इसी नियम का यह परिखाम था, कि शराब का सेवन भारत में बहुत मर्यावित था, और मैगस्थनीज यह लिख सका था, कि मार्जिय लोग मदिरा नहीं पीते । उसके अनुसार मदिरा का सेवन केवल यहाँ में ही होता था।

### (५) आयोद-श्यांद

सर्भशास्त्र के अनुशीलन से झात होता है, कि मौर्यकाल में बहुत से ऐसे. लोग भी थे, जिनका पंशा लोगों का सामोद् असोद करना तथा तमारो दिखाना होता था। वे लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर तमारो दिखान हुए धूमते रहते थे। अर्थ- शास्त्र में ऐसे नट, नर्तक, गायक, वादक, वाग्जीवन (तरहतरह की बोलियाँ बोलकर आजीविका कमाने वाले), कुरीलवे,
यवक (रस्सी पर नाचने वाले), सौमिक (मदारी) और चारखों
का उल्लेख किया गया है। ये सब शहर या गाँव के बाहर
तमाशे दिखाया करते थे। प्रेज्ञा (तमाशा) के लिये इन्हें बाइसस लेना पड़ता था, और इसके लिये राज्य को पाँच पख
दिये जाते थे। अनेक बार तमाशे का प्रवंध प्राम की तरफ से
होता था। इस दशा में प्राम के सब निवासी उसमें अपनी तरफ
से हिस्सा डालते थे। जो हिस्सा न डाले, उसे प्रेज्ञा में शामिल
होने का अधिकार नहीं होता था। आचार्य बाराव्य की सम्मति
में नट, नर्तक आदि समाशाई लोग गाँव के कार्ब में बिन्न डालने
काले होते हैं, अतः उन्हें वहाँ खुली बूट नहीं देनी चाहिये।
प्रेज्ञायें उतनी ही होनी चाहिये, जिनसे कि प्राम के लोगों को
अपने कार्य में हानि न पहुँचे।

सिकार खेलने का उस समय बहुत रिवाज था। मैगस्थनीज ने लिखा है—'जब राजा शिकार के लिये राजप्रसाद से
निकलना है, को खियों की भीड़ उसे घेरे रहती है। उनके हेरे
के बाहर बरके जाने रहते हैं। मार्ग का बिन्ह रस्सों से डाला
जाता है। इन रस्सों के भीतर जाना की या पुक्य बाब के लिये
सत्य को निर्मत्रक देना है। डाल और माँम लेकर जादनी इस
त्व के आगो-आगो खलते हैं। राजा घेरों के भीतर से शिकार
खेलता है, और चवृतरे से तीर चलाता है। उसके बगल में की
वा तीन हियारवंद ख़ियाँ खड़ी होती हैं। यदि कह खुले
हीवान के शिकार करता है, तो वह हानी की बीड़ से तीर चलाता
है। सिकाई में कुछ तो रच के भीतर रहती हैं, जुल चोड़ों पर
और खुल हाथियों पर। वे हर प्रकार के सार्कों, से सुसानित रहती
हैं, मानों के किसी चढ़ाई पर जा रही हों। केवल आगोद प्रमीद

के लिये मौर्य सम्राद् जो शिकारयात्रा करते थे, यह उसी का क्यों है। उस युग में शिकार के लिये प्रथक क्रप से वन सुर-चित रखे जाते थे। राखा के विहार के लिये ऐसे जंगल भी होते थे, जिन के चारों त्रोर खाई खुदी रहती थी, और जिनमें प्रवेश के लिये केवल एक ही द्वार होता था। इनमें शिकार के लिये पाले जाते थे, राजा इनमें स्वच्छंदरूप से शिकार खेल सिका था।

े विविध 'समाजों' में पशुओं की लड़ाई और मल्लयुद्ध देखने का भी जनता को बड़ा शौक था। अशोक को ये समाज पसंद नहीं थे, उन्हें उसने बंद कर दिया था।

#### (६) रीति-रियाज और स्वभाव

मौर्यकालीन भारतीयों के रीविरिवाजों के संबंध में बूनानी लेखकों के कुछ विवरण उद्भृव करने योग्य हैं। इस उन्हें यहाँ उल्लिखन करना उपयोगी सममते हैं—

'भारतीय लोग किकायत के साथ रहते हैं, विरोपतः उस समय जब की वे कैम्प में हों।'वे अनियन्त्रित भीड़ को नाषसंद करते हैं। इसीलिये वे हमेशा व्यवस्था बनाये रखते हैं।'

'भारतीय लोग अपने चाल-चलन में सीघे और मितक्यवी होने के कारण बड़े सुख से रहते हैं।'

'उनके कानून और व्यवहार की सरलता इससे अच्छी तरह प्रमाखित होती है, कि वे न्यायालय में बहुत कम जाते हैं। उनमें गिरवी और धरोहर के अमियोग नहीं होते और न वे मुहर वा गयाह की जरूरत रखते हैं। वे एक दूसरे के पास घरोहर रखकर आपस में विश्वास करते हैं। अपने घर व संपत्ति की वे प्रायः अरिचित अवस्था में ही छोड़ देते हैं। ये बार्ते सूचित करती हैं, कि उनके मान उदार वा उत्कृष्ट हैं।' 'उनमें व्यायाम करने की सर्वित्रय रीति संघर्षण है। यह कई प्रकार से किया जाता है पर संघर्षण प्रायः चिकने आव-नूस के बेलनों का त्वचा पर फेर कर होता है।'

'उनके समाधिस्थल सादे होते हैं, मृतक के ऊपर उठाई हुई

वदी नीची होवी है।'

'अपने चाल की साधारण सादगी के प्रतिकृत ने बारीकी घोर नफासत के प्रेमी होते हैं। उनके वसों पर सोने का काम किया रहता है। ने (वस्त) मूल्यवान रसों से विभूषित रहते हैं। ने लाग अत्यंत सुंदर मलमल के बने हुए फूलदार कपहें पहनते हैं। संबक लोग उनक पीछे-पीछे झाता लगाय चलते हैं। ने सौंद्य का बढ़ा ध्यान रसते हैं, और अपने स्वरूप को सँबार्ग में कोई उपाय उठा नहीं रसते।

'सचाई श्रीर सदाचार, दोनों की वे समान रूप से प्रविष्ठा करते हैं। इससे दुद्धों को वे तब तक बिशेष स्वत्व नहीं देते,' जब तक वे श्रधिक उत्कृष्ट सदाचारी न हों।'

'भारतवासी मृतक के लिये कोई स्मारक नहीं उठाते, बरन् उस सत्यशोलवा का, जिसे मनुष्यों ने अपने जीवन में दिख-लाया है तथा उन गीवों को, जिनमें उनकी प्रशंसा वृधित रहती है, मरने के बाद उनके स्मारक को बनाये रखने के लिये प्याप्त सममते हैं।'

'चोरी बहुत कम होती है, मैगस्थतीज कहता है कि उन लोगों ने, जो चंद्रगुप्त क ढेरे में थे, जिसके भीवर चार लाख मनुष्य पड़े थे, देखा कि चोरी जिसकी इत्तला किसी एक दिन हाती थी, वह २०० द्राचमी के मूल्य से अधिक की नहीं होती भी, और यह ऐसे लोगों के बीच जिनके पास विषियद कानून नहीं, वर्ष जो लिखने से अनिमझ हैं, और जिन्हें जीवन के समस्त कार्यों में स्मृति ही पर भरोसा करना पढ़ता है।' भारतदासियों में विदेशियों तक के लिये कर्मचारी नियुक्त होते हैं, जिनका काम यह देखना होता है कि किसी विदेशी को हानि न पहुँचने धावे। यदि उन (विदेशियों) में से कोई रोग-भक्त हो जाता है, तो वे उसकी चिकित्सा के नि मत्त वैद्य भेजते हैं तथा और प्रकार से भी उसकी रज्ञा करते हैं। यदि वह विदेशी मेर जाता है, तो उसे दफना देते हैं और जो संपत्ति वह पीछे छोड़ता है, उसे उस है संबंधियों को दें देते हैं। न्यायाधीश लोग भी उन मामलों का, जो विदेशियों से संबंध रखते हैं, बढ़े ध्यान से कैसला करते हैं और उन लोगों के साथ बड़ी कड़ाई का बरताव करते हैं, जो उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं।

'भूमि जीवने वाले, चाहे उनके पड़ींस में युद्ध हो रहा हो, तो भी किसी प्रकार के भय की आशंका से विचलित नहीं होते। दोनों के लड़ने वाले युद्ध के समय एक दूसरे का सहार करते हैं, परंतु जो लोग खेवी में लगे हुए रहते हैं, उन्हें पूर्णवया निर्विन्न अपना कार्य करने देते हैं। इस के अविरिक्त, न तो वे शत्रु के देश का अपन से सत्यानाश करते हैं, आर न उनके पेड़ काटते हैं।'

आधर्ष लोग दर्शन के ज्ञान को खियों को नहीं बताते। उन्हें भय रहता है कहीं वे दुआरित्र न हो जायाँ। निषेच किये गये रहस्यों में से किसी को खोल न दें, अथवा यदि वे कहीं। उत्तम दार्शनिक हो जायाँ, तो उन्हें खोड़ न दें।

#### (७) शिक्षणास्य

मीर्यकास में शिद्धा का कार्य आचार्य, पुरोहित, जीतिय आदि करते थे। उन्हें राज्य की ओर से सहायसा दी जाती थी, उन्हें इतनी भूमि दे दी जाती थी, कि वे उसकी आमदनी से, निश्चित होकर अध्यापनकार्य में ज्यापत रहें। इस तरह की भूमि को



चामर-ग्राहिगी पटना संग्रहालय तीसरी शती है॰ पू॰

.

·

'ब्रह्मदेय' कहते थे । इससे कोई कर आदि नहीं लिया जाता था। स्वतंत्र रूप से अध्यापन करने वाले इन ब्राह्मखों के अतिरिक्त इस युग में अनेक ऐसे शिवाकेंद्र भी थे, जिनमें बहुत से आवार्य शिवास का कार्य करते थे। मौर्यकाल का ऐसा सबसे प्रसिद्ध केंद्र वच्चशिला था, जहाँ आवार्य वास्क्य नीतिशास का अध्यापन करते थे।

वस्तिला में शिसा का क्या ढंग था, इस विषय में एक जातक कथा को यहाँ उद्भृत करना बहुत उपयोगी है। "युक कार की बात है, कि बनारस के राजा के एक पुत्र उत्पन्न हुन्त्रा, जिसका नाम कुमार ब्रह्मदत्त रसा गया। पुराने समय में राजा लोगों में यह प्रथा थी, कि चाहे उनके अपने शहर में कोई प्रसिद्ध अध्यापक विद्यमान हो, तो भी अपने कुमारों को दूर देशों में शिक्षा पूर्ण करने के निये भेजना उपयोगी सममते थे। इससे वे यह लाभ सममते थे, कि कुमार अभिज्ञान और दर्भ को बरा में करना क्षीसेंगे, गरमी और सरदी का सहन करेंगे, साथ ही दुनिया के रीति-रिवाचों से भी जानकारी शप्त कर सकेंगे। राजा ब्रह्मदत्त ने भी यही किया। उसने अपने इमार को बुला कर, जिसकी बायु अब सोलह वर्ष की हो चुकी थी, उसे एकवितक जूते, पत्तीं का खावा और एक हजार कार्य-पण देकर कहा— बात ! तक्षशिला जाओ, और विद्या का अभ्यास करो।' इमार ने उत्तर दिया—'बहुत अञ्झा' । माता-पिता से बिदा लेडर वह समय पर वस्तिता पहुँच गया। वहाँ जाकर उसने बाचार्य का पर पूछा। काचार्य विद्विविद्यों के सम्मुख अपना व्याख्यान समाप्त कर चुके थे और अपने वर के द्वार अपर धूम रहे थे । आचार्य को देखते दी कुमार ने अपने जूवे चतार दिने, जाता नंद कर दिया और सन्मानपूर्वक नंदना करके खड़ा हो गया। आचार्य ने देखा कि वह थका हुआ है,

भवः उसके मौजन का प्रबंध कर उसे साराम करने का आदेश दिया। मोजन करके कुमार ने कुत्र देर विश्राम किया और फिर आचार्य के सम्मुख सम्मानपूर्वक प्रखाम करके खड़ा हो गया। भाचार्य ने पूछा--'वात ! तुम कहाँ से आए हो ?' 'वाराखसी से।' 'तुम किसके पुत्र हो ?' 'मैं वाराखसी के राजा का पुत्र हूँ।' 'तुम यहाँ किस लिये आये हो ?' 'विद्याध्ययम के लिये' 'बहुत ठीक। क्या तुम आचार्य के लिये उपयुक्त कीस लाये हो, या शिचा के बदले सेवा की इच्छा रखते हो ?? 'मैं आचार्य के लिये उपयुक्त फीस लाया हूँ। यह कह कर उसने एक हजार कार्षापसों की थैसी आचार्य के चरसों में रख दी। दो तरह के अंते-वासी बाचार्य से शिचा ब्रह्ण करते थे। पहले 'धम्मन्तेवासिक', जो दिन में आचार्य का काम करते थे, और राव को शिशा भाम करते थे। दूसरे 'आचारिय भागदायक' जो आचार्य के घर में च्येच्ठ पुत्र की तरह रहते ये श्रीर सारा समय विद्याध्ययन में व्यतीत करते थे। क्योंकि कुमार ब्रह्मदत्त आवश्यक कीस साथ लाया था, और वह आचार्य के घर पर ही रहता था, अतः इसे नियमपूर्वक शिचा दी गई। इस प्रकार बहादत्त ने शिचा समाप्त की।"

तस्तिला में अनेक संसारप्रसिद्ध आचार्य शिक्षादान का कार्य करते थे। एक आचार्य के पास प्रायः ४०० विद्यार्थी पढ़ते थे। संभवतः, यह कल्पना अनुचित नहीं हैं, कि तस्तिला में अनेक कालिज थे, जिनमें से प्रतिक में ४०० के सगभग विद्यार्थी शिक्षा प्रहण करते थे। इन कालिजों के प्रधान को आचार्य कहते थे, जो प्रायः 'संसार असिद्ध' न्यकि होता था। एक जातक के अनुसार एक आचार्य के पास एक सी एक राजकुमार शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। अनेक राजकुमारों के वो नाम भी दिये गये हैं। न केवल राजकुमार, पर श्राहम्स और

स्त्रिय भारत भर से तस्त्रिता में विद्या प्राप्त करने के लिये आते थे। नीच जातियों के लोग वस्त्रिता के 'संसार प्रस्त्र, आचार्यों से लाभ नहीं उठां सकते थे। इसी लिये एक जातक में चांडाल की कथा लिखी है, जिसने वंश बदल कर वस्त्रिता में शिक्षा प्राप्त की थी।

हस शिक्षाकेंद्र में वींनों वेद, अध्टादश विद्या, विविध शिल्प, धनुविद्या, हस्तिविद्या, मंत्रविद्या, सब प्राणियों की वे लियों को समसने की विद्या और चिकित्साशास्त्र की विशेष रूप से शिक्षा दी जावी थी। शैशुनाग, और मौर्यकाल के अनेक प्रसिद्ध पुरुषों ने वच्चशिला में ही शिक्षा पाई थी। राजा विविसार का राजवेद्य जीवक वच्चशिला का ही प्रसिद्ध आचार्य था। मागध सम्राद्ध अजावशत्रु के समकालीन कोशल के राजा प्रसेनिजित् ने वच्चशिला में ही शिक्षा प्रहस्त की थी। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त भी वच्चशिला में ही विद्याध्ययन के लिये गया था। संभ-बदः वहीं उसकी राजनीति शास्त्र के 'संसार-प्रसिद्ध' आचार्य वास्तुक्य से मेंट हुई थी। इसी भेंट का परिणाम हुआ, कि मौर्यवंश का शासन पाटलीपुत्र में स्थापित हुआ और नंदों की शास्त्र का अंत हुआ।

मीर्यकाल में काशी भी शिला का महत्त्वपूर्ण केंद्र था। वसशिला में पढ़े हुए अनेक आजायों ने वहाँ शिल्य का कार्य अंदर्भ किया, और बीरे-धीरे वह भी एक प्रसिद्ध विद्या-

# तेरहवाँ श्रच्याय

### . शुंग और करन वंश

#### (१) मगध में फिर राज्यकांति

२१० ई० पू० के लगभग मौर्यवंश की शक्ति सीए पड़ने लगी थी। मागध साम्राज्य के अंवर्गव सुदूरवर्ती जनपदों में बिद्रोह प्रारंभ हो गये थे। किला, आंध्र और महाराष्ट्र मगध के विकद विद्रोह कर स्वतंत्र हो गैये थे। उत्तरपरिषमी भारव पर यवनों के आक्रमस प्रारंभ हो चुके थे और इन बिदेरियों ने अपने अनेक राज्यश्वहाँ स्थापित कर लिंबे थे। मौर्यवंश के अंतिम राजा निर्वेल और विलासी थे। उनके लिये यह संभव नहीं था, कि मागध साम्राज्य जैसे विशाल साम्राज्य पर सफ्सा-पूर्वक शासन कर सकें।

मीर्यवंश का अंतिम राजा वृहद्रथ था। उसके प्रधान सेना-पित का नाम पुष्यमित्र था। एक बार उसने सारी सेना को एकत्र कर उसके प्रदर्शन की ज्यबस्था की। सम्राद्ध वृहद्रथ को मी इस प्रदर्शन के अवसर पर निमंत्रित किया गया। सब सेना अपने सेनापित पुष्यमित्र के साथ थी। सब के सामने ही वृहद्रथ को कृत्स कर दिया गया, और मगभ के विशाल साम्राज्य का अधिपति पुष्यमित्र बन गया।

बृहद्रथ को 'प्रविद्धादुर्वल' कहा गया है। इसका श्राम-प्राय यह है, कि प्राचीन परंपरा के श्रातुसार राज्याभिषेक के समय राजा लोग जो प्रविद्धा करते थे, उसके पालन में वह दुषल था। सेना और प्रजा, सब उससे श्रसंतुष्ट भी। यही कारण है, कि सब के देखते-देखते ही उसका घात हो गया और बिना किसी बाधा के पुष्यिमित्र का चक्क्यंत्र सफल हो गया।

बृह्द्रथ को करल कर पुष्यमित्र का राजा होना ठीक उसी
प्रकार की घटना है, जैसी कि श्रेखिय महिय के राजा बालक
को मार राजगद्दी पर अधिकार करने की थी। अमात्य पुलिक
ने भी इसी प्रकार रिपुंजय को मार कर सेना की सहायता से
राज्य प्राप्त किया था। महापद्मानंद भी इसी वरह से मगध के
राजसिंहासन का स्वामी हुआ था। मागध साम्राज्य की शक्ति
उसकी सुसंगठिव सेना पर निर्भर थी। जिसके हाथ में सेना
थी, वह सुगमवा से राजगद्दी पर भी अधिकार जमा सकता
था। जिस सैनिकविद्रोह से मौर्यवंश का अंत हुआ वह १८४

### (२) जुंग पुष्पित्र

मागध साम्राज्य की जीस होती हुई राष्टि पुष्यमित्र के त्रयह से फिर पुनः संजीवित हुई। आस-पास के जनपदों की जीत कर उसने फिर मगध के अधीन किया। विदर्भ (बरार), के प्रदेश में उस समय व्यक्तसेन का शासन था। शुरू में यह भीवों की तरफ से वहाँ का शासन करने के लिये नियुष्ठ हुआ जा। पर मौर्य सम्राटों की निर्वलता से लाम उठा कर वह स्वतंत्र हो गया था। जनता उससे संतुष्ट नहीं थी। असी राज्य में उसकी जड़ नलीमाँ ति नहीं जम पाई थी। इसी की में पुष्यमित्र के पुत्र अग्रिमित्र ने उस पर आक्रमस्य कर दिया और विदर्भ को किर मागध साम्राज्य की अधीनता में से आया।

कर्तिम के राजा सारवेल से पुष्यमित्र के कई युद्ध हुए। मीर्थनेस की अवलित के समय कलिंग स्वतंत्र हो गया था। इस समय वहाँ का राजा सारवेल था। वह बढ़ा शक्तिमधी सम्राद हुन्ना है। दूर-दूर तक आक्रमण कर इसने भारत के बहुत से प्रदेशों को अपने न्यान कर लिया था। अपने शासन के बारहवें वर्ष में उसने मगध पर आक्रमण किया। अप से पीने तीन सी वर्ष पूर्व मागध राजा नंद कलिंग से जिन महाबीर की जो मूर्ति विजयोपहार के रूप में पाटलीपुत्र ले गया था, खारवेल उसे अपने देश वापस ले गया। खारवेल जैन धर्म का अनुवायी था और उस समय में प्रायः सारा कलिंग देश जैन मत को मानता था। खारवेल की सेना के हाथी पाटलीपुत्र के सुगांग प्रासाद तक पहुँच गये। पुष्यमित्र को सारवेल के सम्मुख बुरी तरह नीचा देखना पड़ा। पर खारवेल मगभ में दिका नहीं। अपने देश के सिद्धों पुराने अपमान आ बदला सेकर वह कलिंग वापस लौट आया। मगध से बहुत से धन, रहा, मिण-माणिक्य आदि को भी वह अपने साथ ले गया।

सारवेल से इस प्रकार अपमानित होने के बाद भी पुष्यनित्र ने हिम्मत नहीं हारी। इस समय उत्तरपश्चिमी भारत में
यवनों के हमले निरंतर जारी थे। मौर्यवंश के शासन के अंतिम
दिनों में प्रसिद्ध यवन आकांता दिमित्र ने मथुरा और अयोष्या
से आगे बढ़ कर ठेठ मगन तक हमला बोल दिया था। वर इन
यवनों को मगध की शक्ति को नष्ट करने में सफलता नहीं
हुई। यवनों से मगध की रक्ता करने का प्रधान मेय पुष्यित्र
को ही है। उसने न केवल मगध में यवनों को परास्त किया,
अपितु कोशन (अयोष्या) और मथुरा आदि से उन्हें निकाल
कर दूर खदेड़ दिया। उसके साम्राज्य की सीमा वरिषम में कम
से कम शाकल (स्थालकोट) तक अवश्य थी। बंगाल के समुद्रतट
से पश्चिम में स्थालकोट तक और दिमालय से लगा कर दिखा
में नर्मदा नदी तक सम्राट् पुष्यिमन्न का एकच्छन्न साम्राज्य
था। किलगराज लारवेल ने मगध को परास्त करके भी ससे

स्थिररूप से अपने अधीन करने का प्रयक्त नहीं किया था। खार-वेल ने अपनी शक्ति का विस्तार मुख्यतया कर्लिंग के दिखा ब पश्चिम की ओर किया था। उत्तरी भारत में अब भी मगध का अखंड साम्राज्य स्थापित था।

पुष्यभित्र ने दो बार राजसूय और अश्वमेध यह किये। राजा जनमेजय के बाद भारत के किसी राजा ने अश्वमेध यह को अनुष्ठान नहीं किया था। अब पुष्यमित्र ने इस प्राचीन यह का पुनरुद्धार किया। अश्वमेध में दिग्विजय के उपलक्त में घोड़े की बिल दी जाती थी। अहिंसाप्रधान बौद्ध और जैन धर्मी के प्रभाव से इस यज्ञ की प्रथा विलक्कल विलुप्त सी हो गई थी। अब पुष्यमित्र ने इसे पुनः संजीवित किया। पत्रञ्जलि मुनि पुष्यमित्र के इन अश्वमेघों में प्रधान पुरोहित थे। उन्होंने पासिनि के प्रसिद्ध ज्याकरण अष्टाध्यायी पर महाभाष्य लिखा था, जो संस्कृत न्याकरस के सब से प्रसिद्ध और प्रामासिक शंथों में से एक है। पत्रजालि विदिशा के निवासी थे। शाचीन प्रथा के अनुसार अश्वमेध से पूर्व एक बोड़ा छोड़ा गया। उसकी देख-रेख के लिये पुष्यमित्र का पौत्र बसुमित्र नियत हुआ। इस बोड़े को सिंधु नदी के दाहिने तट पर यवनों ने पकड़ने की कोशिश की। घोर युद्ध के बाद यवनों का पराभव हुआ, और भेष्य अहव को सकुशल पाटलीपुत्र बापस लाया गया। अश्ब-मेध यह चक्रवर्ती साम्राद् विश्व-विजय के उपलच में किया करते थे। सिंधु नदी तक यवनों को सदेद कर प्रायः संपूर्ण उत्तरी भारत में मागध साम्राज्य की पुनः स्थापना की स्पृति में ही पुष्यसित्र ने इस यह की आयोजना की थी।

र्युग लोग मूलतः विदिशा के रहने वाले है। मीर्थवंश की समाप्ति से पूर्व ही पुष्यमित्र का पुत्र काग्निमत्र वहाँ का शासक था कंतिस मौते समाद बुहद्रथ के समय में मागव सेनाकों का सेनापित पुरुषमित्र था, और अग्निमित्र विदिशा का शासक। जब पुरुषमित्र मगध का सम्राद बन गया, तब भी अग्निमित्र विदिशा का शासन करता रहा। प्रतीत होता है. कि अग्निमित्र की अपने पिता से कुछ अनवनं थी। इसी लिये अश्वमेध यज्ञ के अवसर पर उपस्थित होने के लिये उसे विशेष ग्रेरणा की आवश्यकता हुई थी। महाकवि कालिदास के प्रसिद्ध नाटक मालिवकाग्निमित्र में इसी शुंगवंशी अग्निमित्र का एक कथानक संकलित है।

こうできる かんかん かんかん かんかん かんかん かんかんかん

पुराखों के अनुसार पुष्यमित्र ने ३६ वर्ष वक (१८४ ई० पू०

से १४६ ई० पू• तक) राज्य किया।

### ं (३) प्रव्यवित्र के उत्तराधिकारी

शुंग वंश के कुल दस राजा हुए। पुष्यमित्र के बाद अगिमित्र राजगरी पर बैठा। उसने कुल आठ वर्ष तक राज्य किया।
उसके बाद अमुज्येष्ठ ने सात वर्ष और फिर वसुमित्र ने दंस
वर्ष राज्य किया। वे दोनों अग्निमित्र के पुत्र थे। वसुज्येष्ठ का
बमुमित्र ने दस वर्ष राज्य किया। ये दोनों अग्निमित्र के पुत्र थे।
वसुज्येष्ठ का दूसरा नाम क्येष्ठिमित्र था. इसके कुछ सिक्ष्के भी
आजकल उपलब्ध होते हैं। वसुमित्र के बाद कमशाः आईक,
पुलिद्क बोध और वज्रिमित्र मगध के सिहासन पर बैठे। इन
सत्र ने मिलकर बीस वर्ष तक राज्य किया। इनके संबंध की
कोई भी घटना इस समय ज्ञात नहीं है। वज्रिमित्र के बाद
भागभद्र राजा बना। इसके समय की एक बात उल्लेखनीय है।
उस समय उत्तरपश्चिमी भारत में अनेक यवनराज्य स्थापित
हो चुके थे। इनमें से एक तच्चिशाला का यवन राज्य था, जहाँ
अत्र अंबिआलिकदस राज्य करता था। उसने शुंग राजा भागभद्र के पास विदिशा में एक राजदूर भेजा था, जिसका नाम

हेलिउद्दोर था। इस दूव ने बहाँ भगवान् वासुदेष का एक गरुड्ण्डल बनवाया था। इस स्वम्भ पर प्राकृत भाषा में एक लेख सुदा हुआ है. जो निम्न प्रकार है - देवों के देव वासुदेव का यह गरुड्ण्डल, महाराज अंतलिकित के यहाँ से राजा कासीपुत भागमंद्र त्राता के, जो अपने राज्य के चौदहर्वे वर्ष में वर्तमान है, पास आये हुए तस्वशिला के निवासी दिये के पुत्र योनदृष भागवत हेलिँउदोर ने यहाँ बनवाया।

भारत के यवन आकांवा इस काल में किस प्रकार भारतीय धर्म और संस्कृति के प्रभाव में आ रहे थे, इस पर इस स्वम्भिलेख से बड़ा अनुप । प्रकाश पड़वा है। योनदूत हेलिउदोर ने भागवत विष्णाव धर्म की दीखा प्रहुख कर ली थी, और अपनी अद्धा को प्रकट करने के लिये गड़दुष्या का निर्माख करावा था। उस समय के हिंदू धर्म में म्लेच्छ यवनों को अपने अंहर इजम कर लेने की शाक्ति विद्यमान थी। भागभद्र ने कुल ३२ वर्ष राज्य किया। उसके बाद देवभूति राजा बना। यह बड़ा विलासी था। इसके समय में फिर मनध में राज्यकांति हुई। उसके अभात्य बायुदेव करव ने उसके विरुद्ध बहुयंत्र किया और देवभूति को करल कर स्वयं मगध के राजसिंहासन पर अपना अधिकार कर लिया। शुंग वंश का प्रारंभ इसी प्रकार के बहुव बंद में मुंचा था। उसका अंत भी इसी प्रकार हुआ।

पुष्यमित्र के उत्तराधिकारी मागध साम्राज्य की असून्य बना रखने में समर्थ नहीं रहे। पुष्यमित्र के समय में मागष साम्राज्य की परिषमी सीमा सिंधु नदी तक थी। पर उसके बाद सीमादी बवनों के आक्रमण फिर प्रारंग हो मुखे। उत्तर-परिषमी आरत में अनेक नवे यबनराज्यों की स्थापना हुई और अस्थापन की राजनीतिक वयन-पुथस से साम स्टाकर पंजाब के आधीन गक्षराज्यों ने भी फिर सिर उठा निमा बरियाम यह हुआ, कि इन ह्युंग सम्राटों के शासन काल में मानक साम्राज्य की परिचनी सीमा मधुरा तक ही रह गई। मधुरा के परिचम में पहले यीधेय, आगनेय, मालव आदि गर्सों के स्वतंत्र राज्य थे, और उनके और अधिक परिचम में अनेक यवस राज्य। पर मधुरा व यमुना से लगाकर बंगाल की खाड़ी तक शुंगों का एकच्छत्र शासन था। सारवेल के बाद कलिंग राज्य भी निर्वल पढ़ गया था। यद्यपि मागध ने उसे जीत कर अपने साम्राज्य में मिलाने का प्रयत्न नहीं किया, पर सारवेल के उत्तराधिकारियों से मागध सम्राटों को कोई भय नहीं था। दिख्या में शुंगों का मागध साम्राज्य नर्मदा तक विस्तृत था। विदिशा और अवंति के प्रदेश अभी मागध साम्राज्य के ही खंबर्गत थे।

यद्यपि शुंगों के शासनकाल में मागध साम्राज्य का विस्तार मीर्यकाल से बहुत कम था, पर अब भी वह भारत की प्रधान राजनीतिक शाफि थी। उत्तरी भारत में ते वही एकमात्र प्रबल सत्ता थी।

पुरासों के अनुसार शुंगों ने कुल ११२ वर्ष वक राज्य। किया। १८४ ई०. पू० से ग्रुक करके ६३ ई० पू० तक अनका शासनकाल रहा।

#### (४) क्राव वंश

श्रांतिम शुंग राजा देवभूति के विरुद्ध पड्यंत्र कर उस हे श्रामात्य वासुदेव ने मगध के राजसिंद्दासन पर अधिकार कर लिया था। श्रापने स्वामी की हत्या करके वासुदेव ने जिस साम्राज्य को प्राप्त किया था, वह एक विशास शक्तिशाली साम्राज्य का व्वंसावशेष ही था। कारण यह कि इस समय भारत की पश्चिमोत्तर सीमा को लाँच कर शक श्राक्रांता वह वेग से मारत पर आक्रमण कर रहे थे। उत्तर-पश्चिमी भारत के यवनराज्यों और पंजाब के गखराज्यों को पददलित कर इन शकों ने पथुरा और विदिशा को भी अपने अधीन कर लिया था। मथुरा और विदिशा की रज्ञा करने में मगध के शंग व करने स्माद असमर्थ थे। शकों के हमलों से न केवल मागध साम्राज्य के सुदूरवर्ती जनपद ही साम्राज्य से बाहर निकल गये थे, पर मगध के समीपवर्ती प्रदेशों में भी अञ्च्य वस्था मन गई थी। वासुदेव और उसके उत्तराधिकारी केवल स्थानीय राजाओं की हैसियत रखते थे। उनका राज्य पाटली-पुत्र और उसके समीप के प्रदेशों तक ही सीमित था। शंगों का भी पूर्णत्या उच्छेद करने में वे समर्थ नहीं हुए थे। मागब साम्राज्य के व्यंसावशेष पर कहीं करन और कहीं शुंग राज्य कर रहे थे।

क्ष्ववंश के कुल चार राजा हुरः वासुदेव, भूमिमित्र, नारा-यस और सुशर्मा। इन चारों ने कुल मिलाकर ४४ वर्ष तक राज्य किया। इनका शासनकाल ६३ ई० पूर्व से २८ ईस्बी तक सममा जा सकता है।

पुराखों में इन करव या कारवायन राजाओं को शुंग-भूत्य के नाम से कहा गया है। यह तो स्पष्ट ही है, कि वासुदेव करव शुंग राजा देवमूर्ति का अमात्य औं। पर चारों करव राजाओं को शंगमृत्य कहने का अभिप्राय शायद वह है कि नाम को इनके समय में भी शुंगवंशी राजा ही सिंहासन पर विराजमान थे, यद्यपि सारी शक्ति इन मृत्यों के हाथ में थी। संग्रेंबा: इसीलिये करवों के बाद जब आंधों के मागव साम्राज्य पर अधिकार कर लेने का उल्लेख आता है, तो यह लिखा गया है कि उन्होंने कावव और शुंग—होनों की परास्त कर शक्ति प्राप्त की।

## ः (५) वर्षो का बारतक्वेश

जिन शक आकांताओं के आक्रमखों से मागध साम्राज्य जिन-भिन्न हो गया था, उनके इतिहास पर संचेप से यहाँ प्रकाश डालना प्रम उपयोगी है।

शक लोगों का मूल निवास सीर नदी की घाटी में था। दूसरी सदी ई० पू० में उन पर उत्तरपूर्व की तरफ से युइशि लोगों ने आक्रमण किया। युइशि लोग विव्यव के उत्तरपश्चिम में तकला मकान की मरुभूमि के दक्षिण में रहते थे। वे बड़े बीर कौर बोद्धा लोग थे। इस समय उन पर हूखों के इमले बदें बेय से हो रहे थे। हुए जावि उत्तरी चीन की रहने वाली भी। यह एक भवंकर उद्देंड जावि थी, जो अपने चारों वरफ बसे हुए अन्य लोगों पर निरंतर हमले करवी रहती थी। सूट-मार ही इनका पेशा था। हुख लोग इस समय पश्चिम की तरफ एक प्रचंड आँधी के समान बढ़ रहे थे। उन्हीं की एक शासा ने युइशियों पर इमला किया। युइशि परास्त हुए। उनके राजा की बुद्धचेत्र में मृत्यु हुई। विधवा रानी के नेतृत्व में युइशि लोग अपने प्राचीन जनपद को छोड़कर आगे बढ़ ने को विवश हुए। सीर नदी के प्रदेश में शक लोग रहते थे। युद्दशि ने उन पर हमला कर दिया। 🦚 लोग उनका सामना नहीं कर सके। विवश होकर उन्हें भी अपना प्रदेश छोड़ना पढ़ा और उनके विकिध जन (कवीले) विकिध दिशाओं में विवर-विवर होने लगे। हूसों ने युइशियों को ढकेला और युइश्वियों ने शकों को। हूणों की बाद ने युइशियों के प्रदेश को आक्रांत कर दिया और शकों के प्रदेश पर युइशि छा गये। सीर की घाटी से निकल कर शक लोगों ने किया देश की और प्रस्थान किया। चारों और से लूट-मार करते हुए वे दक्षिणपश्चिम में हेराव की और गये \

यह सब प्रदेश उस समय पार्थियन (पार्थिय) साम्राज्य के मंतर्गत था। पार्थियन साम्राज्य उस समय बढ़ा शिक्तिशाली था। सारा ईरान (पारस) देश पार्थियन लोगों के म्यपीन था। बवन साम्राज्य के विकद्ध विद्रोह कर लगभग २४८ ई० पू० में इस पार्थियन राज्य की स्थापना हुई थी। अब शकों के हमलों से अपने साम्राज्य की रचा करने के लिये पार्थियन राजा भों को उत्कट प्रयत्न की आवश्यकता हुई। पार्थियन राजा माबत द्वितीय १२८ ई० पू० में शकों से जढ़ता हुआ। मारा गया। उसके उत्तरा- विकारी राजा अर्तवान के समय में शकों ने पार्थियन साम्राज्य में युसकर उसे बुरी तरह लूटा।

अर्तवान के बाद मिथ्रदात द्वितीय पार्थिया का राजा बना।
बह बड़ा शक्तिशाली बीर बोद्धा था। शकों के आक्रमसों से
अपने साम्राज्य की रचा में उसे पूरी सफलता हुई। मिथ्रदात
की शक्ति से विवश होकर शकों का प्रवाह परिचम की वरफ से
हट कर द्विसपूर्व की तरफ हो गया। परिसाम यह हुआ, कि
मारत पर शकों के हमले प्रारंभ हुए। शक लोगों ने सिंध की
परिचमी सीमा को लाँच कर भारत में प्रवेश किया, और अपने
वे प्रचंड आक्रमस शुरू किये, जिनके कारस मागध साम्राज्य
की शक्ति जड़ से हिल गई। शकों के भारत में प्रवेश का समय
१२३ ई० पू० के लगभग है। इस सम्बा पाटलीपुत्र में सुंग्रवंश
का राज्य था। प्रतापी पुष्यमित्र की मृत्यु हो चुकी बी और उस
का वंशक आहक या पुलिदक मागध साम्राज्य का स्वामी था।
मगध के वे राजा निर्वल थे। शकों की बाढ़ को रीक सकना

भारत के जिस प्रदेश में शकों ने पहले पहले प्रवेश किया, पह इस समय मागध साम्राध्य से बाहर था। उत्तरपश्चिमी भारत में उस समय भनेक छोटे छोटे यथन राजा राज्य कर

दहे थे । वे अब शकों से परास्त हो गये । सिंध में शकों का अबा-वित शासन स्थापित हो गया। सिंधु नदी के तट पर स्थित मीन तमर को शकों ने अपनी राजधानी बनाया। भारत में यह पहला ्रांच राज्य था। इस समय से सिंध शकों का शक्तिशाली केंद्र बन गया। वहीं से वे भारत के अन्य प्रदेशों में फैलने करो। एक जैन अनुश्रुवि के अनुसार भारत में शकों को बुलाने का श्रेय आचार्य कालक को है। यह जैन आचार्य उडजैन के रहने बाले थे, वहाँ के राजा गर्दिभिल्ल के अत्याचारों से तंग भाकर वे सुदूर पश्चिम में पार्थियन साम्राज्य में चले गये, श्रीर जब वहाँ के शक्तिशाली सम्राट् मिथ्रदाव द्विवीय की दब नीवि के कारख परेशानी अनुभव कर रहे थे, तब उन्हें भारत आने के लिये मेरित किया। आचार्य कालक के साथ ये शक अरदार अपनी सेनाओं को लेकर सिंध में प्रविष्ट हुए, और वहाँ बन्हों ने अपना राज्य स्थापित किया। गर्दिभिल्ल संभवतः एक ऐसा राजा वा जिसने मागध साम्राध्य की निवंतता से फायदा उठा कर उक्जैन तथा उसके समीपवर्ती प्रदेशों पर श्रपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया था।

सिंध के बाद राकों ने काठियावाइ पर आक्रमण किया। वहाँ यबनों का शासन नहीं था। वहाँ अनेक छोट छोटे गण्ड-राज्य विश्वमान थे जिनमें सब से मुख्य दृष्टिए और कुकुर में। कुछ्य के नेतृत्व में वृष्टिण लोग मथुरा छोड़ कर मुदूर द्वारिका में जा बसे थे। उनका वहाँ का वृष्टिणगंख इस समय तक भी विश्वमान था। काठियावाइ के गण्डराज्य शकों का मुकाबला नहीं कर सके। वे सब परास्त हो गये, और काठियावाइ तथा दिख्यी गुजरात शकों के अधिकार में बले गये। अब शकों ने बजीनी पर इमला किया। १०० ई० पू० के लगमम प्रचीर अवंदि जनपद भी शकों की अधीनता में चला गया।

उडजैनी का शासन करने के किये मीन नगर (सिंध) के शक सम्राद् ने अपना एक स्त्रप (प्रांतीय शासक) नियत किया,जिसका नाम नहपान था यह नहपान एक स्वतंत्र राजा के रूप में शासन करता था, और इसके बहुत से सिक्के व शिसालेख उपलब्ध हुए हैं। पर इसने अपने को सर्वत्र स्त्रप्त है, और निःसंदेह यह शक सम्राद् की अधीनता स्वीकार करता था।

उज्जैन को अधीन कर लेने के बाद शकों ने मधुरा पर आक-मख किया। मधुरा उस समय मागध साम्राज्य के श्रंवर्गत था, पर पाटलीयुत्र के निर्वल शुंग राजा शकों का सामना नहीं कर सके। मथुरा उनके हाथ से निकल गया। वहाँ का शासन करने के खिबे दूसरे इप्रप की नियुक्ति हुई। जिस प्रकार उन्त्रैनी के शक सत्रप प्रायः स्वतंत्ररूप से शासन करते थे, और उनका एक पृथक् वंश चल गया था, वैसे ही मधुरा में हुआ। वहाँ का पहला जत्रप हगमाश था। मथुरा से शकों ने पंजाब की तरफ अपना राज्य बदाया । बहाँ के विविध गखराज्यों व यवन राजाओं को परास्त कर उन्होंने श्रायः सम्पूर्ण पूर्वी पंजाब को अपने अधीन कर लिया। वे केवल पूर्वी पंजाब से संतुष्ट नहीं हुए। कुछ समय बाद ही परिचमी पंजाब और उससे आगे सुदूर परिचम में, गांधार देश में भी शकों की संची स्मापित हो गई। गांधार और पंजान के सब बबन शह्य और विविध गण, सब शकों की बाद में बह गवे। मह, केंक्स और ्र मांचार के सब प्राचीन जनपद श्रव शकों की अभीनता में सा गये।

हिन हमलों से मागध सामान्य विलक्त छिन-भिन भी में में माग था। मधुरा पहले ही उनके हाथ में चला गया था। जिन्देशक समर्पों ने विदिशा को भी जीत किया। उपजेन बहुत पहले मागध साम्राज्य से निकल कुका था, अब यहाँ भी शक्ति- शाली शक चन्नप राज्य कर रहे थे और मागध साम्राज्य के सीमांतों पर उनके निरंतर हमले हो रहे थे। पाटलीपुत्र के शुंगवंशी और बाद में करववंशी राजा शकों के सम्मुख अपने को अस-हाय अनुभव करते थे। इसी समय साववाहनों के रूप में भारत में एक ऐसी शाक्ति का प्रावृत्तीय हुआ, जिन्होंने न केवल शकों से भारत स्वतंत्र किया, अपितु पाटनीपुत्र के निर्वत राजाओं का अंत कर फिर से भारत में एक शक्तिशाली सार्वभीम सत्ता की स्थापना की। निर्वल करव राजाओं से पाटलीपुत्र को जीत कर फिर एक बार इन सातवाहनों ने मागध साम्राज्य का उत्कर्ष किया। सातवाहन राजाओं की शक्ति के सामने शक लोग नहीं ठहर सके और जगभम आधी सदी के उत्कर्ष के बाद ही उनकी शक्ति भारत में चीख पढ़ गई।

राजनीविक शक्ति के नष्ट हो जाने के बाद भी शक लोग आरत में ही बने रहे। वे आर्य जाित की ही एक शाला थे। आचीन श्रीक, रोमन और ईरानी लोगों के समान वे भी विशाल आर्य जाित के एक अंग थे, सो देर से सीर नदी की बाटी में नसे हुए थे। आरब में आकर उन्होंने वहाँ की भाषा, धर्म भ्रायक्त और संस्कृति को अपना किया। विश्व शक्तें ने भारत के नैष्यक, रीम, बौद्ध और जैन आदि धर्मों का शह्य किया, और भारतीय समान के ही एक अंग वन गये। उज्जैनी और मधुरा के शक सत्रपों के बो बहुत से शिलालेख इस समय उपन्ति का अपना हिया है, कि भारत मधुरा के शक सत्रपों के बो बहुत से शिलालेख इस समय उपन्ति अपनर हुए हैं, उनसे यह मलीमा ति स्पष्ट हो जाता है, कि भारत मं आकर शक लोगों ने भारतीय भागों की स्वीकार कर लिया था, और थोदे ही समय में वे भारतीय आयों में धुलिंग गरे थे।

# चोदहवाँ अध्याय

## मगध के सातवाहन और कुशाख राजा

(१) सातवाहनों का अभ्युदय

मीर्य सम्राटों की शक्ति के जीए होने पर मागध साम्राज्य के विभिन्न प्रदेशों में जो अनेक राजवंश स्वतंत्र हो गये थे, उनमें साववाहन वंश सब से अधिक प्रसिद्ध है। इस वंश का मूल अभिजन कर्नाटक के बेल्लारि जिले में था। जावि से बर्णसंकर ब्राह्मण थे। माता की ओर से इनका संबंध नाग या आंध्र लोगों. से था। यही कारण है, कि पुराणों में साववाहन वंश को आंध्रवंश कहा गया है।

सातवाहन वंश के संस्थापक का नाम सिमुक था। उसकी राजधानी महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठान या पैठन थी। नासिक तथा उसके समीप के प्रदेश उसके राज्य में सिम्मिलित थे। सिमुक के बाद उसका भाई कृष्ण राजा बना। कृष्ण के बाद उसका पुत्र सातकार्षि राजा हुआ। उसने महाराष्ट्र के प्र एक मुख सरदार की कन्या नागनिका के साथ बिवाह किया। इससे उसकी सत्ता महाराष्ट्र में बहुत बढ़ गई। सात कर्णि बड़ा शक्तिशाली राजा था। धीरे-धीरे वह सारे महाराष्ट्र और कर्नाटक का स्वामी हो गया। पश्चिमी घाट के सब प्रदेश व कांकण के बंदरगाह उसके अधीन थे। सातकार्ण ने अपनी विकासी के उपलच्च में दो बार अश्वमध यह किये। सातकार्ण कांक्या शुंग पुष्यमित्र और किताराज सारवेल का सम-क्षानी था। जिस प्रकार शुंग पुष्यमित्र ने उत्तरापथ में अनेक

विजय कर अश्वमेध किये थे, उसी प्रकार सातकर्षि ने दक्षिणा-पथ के सब प्रदेशों को जीव कर अश्व मेध यहाँ का आयोजन किया था। खारवेल के साथ भी उसके अनेक युद्ध हुए थे।

सावकर्षि के उत्तराधिकारियों के विषय में लगभग एक शाविष्ट्र तक केवल राजाओं के नाम ही पाये जाते हैं। ये राजा बहुत शक्तिशाली नहीं थे। इनका राज्य दिल्लापाय तक ही सीमित था। दिल्लापाय में भी शक लोग इन पर लगातार इमले कर रहे थे। जिस समय उज्जैनी में अपना अधिकार स्थापित कर शक लोगों ने चारों तरफ आक्रमण करने शुक्त किये, तो महाराष्ट्र का यह सातवाहन राज्य भी उनसे न बच सका। कोंकण और महाराष्ट्र का उत्तर-पश्चिमी भाग सातवाहनों के हाथ से निकल कर शकों के हाथ में चला गया। सातवाहन राजाओं की शक्ति और भी चीख तथा सीमित रह गई।

## (२) गौतमीपुत्र सातकर्णि

पर इसी समय में सावबाहन वंश में एक ऐसे बीर पुरुष का अभ्युद्य हुआ, जिसने न केवल अपने राजवंश की चीस होवी हुई शक्ति को पुनरुजीबिव किया, पर साथ ही शकों को भारत से परास्त कर उनकी राजसत्ता का अंत कर दिया। इस वीर का नाम गीतमीपुत्र सावकिर्धि था। इसने जिस प्रदेशों को जीत कर फिर से अपने अधीन किया था, उनमें अश्मक, मूलक, कुकुर, सुराष्ट्र, अनूप, विदर्भ, आकर और अवंति विशेषरूप से उल्लेखनीय हैं। अश्मक बौद्धकाल के सोलह महाजनपदीं में से एक था, जिसकी राजधानी पोतन बा पोतिल थी। मूलक उसके ठीक उत्तर में था। कुकुर देश प्राचीन समय में एक संघराज्य था, और उसकी स्थिति काठियाबाह के समीप थी। अनूप का प्रदेश नर्मदा नदी की घाटी में था। आवर से विदिशा के

प्रदेश का प्रहण होता था। इन सब प्रदेशों को बिजय कर लेने से गौतमीपुत्र सातकिर्ण काठियावाड़ (सुराष्ट्र) से विदिशा (वर्तमान ग्वालियर राज्य में) तक संपूर्ण गुजरात, महाराष्ट्र और मध्यभारत का स्वामी हो गया था। उज्जैनी के शक चत्रपों को परास्त कर उनके चहरात वंश का उसने अंत कर दिया था। अवन्ति, विदिशा, अश्मक, विदर्भ आदि जिन प्रदेशों पर उसने विजय प्राप्त की थी, वे सब पहले शक चत्रपों के अधीन थे। शकों को परास्त करके ही वह इन प्रदेशों का स्वामी हुआ था। शकों को अवंति विदिशा आदि से निकाल देना इतनी वड़ी घटना थी, कि गौतमीपुत्र सातकिर्ण इतिहास में 'शकारि' कहलाया, और विक्रमादित्य की गौरवपूर्ण उपाधि से विभूषित हुआ। इस वीर राजा का शासनकाल ईसा से पूर्व पहली शताबिद के मध्य में था। भारतीय दंतकथाओं का प्रसिद्ध राजा विक्रमादित्य, जिसके नामसे विक्रम संवत् ४७ ई० पू० में प्रारंभ हुआ था, यही सातकिर्ण था।

गौवमीपुत्र सावकर्षि के इविहास पर प्रकाश डालने वाले बहुत से शिलालेख व सिक्के वर्तमान ऐविहासिक खोज द्वारा उपलब्ध हुए हैं। इनमें से एक लेख सावकर्षि की मावा गौवमी बालश्री का उत्कीर्ष कराया हुआ है। यह राजमावा अपने पौत्र वासिक्ठीपुत्र पुलुमायि के शासनकाल में भी जीविव थी, और अपने पौत्र के शासन के १६ वें वर्ष में उसने यह लेख प्रकाशित कराया था। इस लेख के अनुसार विध्याचल, पारियात्र (पश्चिमी बिंध्य), सहा, मलय, अहचवत् (सवपुड़ा) जौर करहिगिर (कार्यहिर) पर्वत गौतमीपुत्र सातकर्षि के राज्य के सांवर्गत थे। इनके अविरिक्त उड़ीसा का महेन्द्र पर्वत भी सातकर्षि के सामाव मह हुआ, कि सारवेल के सांवर्गन के पूर्वी बंदाओं के हाथ में अब किलंग नहीं रह गया था। भारव के पूर्वी बंदाओं के हाथ में अब किलंग नहीं रह गया था। भारव के पूर्वी

समुद्रतट पर स्थित इस किलंग देश को भी सातवाहन वंश ने जीत कर अपने अधीन कर लिया था। यही कारस है, कि राज्याता गौतमी के इस शिकालेख के अनुसार सातकिए के बोहों ने पश्चिम, दिल्पा तथा पूर्व जीनों समुद्रों का पानी पिया था। पश्चिम, दिल्पा तथा पूर्व जीनों समुद्रों के बीच का संपूर्ण दिल्पा भारत सातवाहन साम्राज्य के अधीन था। कर्लिंग के साथ ही आंध्र देश भी सातकिए ने जीत कर अपने अधीम कर लिया था।

गौतमीपुत्र सातकर्षि के साथ संबंध रखने वाली एक जैन अनुभृति का भी यहाँ उल्लेख करना उपयोगी है। भर्कच्छ का का राजा नहवाण कोव का बड़ा धनी था। दूसरी वरफ प्रवि-ष्ठान का राजा सालवाइन सेना का धनी था। "सालवाइन ने नहबाण पर चढ़ाई की, किंतु दो वर्ष तक उसकी पुरी को घेरे रहने पर भी वह उसे जीत नहीं सका। अरुकच्छ के पास कोर्य की कमी नहीं थी, इसलिये वे घिर कर भी अपना काम चलाते रहे। अव सालवाहन ने कृटनीति का आश्रय लिया, जिस प्रकार राजा अजावरात्र ने चालाकी से अपने अमात्य वर्षकारः को बिजसंघ में भेज दिया था, इसी प्रकार सालवाहन ने अपने पक अमात्य की उससे कच्ट होने का नाट्य कर उसे मिकाल दिया। यह त्रमात्यं महरूव्य गर्ना और घीरे-धीरे बहक्सण का अमात्य वन गया। उसकी प्रेरणा से नहवाण ने अपना बहुत धन देवमंदिर, तालाब, बाबड़ी आहि बनवाने तथा अन्य दान-पुरुष में सर्च कर दिया। अब जब सालबाइन ने अक्टब्ल पर च हाई की, ध्वो नहवाण का कोष खाबी था। बंह परास्त हो मया श्रीर भरकच्य भी सालवाइनं साम्राज्य में शाभिक हो नया।

जैन अनुश्रुति के कालकाचार्य-कथानक के अनुसार विसर राजा विक्रमादित्य ने शकों का संहार किया था वह प्रविध्यान का रहने वाला था। सालवाहन वंश के राजा प्रतिष्ठान के ही रहने वाले थे। वहीं से उनके राजवंश का उद्गम हुआ था। इसमें संदेह नहीं, कि प्रसिद्ध शकारि विक्रमादित्य और सात-बाहनवंशी गौतमीपुत्र सातकर्षि एक ही थे, और इस परम श्रवापी राजा ने लगभग १६ ई० पू० से ४४ ई० पू० तक, कुल ४५ वर्ष तक राज्य किया था।

## (३) मामथ सम्राट् वासिन्टीपुत्र श्री पुलुमाबि

गौतमीपुत्र सातकर्षि के बाद उसका लड़का वासिष्ठीपुत्र पुजु-आचि सातवाहन साम्राज्य का स्वामी बना। संपूर्ण मध्य तथा दिचिती भारत सातकर्षि के समय में ही साववाहनों के अधीन हो चुका था। सुदूर दक्तिस में चोल देश पर भी, सातवाहन राजा अपना अधिकार कर चुके थे। उनके सिक्के सुदूर दिस्स में भी बहुत स्थानों पर मिले हैं। चोल मंदल के तट से राजा पुलुमायि के जो सिक्के मिले हैं, उन पर दो मस्तूल बाले जहाज का चित्र बना है। इससे स्पष्ट है, कि सुदृर दक्षिए में जारी इरने के लिये जो सिक्के पुलुमायि ने बनवाये थे, वे उसकी कांसुद्रिक शक्ति को भी सुचित करते थे। कलिंग से लगाकर श्रीलमंडल वक का समुद्रवट जीव लेने से साववाहन राजाओं का सामुद्रिक नेड़े पर भी अधिकार हो गया था, और इसी बिये ये जहाज के चित्र वाले सिक के विशेष रूप से अचलिए किये गये थे। इसी समय में भारत के लोग समुद्र पार करके अपने उपनिवेशों की स्थापना करने में बत्पर थे। इस विषय पर इस स्थारधान प्रकाश डालेंगे।

राजा पुलुमायि के समय की सबसे प्रसिद्ध घटनी उसकी मगधविषय है। इस समय में पाटलीपुत्र में क्यववंश के राजाओं का राज्य था। बे राजा निवेत और शक्तिहीन थे। श्रीतम करवराजा का नाम सुरामा था। उसका शासनकाल देव हैं पूर्व से दें हैं पूर्व तक था। सम्राट् पुलुमायि ने २८ ई० प्र में इस पर आहमण किया और पाटलीपुत्र पर अपना श्रधिकार कर लिया। मगध के समृद्ध पर निर्वल राजा दिग्विजयी सात-बाहन आकांता के सामने न ठहर सके। इस समय से उत्तरी भारत पर भी सातवाहन वंश का श्राधिपत्य हो गया। मगध फी पुरानी सैनिक शक्ति अब जीख हो गई थी। शकों से बार-बार परास्त होकर मागध साम्राज्य श्रव बलहीन सा हो गया था। जिन बीर सातवाहनों ने इन शकों को परास्त कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, उनकी सैनिक शक्ति के सामने ठहर सकना मगध के निर्वल राजाओं के लिये संभव नहीं था।

अब साववाहन राजा प्रविष्ठान के सम्राट् होने के साध-साथ पाटलीपुत्र व मगध के भी सम्राट् हो गये। यही कारण हैं कि पुराणों में इन साववाहनों व आंध्र राजाओं का वर्णन मौर्य शुंग और करव वंशों के सिलसिले में, उनके बाद पाटलीपुत्र के सम्राटों के रूप में किया गया है। अब साववाहन राजा प्रायः सारे भारत के एकच्छत्र सम्राट् बन गये थे। उनकी यह स्थिति लगमग एक सदी वक कायम रही। गौतमीपुत्र सावकिण विके-मादित्य ने जिस साम्राज्यिकरतार का प्रारंग किया था, उसे उस के पुत्र वासिष्ठीपुत्र पुतुमायि ने पूरा किया। इन साववाहन राजाओं ने उज्जैनी को अपनी राजधानी बनाया था। प्रविष्ठान से प्रारंग कर, अब ये उज्जैनी से अपने विशाल साम्राज्य का शासन करते थे। पाटलीपुत्र की श्री इस समय उज्जैनी के सम्मुख फीकी पड़ गई हो। सम्राट् पुतुमायि का शासन काल ४४ ई० पू० से न ई० प० वक था।

(४) मुख्य के अन्य सातवाइन राजा

पुजुमायि के बाद कृष्ण द्वितीय सातवाहन साम्राज्य का

स्वामी हुआ। इसने कुल २४ वर्ष तक ( म ई० पू० से १६ ई० पू० तक) राज्य किया। इसके बाद हाल राजा हुआ। प्राकृत भाषा के साहित्य में इस राजा हाल का बड़ा महत्त्व है। वह प्राकृत भाषा का उत्कृष्ट किव था, और अनेक किव व लेखक उसके आश्रय में रहते थे। हाल की लिखी हुई गायासप्रश्ती प्राकृत भाषा की एक प्रसिद्ध पुस्तक है। राजा हाल का दरबार साहित्य और संस्कृति का बड़ा आश्रयस्थान था। इस के संरक्षण और प्रोत्साहन से प्राकृत साहित्य की बड़ी उन्नित हुई। प्राकृत भाषा का प्रसिद्ध प्रंथ 'बृहत्कथा' भी इसी समय के लग-भग लिखा गया।

हाल के बाद क्रमशः पत्तलक, पुरिकसेन, स्वाित और स्कंद-स्याित सातवाहन साम्राज्य के राजा हुए। इन चारों का कुल सासलकाल ४१ वर्ष था। राजा हालने १६ ई० से २१ तक चार साल राज्य किया था। स्कंद स्थाित के शासन का खांत ७२ ई० में हुआ। इन राजाओं के समय की कोई ऐतिहासिक घटना हमें ज्ञात नहीं है। पर इतना निश्चित है, कि इनके समय में सातवाहन साम्राज्य अनुएए रूप में बना रहा। स्कंदस्याित के बाद महेन्द्र सावकिए राजा बना। इसी महेन्द्र को मंबर के नाम से पेरिसस में स्चित किया गया है। प्राचीन पाश्चात्य संसार के इस भौगोलिक यात्राधंय में भक्षकच्छ के बंदरगाई से शुरू करके मंबर द्वारा शासित आर्यदेश का उन्लेख किया गया है।

सहेन्द्र सावकर्षि के बाद कुन्वल सावकर्षि (क्ष ई० से नर्ष ई० वक) राजा बना। इसके समय में फिर बिदेशियों के आक-मख भारत में प्रारंभ हो गये। जिन युद्धि लॉगों के आकमर्षा से, शक लोग सीर नदी की घाटी के अपने पुराने निवास-स्थान को बोद कर आगे बढ़ने के लिये विवश हुए थे, ने ही कालांबर में हिंदुकुश के प्रिचम में प्राचीन कैंबोज जनपद में वस गये थे। बहाँ के यवन निवासियों के संपर्क से युइशि लोग भी धीरे-धीरे समय हो गयें थे और उन्नित के मार्ग पर बढ़ने बगे के जिस समय राजा वासिष्ठीपुत्र पुलुमायि ने कण्ड वंश का बांव कर मगभ पर विजय की, लगभग उसी समय इन युइशियों में एक बीर पुरुष का उत्कर्ष हुआ, जिसका नाम कुशाया था। इस समय तक युइशियों के पाँच छोटे-छोटे जनपद थे। कुशाया ने उन सब को जीत कर एक सूत्र में संगठित किया और युइशियों के एक शक्तिशाली राज्य की नीव हाली। युइशियों को संगठित करके ही कुशाया संतुष्ट नहीं हुआ, धीरे-धीरे उसने अकगानिस्तान और तक्षिशला तक गांधार राज्य को भी जीत कर अपने अधीन कर लिया।

कुशास के बाद उसका पुत्र विम युइशि साम्राज्य का स्वामी बना। वह ३४ ईस्वी के लगभग राजगही पर बैठा था। उसने, युइशि साम्राज्य को और विस्तृत किया। पंजाब को अपने अधीन कर उसने मथुरा पर आक्रमस किया। मथुरा परास्त हो गया। उत्तर-पश्चिमी भारत सातवाहनों के साम्राज्य से निकत कर युइशि या कुशास साम्राज्य के अधीन हो गया। विम ने यह राज्य-विस्तार उस समय में किया, जब कि उज्जैनी के सम्बर्धिहासन पर राजा हाल के उत्तराधिकारी, जिनके हमें केवल नाम ही अध-बन्ध होते हैं, विराजमान थे। संभवतः ये राजा हबने मसापी नहीं थे, कि विम की प्रतापी सेनाओं का सामना कर सकते। परिणाम यह हुआ कि सातवाहन साम्राज्य का चय और कुशासों के उत्कर्ष का प्रारंभ हुआ। विम स्वयं हिंदुकुश के जन्तर-पश्चिम में कंशोज देश में रहता था, भारत के जीते हुए प्रदेश में उसके स्त्रप राज्य करते थे।

युइशि लोग शकों से मित्र थें। पर भारत की प्राचीन ऐतिहरू

सिक अनुश्रुति में उन्हें स्थूलरूप से शक ही कह दिया गया है।
सातवाहन राजाओं ने देर तक 'शकों' के इन नवीन आक्रमहों
को सहन नहीं किया। शीर्घ ही उनमें एक द्वितीय विक्रमादित्य
का शार्दुं भीव हुआ, जिसने कि इन सभिनव शकों को परास्त कर
दूसरी बार शकारि की उपाधि महस्म की। इस मतापशाली राजा
का नाम कुन्तल सातकर्षि था। इसने मुलतान के समीप युइशि
राजा विम की सेना मों को परास्त कर एक बार फिर सातबाहन
साम्राज्य का गौरव बढ़ाया।

विक्रमादित्य द्वितीय बड़ा प्रतापी राजा हुआ। उसके रानी का नाम मलयवती था। वात्स्यायन के कामसूत्र में उसका उत्लेख आता है। कुंतल सातकिए (विक्रमादित्य द्वितीय) के राज-इरवार में गुखाट्य नाम का प्रसिद्ध जेखक व किव रहता था, जिसने कि प्राकृत भाषा का प्रसिद्ध प्रंथ बृहत्कथा जिला था। सातबाहन राजा प्राकृत भाषा बोलते थे, पर कुंतल सातकियाँ की रानी मलयवती की भाषा संस्कृत थी। राजा सातकियाँ की रानी मलयवती की भाषा संस्कृत थी। राजा सातकियाँ की मली माँति समक नहीं सकता था। परिणाम यह हुआ, कि उसने संस्कृत सीखनी प्रारंभ की, और उसके अमात्य सर्ववर्मा ने सरल रीति से संस्कृत सिखाने के लिये कातन्त्र व्याकरण की रचना की। इस व्याकरण से राजा विक्रमादित्य इतना प्रसन्त हुआ, कि उसने पुरस्कार के रूप में भठकच्छ प्रदेश का सासन सर्ववर्मा को दे दिया।

गुणाह्यतिखित बृहत्कथा इस समय उपलब्ध नहीं होती पर सोमदेन द्वारा किया हुआ उसका संस्कृत रूपांदर कथा सिट् इसामहे इस समय प्राप्तव्य है। यह बृहत्कथा का अचरानुनाद स्टिक्ट साररूप से अनुवाद है। कथासरिक्सापर प्राचीन संस्कृत साहित्य का एक अनुपम रत्न है, जिसमें प्राचीन समय की बहुत सी कथायें संगृहीत हैं। बृहत्कथा के आधार पर विसा

हुआ एक और अंथ चेमेंद्रविरचित बृहत्कथामंजरी भी इस समय उपलब्ध है। बृहत्कथा का एक वामिल अनुवाद दिन्तिण भारत में भी मिलता है। क्थासरित्सागर और बृहत्कथामंजरी के लेखक काश्मीर के निवासी थे, श्रीर उनमें से सोमदेव ने अपना प्रथ काश्मीर की रानी सूर्यमती की प्रेरणा से लिखा था। इस प्रकार साववाहन सम्राट् के आश्रय में कवि गुखाट्य द्वारा लिखी गई बृहत्कथा उत्तर में काश्मीर से लगाकर दिस्स में वामिल संस्कृवि के केंद्र मदुरा तक प्रचलित हो गई। यह साव-बाहन साम्राज्य के वैभव का ही परिखाम था, कि उसके केंद्र में लिखीं गई इस बृहत्कथा की कीर्ति सारे मारत में विस्तीर्स हो गई। गुणाढ्य रचित बृहत्कथा के ज्ञाधार पर लिखे गये संस्कृत प्रव थासरित्सागर के अनुसार विक्रमादित्य द्वितीय का साम्राज्य संपूर्ण दिच्छा, काठियावाड, मध्यदेश, बंग, श्रंग, श्रीर कर्लिंग वक विस्तृत था, तथा उत्तर के सब राजा, यहाँ तक कि काश्मीर के राजा भी, उसके करद थे। अनेक दुर्गी को जीव कर म्लेच्बों (शक व बुइशि) का उसने संशर किया था। म्लेच्छों के सहार के बाद उजीती में एक बड़ी उत्सव किया गया, जिसमें गौड़, कर्नाटके, लाढ,कारमीर, सिंध ऋदि के अधीनस्थ राजा सम्मिलिच हुए। विक्रमादित्य का एक बहुत शानदार जुलूस निकला, जिस-में ३नं सब राजाओं ने भाग लिया।

इस प्रकार कुंतल सातकिया एक बड़ा प्रतापी राजा हुआ। युइशियों को परास्त कर उसने प्रायः सारे भारत में एक असंड साम्राज्य कायम रसा।

कुंतल सावकर्षि के बाद सुंदर सातकर्षि ने एक वर्ष और फिर वासिष्ठीपुत्र पुलोमायि दितीय ने चार वर्ष तक राज्य किया। इनके शासनकाल की कोई घटना हमें जात नहीं है। संसवतः इनके समय में साववाहन साम्राज्य की शक्ति जीए होती आईम

हो गईथी और उसके दिगंत में निपत्ति के बादल फिर उमहने शुंक हो गये थे। इन राजाओं के बहुत थोड़े-थोड़े समय तक राज्य करने से यह भी प्रतीत होता है कि सातवाहन साम्राज्य की आंतरिक दशा भी इस समय बहुत हद नहीं रही थी।

# ( ५ ) मगध से सातवाइन शासन का अंत

विक्रमादित्य द्विवीय ने शकराज विम की परास्त वो कर दिया, पर सातवाहनों की यह शक्ति देर तक कायम नहीं रही। युइशि साम्राज्य में विम का उत्तराधिकारी कनिष्क था, वह बढ़ा प्रवापी और महात्वाकांची राजा था। उसने युइशि शक्ति को पुनः संगठित कर सातवाइन साम्राज्य पर फिर त्राक्रमण किया। समीप के अन्य राजाओं सन्भी उसने इस कार्य में सहायता ली। सोवन के राजा विजयसिंह के पुत्र विजयकीर्ति और कुछ अन्य राजाओं को साथ ले उसने भारत की श्रोर प्रश्यान विया। विक्र-मादित्य द्वितीय के निर्वेत उत्तराधिकारी इनका सामना नहीं कर सके। बात की बात में काश्मीर व पंजाब के प्रदेश किनष्क के अधिकार में आ गये। किसी विशेष बाबा के बिना ही यह नई म्लेच्झ सेना साकेत ( अयोध्या ) तक पहुँच गई। अयोध्या से आगे बढ़ बह पाटलीपुत्र पहुँच गया। वहाँ का राजा कनिष्क की प्रवत शक्ति के सम्मुख असहाय था। वह परास्त हो गया। इरजाने के रूप में भगवान बुद्ध का कमंडलु और अश्वधीप भाग के बौद्ध विद्वान को साथ लेकर कनिष्क पश्चिम को बापस सीट गया। कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था। क्स समय किए के वर्म दूर-दूर तक फैल चुके थे। राजा कुशास भी बौद्ध 'बुद्दिक लोग प्राचीन आर्थ मर्यादा के अनुसार बाहे म्लेच्ड हों, 🦠 पर उन्होंने मारवी ये धर्मों की दीशा प्रद्वा कर ली थी।

साव सगक से साव साहन साम्राज्य का अंत हो गया था।
न ने बल अगध, अपितु, भाय सारा उत्तरी भारत साव नाहनों के
हाथ से निकल कर कनिष्क के साम्राज्य में सम्मिलित हो गया
था। कनिष्क के सिक्के उत्तरी भारत में राँची (बिहार प्रांत में)
तक से पाये गये हैं, और उसके शिलालेख पेशावर से ग्रुक कर
मथुरा और सारनाथ तक उपलब्ध हुए हैं। इसमें संदेह नहीं,
कि वे सब प्रदेश अब कनिष्क के साम्राज्य में सम्मिलित थे। इन
नये जीते हुए प्रदेशों का शासन करने के लिये कनिष्क ने हो
अग्नप नियत किये, मथुरा में खरपल्लान और पाटलीपुत्र में
नमस्पर। पौराशिक अनुश्रुति के अनुसार आंध्र सातवाहनों के बाद
मगभ में वनस्पर का शासन हुआ था। यह बनस्पर कनिष्क
हारा नियत स्त्रप ही था।

उत्तरी भारत पर कनिष्क का आक्रमण ६० ई० के लगभग हुआ था। इस समय से मगघ तथा उत्तरी भारत के अन्य बदेशों से सावबाहनों का राज्य समाप्त हो गया। यह वंश इसके बाद भी हैर एक दिखापथ में राज्य करता रहा। सातबाहन राजाओं के इसाख क युइशि सम्राटों से बाद में भी बहुत से युद्ध हुए। पर वे सम्भ पर फिर कभी अवना अधिकार स्थापित करने में समर्थ नहीं हुए।

### (६) नया पुष्पपुर

पाटलीषुत्र को जीव कर कनिष्क ने अपने अधीन कर लिया था। अपने प्राचीन गौरव के कारण यही समरी कनिष्क के विशाल साम्राज्य की राजधानी होती चाहियेथी। पाटलीपुत्र का राजा ही भारत भर्ष का साम्राट्ड होता था। पर चीन की सीमा तक विस्तृत कनिष्क के साम्राट्ड के लिये पाटलीपुत्र उपन् युक्त राजधानी नहींथी। अतः उसने नये असुमपुर (पाटलीपुत्र) की स्थापना की, और उसे पुष्पपुर नाम दिया। यहीं आजकत का पेशावर है।

पुष्पपुर में किन्छिक ने बहुत सी इमारतें बनबाई । इनमें सब से मुख्य एक स्तूप था, जो चार सी फुट ऊँचा था। इसमें तेरह मंजिलें थीं। जब प्रसिद्ध चीनी यात्री अपनत्सांग महाराज हर्ष-वर्धन के समय (साववीं सदी) भारतभ्रमण को आवा था, वो इस विशाल स्तूप को देख कर आश्चर्य में आगया था। कुसुमपुर के मुकाबले में किन्छिक ने पुष्पपुर को विद्या, धर्म तथा संस्कृति का भी केंद्र बनाया। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान् अश्वभोष को बह पाटलीपुत्र से ले ही आया था। बहुत से अन्य विद्वान् भी इसके राजद्वार में आश्रय पाये हुए थे। इनमें आचार्य चरक का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यह अपने समय का सबसे बड़ा वैद्य था, और इसकी लिखी चरकसंहिता आज तक भी आयुर्वेह के प्रंथों में परम उत्कृष्ट गिनी जाती है।

वींद्ध धर्म के प्रमुख संप्रदाय महायान का विकास मुस्य तीर पर कनिक्क के समय में ही हुआ। वीद्ध धर्म के इतिहास में अशोक के बाद कनिष्क का नाम सबसे प्रमुख है। उसने अशोक के समान ही बीद्ध धर्म की सेना करने तथा उसे देश-देशांवरों में फैलाने के लिये विशेष उद्योग किया। उसने से कर्म स्तूप, वैत्य और विहारों का निर्माण कराया। उसने के आगांव में बीद्ध धर्म की चौथी महासमा (समिति) काश्मीह की राजा-भानी श्रीनगर के समीप कुरडलवन विहार में हुई। इसमें ४०० विद्धान भिक्ख एकत्रित हुए। आचार्य अश्ववीष, ब इनके गुरू पाहर्ष तथा वसुमित्र ने इस महासभा में प्रमुख आग लिया। इस महासभा में बीद्ध त्रिपटक का महासभा में प्रमुख आग लिया। इस महासभा में बीद्ध त्रिपटक का महासभा के प्रमुख आग लिया। इस सहासभा ने बोद्ध त्रिपटक का महासभा के सम्बाध गया और इस संपूर्ण विशाल ग्रंथ की तालपत्र पर लिख कर एक स्तूप के आधार में स्थापित किया गया। दुर्भाग्य से तामपत्रों पर तिसे इस विशाल मंथ का अभी तक पता उपलब्ध नहीं हुआ है, यद्यपि की में इसका चीनी, अनुवाद मिल चुका है। महायान संप्रदाय की यह, प्रामाणिक पुस्तक है। भारत के उत्तरी देशों में इसी महायान संप्रदाय का प्रचार हुआ था।

कनिष्क के उत्तराधिकारी वासिष्क, हुविष्क, कनिष्क द्वितीय और वासुदेव थे। इनके समय में कुशाण व युइशि साम्राज्य प्रायः अनुस्य बना रहा। इन सम्राठों के साववाहन राजाओं से प्रायः युद्ध होते रहे, पर दक्षिण में अपनी स्वतंत्र सत्ता कायम रखने में साववाहन राजा सफल रहे। कुशाण देश के अंविम राजा वासुदेव ने १५२ ई० से १७६ ई० तक राज्य किया। पाटली-पुत्र इन सम्राटों के समय में अपना गौरवपूर्ण पद खो चुका था, उसकी स्थित एक प्रांतीय नगैर की सी रह गई थी, जहाँ कुशाणों द्वारा नियुक्त ज्ञत्य शासन करते थे। वनस्पद्ध के बाद पाटलीपुत्र के जत्य कीन नियुक्त हुए, इसका परिचय हमें नहीं है।

इस समय पाटलीपुत्र (कुसुमपुर) का गौरवपूर्ण स्थान पुष्प-पुर न के लिया था, जो न केवल राजनीविक शक्ति का, अपितु विद्या, धर्म और संस्कृति का भी सर्वप्रधान केंद्र था। सारे कुशाख शासन में, पहली और दूसरी शवान्दियों में, पाटलीपुत्र की स्थिति पेशावर के सम्युख हीन बनी रही। पर कुशाख सम्माज्य के पतन के साथ ही पाटलीपुत्र ने अपने वितुत्र गौरव को फिर प्राप्त कर लिया।

# पन्द्रहवाँ अध्याय

### भारशिव और वाकाटक वंश

#### (१) कुशास साम्राज्य का पतन

हम पहले लिख चुके हैं. कि ६० ई० के लगभग कुशाखवंशी सम्राट् कनिष्क ने लगभग सारे उत्तरी भारत को जीत कर अपने अधीन कर लिया था। पाटलीपुत्र भी इस समय साववाहन वंश के स्थान पर कुशारहों के हाथ में चला गया था। कुशारह साम्राज्य की राजधानी पुष्पपुर (पेशावर) थी, श्रीर पाटलीपुत्र पर शासून करने के लिये चत्रप वनस्पर नियुक्त किया गया मा। एक पुरानी अनुश्रुति के अनुसार नपुसकों की सी आहितवाले पर युद्ध में विष्णु के समान वली इस महासत्त्व विश्वरकृति ( वनस्पर ) ने सब राजाओं का उत्सादन कर फैबर्स, पंचकान पुलिद, अंदन, आदि दूसरे नीच वर्षों को पार्थिव बनाया। अधि-कांश प्रजा की उसने ब्राह्मणों का विरोधी बना दिया। इत्र को उलाइ कर उसने नया चत्र बनाया और जाहबी तीर पर देवीं और पितरों का भलीमाँ वि वर्षण कर सन्यास ले शरीर बोड क्ष्मा को सिधारा। इस अनुअति के अनुसार बनस्पर बड़ा प्रतापी शासक था। पुराने चत्रियों और ब्राह्मणों के लिये यह रवाभाविक था, कि वे उसका आदर न करते। वह नपुंचकी की सी राक्त वाला (संमवतः, मंगोल खून के कारक दाड़ी मूँछ के रहित ) म्लेच्छ यदि माधामी और चित्रवों की खद्रावना न मास कर सका हो, तो इसमें क्या आरवर्ष है। पर कैवर्स आदि नीचे समके जाने वाले लोगों को राज्यपद (पार्थिक

बना ) देकर उसने नया चत्र (शासक वर्ग ) उत्पन्न कर दिया, और जनता में नाइएणों के लिये अन्नद्धा उत्पन्न कर दी। वह स्वयं भारतीय धर्मपरम्परा का अनुयायी हो गया था, जैसा कि उस काल के सभी शक, यवन, युइशि त्रादि म्लेच्छ लोगों की प्रवृत्ति थी। इसी लिये आर्यमर्यादा का अनुसरण करते हुए अंत में संन्यास ले उसने शरीर का त्याग किया था।

वनस्पर के बाद जो व्यक्ति पाटलीपुत्र के महास्त्रप बने, उनके नाम हमें झात नहीं है। पर इसमें मंदेह नहीं, कि लग-भग एक शवाब्दी तक बनस्पर के उत्तराधिकार। महास्त्रप पाट-लीपुत्र को राजधानी बना कर उत्तरी भारत में राज्य करते रहे, इशाखीं का संघर्ष सातवाहन राजाओं के साथ चलता रहा, पर उत्तरी भारत में उनका शासन निर्विष्ठ केप से जारी रहा। इस इशाखा साम्राज्य की खीसा पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक श्री।

पर दूसरी सदी ईस्वी के अंत होते होते कुशाण साम्राज्य का पतन प्रारंभु हो गया। कुशाणों के शासन को उत्तरी मारत से नच्ट करने का श्रेय दो शिक्तयों को है, एक वो यौष्य आदि गणराज्यों को और दूसरा कांतिपुरी के नाग भारशिय राजाओं की। कुशाण साम्राज्य के विकास से पूर्व ही, माग्र्य सम्राटों की निर्वालता से लाम उठाकर यौष्य गण ने अपनी स्वाधीनता कायम कर ली थी। पर कनिष्क ने इन्हें अपने अधीन किया और इनका प्रदेश कुशाण साम्राज्य के अंतर्गत हो गया। हर दूसरी सदी ईस्वी के मध्य माग में यौष्यों ने किर अपना सिर उँचा किया। पर वे अपनी स्वतंत्रता को देर वक कायम नहीं रख सके। शक महाच्या बद्दशमन ने उन्हें प्रशेख किया। वह लिखा है कि किस प्रकार उसने स्व च निर्वा में वन्हें प्रशेख किया। वह लिखा है कि किस प्रकार उसने स्व च निर्वा में बलशाली योध्यों को परास्त किया था। पर कुछ ही समय के बाद यौषेय

लोगों ने फिर बिद्रोह का मंद्रा खदा किया। इसरी सदी के समाप्त होने से पूर्व ही वे फिर स्वतंत्र हो गुवे। कुशासों की शक्ति के मुकाबले में स्वतंत्रता प्राप्त, कर सेना सुगम बाव नहीं थी। इरााणों का साम्रान्य बल्ख से बंगाब की खाड़ी वक विस्तृत था महास्त्रप्र रहदामन उन्हीं की ओर से नियुक्त शासक था। इतने शक्तिशाली साम्राह्य की परास्त्र कर देना एक गर्छ-एक्य के लिये वह अभिमान का बाद भी। इसी के उपलब्ध में अवर्ति सपते नवे सिक्डे प्रवस्तित किये, जिन पर चौसे नासस्य वर्ष वक्कोर्य कराया नया। इन सिक्को पर कार्तिकेन का चित्र भी दिया गया । कार्तिकेय देवताओं का सेनामि सामा समा है। बीभेयों ने जो विजय प्राप्त की थी, वह देवताओं के ही योग्य भो । जनता का बिश्वास भा, कि यौचेयों का विश्वय का एक मंत्र आता है, इसी सिवे उनके लिये कियमंत्र बरा साम्' यह विरोमण दिया गया है। दिना किसी विशेष मंत्र या बाद के केनल शक्षवल से इतने शक्तिसाली कुशाम सामान्य के विवद विद्रोह कर के स्वतंत्रता कैसे अस की वा सकती भी । अधायों के विदद्ध इस विद्रोद्ध में अखिर आर्थुनायन आदि अन्य गराराज्यों ने भी बौधेमों का साब दिसा का कि प्रम अस इस समय वातंत्र हो गरे थे, और संभव्य असी बीधर्या के साथ मिल कर एक संच पना क्रिया का अवसे में प्रमुखा और देहरादन से जारंग का तुखरी राज्यका क में सीम का राज्य था। इस गायों का स्वतंत्र सामान सीची सरी विदेश एक क्रायम रहा । सम्भग हेद सदी पहले अफिरासी कार के साथ कापम रहे । इतके साम काराय-नहा-क्षित्र काले थे, जीत क्से संपूर्व गया स्वतिका करता या । किन्न काल पूर्वी, पंजाब में बोलेगी के ब्रासना सामान्य क्रि चंत किया, विसे ही वर्तमान संग्रह्ममानक स्वासियर प्रीट स

के महेकी में भारतिय राजाओं द्वारा कुशाणों की शक्ति की प्रक्रिक हुई। कुड़ समय और पीछे वीसरी सदी के उत्तरार्थ में प्रदेशीयुत्र से भी कुशाल सत्रपों के शासन का त्रांत संमवतः किंदी सारशिव नागों द्वारा किया गया।

## (२) बार्विवं वंश

ग्रागप साम्राज्य के निर्धल हो जाने पर मारत के विविध प्रदेशों में जो जानेक राजवंश स्वत्यक हो गये थे, उनमें विविशा जा नारावंश मी कक था। वाद में ग्रह वंश पहले शकों को जीर फिर इशाखों की जारीनता में चला गया। अब बौधे यों हारा कुरां को के विश्व विद्रोह करने से जो जान्यवस्था उत्पन्न हो गई थी, जासे लाभ उठा कर नागों ने जापेंगी शक्ति का विस्तार करना प्रारंग किया। ग्वालियर के समीय प्रशावकी को उन्होंने अपना जोड़ अपाया; और यहाँ से बहते-बहते कीशांची से मानुस्त कर के आरे अवेशी को जपने जानिन कर लिया। इस महेशों के स्व समझ कुरांची का राज्य था। उन्हें परास्त कर जान राज्य में ने अपने स्वतंत्र राज्य की नीच वाली। बाद में नाम केला पूर्व की सरस और जाने कहें। निर्धालुर जिसे में विद्यालित कार्ति की उन्होंने राज्यांची बना जिसा जीर मंगा नहीं के साम्ब के प्रदेश को बहुत दर कर विजय कर किया।

ये नाग राजा से असे की मानने बात के किस प्रमुख राजा ने शिव की प्रमुख करने के बिस प्रमुख करने हैं कि प्रमुख करने हैं कि प्रमुख किया करने हैं कि प्रमुख किया है। इसी लिये के प्राची मिल प्रदर्शिय करने हैं विषे ने राजा के प्राची मिल प्रदर्शिय करने हैं विषे ने राजा के रूप में शिव बिंग को सिर पर देखने के । इस जा एक मूर्ति भी उपलब्ध हुई है, जो इस अनुसूरि

करती है। नयनाग ( दूसरी सदी के सम्य में ) से अवनाग ( तीसरी सदी के अंत में ) तक इनके कुछ सात राजा हुए, जिन्हीं ने अपनी विजयों के उपलक्ष में काशी में इस बार अस्वमेष यह किया। समयत इन्हीं दस बंशों की स्मृति काशी के दशाश्वमेष घाट के रूप में अब भी कुशक्ति है। मारशित राजाओं का सम्राज्य पश्चिम में मधुरा से पूर्व में काशी से भी कुछ पर तक अवश्य विस्तृत था। इस सार अपेश में अधुत से एक अवश्य विस्तृत था। इस सार अपेश में अधुत से एक अवश्य विस्तृत था। इस सार अपेश में अधुत से स्मृति काशी के भी कुछ पर तक अवश्य विस्तृत था। इस सार अपेश में अपेश का अगाय शासन से उद्धार करने के कार संगान बहुना के असे ही इन्होंने अपना राज्याभिषेक कर इन राजाओं ने बहुत का कार इन पवित्र निह्नों के गौरव का पुरुष हार किया का में

भारशिक राजाचों में समसे प्रसिद्ध राजा किसीन थे।।
कुरातीं की परास्त कर वारविषय वहीं की संगदन करी ने
किया का विद्युक्तपांत के परिज्ञावाद जिसे में एक शिलाकेश
की मिला है, जिसमें इस प्रतापी राजा का उन्हेंबा है। संगवतः

ति संगान्त्रभूनों के प्रदेश के कुश व शासन से विश्व है विशेष के अवर भी कुछ समूत्र तक पानको पुत्र पर जहां कर्क स्वाकत के अवराधिकारियों का शासन जारी हुई।। वंशवर के अधिका क्षणां में गुरुश्य पंत कहा है। इस तुक्क कि कि श्रा रेखा या पंत्रप हुए, जिल्होंने प्रतिशिष वह सकत किया। कि के सम्मान क्षणान एपमिनेश का पंत्र के कर्क किया। कि कि से सम्मान क्षणान एपमिनेश का पंत्र किया प्रतिश्व की सम्मान के अधिका का स्वाक्ष के श्रा हुईन अधिका या। मुक्क व्यव महिला स्वाक्ष कर कराने राजपूर्व के स्वान सेजा था। मुक्क राम का क्षणां के स्वान के स्वान सेजा था। मुक्क राम का क्षणां से स्वान सेजा था। स्वान सेजा सेजा था। स्वान सेजा था। स्वान सेजा था। स्वान सेजा था। सेजा था। स्वान सेजा था। सेजा था। सेजा था। सेजा था। सेजा था। सेजा था। सेजा सेजा था। सेजा था सामक अवस्थि प्रयुक्त होता है। पाटलीपुत्र के ये कुरात्म सत्त्रप

सुक्ता ही कहताते में।

कुंबा दें के तमभग पाटलीपुत्र से भी इशासों का शासन अभाग हुआ। इसका श्रेय वाकाटक वंश के सबक्क विकासिक की है। पर इस सक्न तक बाकाट लींग भारशियों के सामन्त में। भारशिक राजाओं की प्रेरणा से ही विध्यशक्ति ने पादली-पुत्र से मुश्रदष्ट शासकों का उच्छेद कर वसे कांतिपुर के सामान्य के बाहु बाद का को जीत से के बाद मार-कियों ने और अधिक पूर्व को तरक भी अपनी सक्ति क विस्तार किया। आंगः देशाःको राजधानी वंगा भी माद में उनकी अधीनवा में आ गई। वायुपुरास के अनुसार नागराजाओं ने चंपापुरी पर भी डान्य किया भा 🕒 👵 🕾

ं पर मामा जीर चंपा के सारशिक लाग दर तक शासन लहीं कर सके। जिस प्रकार पूर्वी बुसाल में योचेस आर्जुनायत अविद् गाया सार्वन हो गने थे, बैसे ही उपनी निहार में इस क्षा की कल्लामा से साथ करा कर जिल्लान गय- से किर से अपनी संबंध सभा स्थातिक कर ती. या । वीचे के कियारा लिच्छकि समा की इस जमय बढ़ा राकिराली हो सका का । क्रम समय प्रेष्ट्र विक्वाहियाँ वे पारकीयुत्र को नीत कर श्राचीन कर विवा । प्रत्यों में मुक्तमां के साम कार्या शासकां में कुमबां को भी परिगासक किया गया है। वृषल बात्य लिच्छक्ति हो है। बारव मौना की विसासदन ने वृषद्ध कहा है। उसी प्रकृत मार्च किन्निवर्ध के प्रतासी के इस प्रकट्य में दुवल कह कर सिहिंग्ड किया गया है।

(3) 444

हम उपर लिख चुके हैं कि बाकाटक विध्यस्ति

रिश्व नागों का सार्वत था। उसके पुत्र का नाम प्रकरित वा मारिश्व राजा मचनाय की इकजीती जाकी प्रकरित के पुत्र गीतमीपुत्र को उपादी थी। इस विशाह के गीतमीपुत्र के जो पुत्र हुना, उसका नाम बहसेन था। क्योंकि अवनाय के कोई पत्र नहीं था। गीतमीपुत्र के एरचु प्रकर्म विवास के जीवनकात के दिश गाई थी जात बहसेन जहाँ अपने विवास के शास का वसराधिकारी था, यहाँ साम ही अपने नाम का विशास बाताव का वसराधिकार भी उसी के हाम में आया था। घीरे-वीने प्राप्तिम खीर वाका राज्यों का शासन एक हो गमा करवान के बाताव बाताव की स्थास खीर वाका हो स्थास खीर वाका है स्थास खीर के राज्यों के शासनस्था को अपने हाथ में से जिया होगी।

यह त्रवरसेन वना शकिरासी शाजा हुआ। शिक्षाने वारीविशामों में विनियम कर के चार वार करवनेन वार किनेसौर वाजसनेय वह करके सकाद का नौरवर्गन जंगर गाप किया। मयरसेन की विजयों का मुक्त केत्र मासवा, मुजराव कीर काठियाबाद था। वंगास चौर करारी चारव से कुमामों का सम्बद्ध इस समय वक समाप्त हो जुका था। पर गुजराक काठियाबाद में खूबी दस भी कुगामों के वक्षण वस सम्बद्ध के कि अपना में व्यक्ति के प्रवास की कार्य के समाप्त की स्वास की कार्य के समाप्त की स्वास की कार्य के समाप्त की स्वास की कार्य की स्वास की

केरें हैं के जारका अवरसेन की संख् के आई कवारा मेसा सबसेन बाकारक राजनाई पर हैआ। कार्यकारा आरशिय सर्वनात की रूसे कही सहायका की। अवस्थित के तीन कार्य इस भी के को कार्य राज्य में बोबीक सारका के सर में सामित करते हैं। क्रेक्टक्स अवरसेन की मृत्यु के बाद इन्होंने स्वतंत्रें होने का अवस्त दिया। पर संवनागं की सहायता से कर संव पार का अवस्त दिया। पर संवनागं की सहायता से कर संव पार का आवार की पाइएए रसाने में सफल हुआ। अवनान की का का का मार का मार का मार का भी स्वापी हो का का भी स्वापी हो का मार का का का मार का मार का का मार का का मार का मार

सनके साथ और भी पनिष्ट मैन्नी का संबंध स्थापित किया जाने । संभवतः इसीसिने उसने अपनी कत्या प्रभावती गुप्त का निवाह रहसेन द्वितीय के साथ कर विवा । इस राजा की स्रस्य केवल पाँच वर्ष शासन करने के बाद ३६० ई० के सगमन को मई भी, और उसके पुत्रों की चानु अहुत होटी होने के कार्य शासनसूत्र प्रभावती गुप्ता ने स्वतं व्यवते होंगे में विया था।

इन बाकाटक राजाओं के संबंध में अधिक विसने की हुनें आवश्यकता नहीं है। इस समय पाटलीपुत्र में जिस शक्तिशासी सुध सामान्य का विकास हो रहा था, उसके प्रवाप के सम्मुख इस बाकाटकों की शक्ति विसक्ति मंद यह गई थी, और बे गुरु सामान्य के अंतर्गत अधीनस्य राजाओं के रूप में रह गये है।

( ४ ) पाटबादिय में कीसुदी महोत्सक

भारशिव राजाओं के शासर्वकाल में वाकाटक विकास कि ने समय और कांग को जीव किया था। पर शीम ही शिक्त शासी किव्हाव गाम ने पाटकी पुत्र को जीव कर जपने ज्यानिक कर किया। असीत ऐसा होता है, कि लिच्छाव होगा भी देर तक कर्ष किया। असीत ऐसा होता है, कि लिच्छाव होगा भी देर तक कर्ष किया। असीत ऐसा होता है। समय बाद माम के किसी आचीत शासका ने पाटकी पुत्र को लिच्छावमों से स्वतंत्र किया। के सीत शासका में पाटकी पुत्र को लिच्छावमों से स्वतंत्र किया। के सीत शासका माम का एक संस्कृत नाटक इस विवास कर की साम का सीत सीत है। वस्तुता, वह नाटक की साम का सीत होता है। वस्तुता, वह नाटक की साम का सीत होता है। वस्तुता, वह नाटक की साम का सीत होता है। वस्तुता के समुख्य का का सीत होता है। वस्तुता के सीत का सीत होता है। वस्तुता को समुख्य का का सीत होता है। वस्तुता के सीत होता है। वस्तुता को समुख्य का का सीत होता है।

ामक में संदर्भनों नेस का एक राजा प्रकाशकाता था। इंतानक वंदा का बा, क्रमांत नमन के की क्रिक्टियाचीय राज्य के क्षमा इसका संबंध था। संवर्भनों का कोई पुत्र भा क्षमा क्षमी लंबकेन मान के स्वर्धनाम की क्षमा क्षमा पुत्र बना किया का । पर अस्तिवस्था में सुंवर बर्मा के एक पुत्र उत्तरभादी मेंबा, जिसका माम कल्यांसवर्मा रखा गया। आव नामपुरकार्य का उत्तराविकारी यह क्ल्यास्थ्यों हो गया, कीर क्षेत्र का राजगद्दी पर कोई अधिकार नहीं रहा । उसे अह में बहुत बुरी माल्स हुई, और उसने सिच्छविनास क सद्यिता से मगा पर आक्रमण विया । सदाई भी सं र र वसी मारा गया, और बालक कल्याखबर्मा की प्राखरचा करने के बिये वसके अमास्य उसे पाटलीपुत्र से ऐपा के जगली में ले गरेन चंदरेश ते पादतीपुत्र की जीव जिया और अपने की क्योंकित विवा । उपर फल्यासवर्या का प्रधानागातक मेत्र गुर बीर सेनापति कुंबरक पुराने कागम कुल का राज्य पुन स्वाबित धरते के जिल्हें अपलाशीय रहे। शोध ही छाई अपने उदेशका संपत्तता हुई। राजा बंदसम शबंद अपेद अलिय कोगों के विश्वीद हो शांत करने के निये पाट नीपुत्र, से बाइए मया हुआ थर। इस बित्रीह को लाहा करने का केन भी नीविनिमुख मंत्रशत को की मान अवसूर केते ही सेनावति कं जरक की सेनाकों न पार जीश्र का हमका कर विकास सारी अजहा ने मानवाक्त के लाउ के पुता स्वाचित होते पर हते बगड किया । इसी लगी कीयुरीमहोत्सक ककी बूनकार के साम प्रकारिक में कहा गया पंडतेव ने कुरस्यातमां को बसस कर ने के सिवे प्रयत्न किया पर क्ये सक्तता नहीं हुई। क्रिक्न क्रिक युद्धों में उसकी स्रामु भी हो महें

की मुदो महोत्सव में इस इनंदर्सन को कारफार नहीं सबा है। कई ऐतिहासिकों ने अंक्सेन को इस मंग्र के किन्द्र राजा चन्त्रगुप्त के साथ मिखान की कोरिया की ने अधिकार के चन्द्रगुप्त में 'ई समना नहीं हैं इस अंबंध की कार्य यह कारफार चढ़तेन उन बीर कुलाई के साथ ब महाज्ञत्रप के वंश के तष्ट होने पर मगध तथा उत्तरी सारव की तत्कालीन अध्यवस्था से लाग उठा कर अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करने के लिये अध्यवसील में। संभवतः चंदसेन इसका विशेषण है, और इसका असली नाम कारत्कर है। गाँद यह वनत्कर के वंशजों में से कीई ही, तो मी आश्चर्य नहीं। इसकी चीरता से आकृष्ट होकर, संतानहीन सुम्बरवर्मा ने इसे अपना कृतक' पुत्र बनाया था, पर इसने अपने स्थामी के विद्य ही चिट्रोह कर उसका धात किया।

्रह्म काल का पाटलीपुत्र का इविहास बहुत अर्थह है। वर इतना निश्चित है, कि दुशास साम्राज्य के शिक्षित होने पर वहाँ कीई भी शक्तिलाली राज्य काफी समय तके अवयुग पही हो सका क्ष हर तक पाटलीपुत्र भारशिक कार्यहाँ के बाद किया, बार उसे किंच्छावियों ने जीत किया, किर वहाँ वेष जाने मानव कुल ने कुछ समय तक शासन किया, किर बहुति कारकर ने वहाँ की राजगरी पर अधिकार कर तिया । इस कार्य में किरुक्ववियों ने उसकी सहायता की। सुन्दर्वमी के माभाष इल ने ही लिच्छवियों के शासन का पाटलीकुत से छत किया वा । बात: ये स्वामाविक रूप से कारत्कर के उस पड़वेंत्र में सहायक में, जो सुन्दरक्यों के विवस किया गया था। पर की सेम कार्रापुर यो देर तक पाटकीपुत्र में राज्य जहीं कर सेम मीति-विश्वसं मंत्रशास ने एक बार किर आयीत मानक कर के संख्या केल्याखर्चमाँ की पारसीपुत्र की राजगति कर किस्सी पर सीम ही पारसीपुत्र की इस सराजक करा कर सके हैं। अवा र अवा के प्रशंस में ही एक वेशे तर देखा की पान्य कि कुमा, किसमें न केवल पारवीतुत्र में कि मुक्ति काला की क्रिकेट की, आपितुं कालब सामान्य के बारक नीरण Berte fein | en en et an guest Mi

## सोलहवाँ श्रम्याय

कीर्वाचरकाचीन भरत् का राजनीतिक भीरकार्थिक श्रीव

### '(१) गए राज्यों का अनुबस्धान

मागध सामाज्य की शक्ति निर्मुख होने पर जहाँ भारत अनेक प्रदेशों में राक्तिशाली बीर पुरुषों ने स्वतंत्र राजवंशों के स्वापना की, कहाँ कई पुराने गणराज्य फिर स्वतंत्र हो गरी वान्यीन असरव में बहुत से गलराज्य है। मगब के शक्तिरहत सम्राही ने इनकी जीतकर अपने अधीन कर सिया था। इनकी विविध जनपर्दी में प्रथक सत्ता अब भी विक्रमास विविध कुतों, गर्कों और जनपदों के त्यानीय धर्म और व्यवस्त्र को मागध समाठों ने अञ्चरण रखा था। परिवास वह हुम् कि जब मगाव की राक्ति कमजोर हुई, तो क्रमेक गाव रासन कि ते स्वतंत्र हो गये । इनमें सबसे मुख्य मीपेय गरा था । समुना भार क्यानक के बीच के अवेश में इन्होंने अपने स्वर्धन रहत की स्थापना की। शिक्षंदर से सरकात नदी को पार करते ह परास्त अहाँ किया हा । संग्रंभ के राजा क्या जीवकर का अधीनता में बाते में सकत हुए हे । पर अवसर बादे ही से क्ष स्वतंत्र हो गरे । बीबेर के श्रातिहिक अतिर ( श्रंबाता, रनपुर और वेदराहन के प्रदेश में ), राजन्य ( इतिस्ता के दक्तिया में ), चीहुन्यर ( डॉक्स हें ) और आहे ( उत्तरी राजपुताना में ) सम भी हुन सून्य निक पुष्यभित्र शुंग के समय तक समय की मार् पर उसके बाद शुंगों का राज्य क्षित्रम स

रह गया था। मदुरा के पश्चिम में प्रायः सारे पूर्वी व इचिकी वृंताब में अब गावराज्यों का पुत्तकत्यान हो गया था। महानग्र नंद और मोर्थों से पहले के के पंजाब के बहुत से गया राज्य अब फिर नहीं उठे। इतिय, चार्क अबेन, सिहितक आदि सब फिर से स्वतंत्रका भारत अबेन में सब नहीं हुए के कई सिदेश तक मागव सकारों को चर्चानका में सदे हुए कन बार्ताशकोपजीवि गर्यों ने अपनी शकोपन्निका के विश्वकृष्ट हो विश्व था। अब के फेवल वार्ता (वृत्ति, ब्रह्मका करेर वार्ताज्य) में ही ज्यावृत हो गये ने। ने हीरे-वीरे इथक जातियों के रूप में परिवर्तित हो रहे के।

प्राने जनपूर्वों को छोड़कर दिस्मपूर्व की तरह अरवाह और दिसा था। उन्हें स्वतंत्रता इतनी अधिक प्रिन की तरह अरवाह और दिसा था। उन्हें स्वतंत्रता इतनी अधिक प्रिन की ति अप्रीत सम्प्रवेश के हरे भरे प्रदेश में पराधीन रहने के स्वार्थ कर सुद्द राज तोना को महभूमि में जाकर, वसना पराह जिला। महत्व सोग पहले वतमान जयपुर रियासत में बृतिक अवेश में का बसे, और फिर वहां से मो और खाने कर उन्हेंनी के समीप असे अवेश में को गये, जो बाज़ तक भी करने नाम से मालवा इस्कार है। इसी तरह जिला बोम अहतपुर में विश्वीय के पाछ जा करें। वहां उन्होंने सन्वासक नमरो का स्वापन को। वहां

यागन साम्रास्य के प्रकारकार में भारत के राज्यकार में इन पहाराज्यों ने बदा,सर्म्यपूर्ण आन में किया महत्त्वक पानांताणों ने सारक में प्रदेश कर गाड़िक पान कर को साम बदना पार्थ किया हो पहारे कर महिले से सम्बद्ध महा श्री पहुँच राज्ये के जिस पर मुकानित के प्रकारण कराइ

विकारिकों का रासन था। इन्हीं की शक्ति के कारण माग्य सामान्य के निर्वत राजा अवनी स्वतंत्र संसा को कावम स्व सके । अरगध साम्राज्य की रचा के लिये इन्होंने ढाल का चार्य किया । राखों को परास्त करने का भेय जहाँ उज्जैनी और प्रकि कान के सातवाहन सम्राटों को है, वहाँ मानवगद्ध ने भी इस विषय में बढा कार्य किया। मासकात की सहायतः और सा बोग से ही गीवनीकुत्र सावकिंध ने शकों का उच्छोद किया या राकों के पराअब के बाद मालबगाय की शक्ति बहुत बढ़ गई औ ज्योंने इस समय के अपने जो सिक्के जारी किये, यह यह 'मालवानां जय' और 'मालवनणस्य जय' वे तैस उत्कीर्ध हैं। इसमें सकों के उत्तर भाषा की हुई इसी विजय को स्ट्रांत कंकित दैन इसी अक्ष्यपूर्ण घटना की बादगार में एक नवे संबद्ध अगरेब किया गया, जो बाजकत विकास संवत् के नाम से क्रा प्राची भारत में प्रमुक्त होता है। यह संबत् नालवपण की निर्माह या विज्ञा के स्थलक में ५० हैं। पूर्व प्रारंत किया क्षेत्र क इसे अमेर प्राचीन शिसालेखों में 'नासंबगसान्ताव' वहा गर्म है। यही विकास संवत् भी कहताया, क्योंकि शकी की पराजह का केन कार्यादन राजस्य विकासित्य (गीसमोकुद समाक्रीकी) को भी स्थान ही को, विस्तान कि मासक्तम् को गम्बूक्तम् है तष्ट हो अभि वर इसर सर्वत के एक प्राचीन गर्साहरू है सा संबंध होने की स्वति तो सुक हैं। गई, और इसका नाम समाह निकम के साथ ही जुना दह या ।

राकों के बाद क्याम सवादी ने इन गर्धों भी संस्थिति किए नष्ट किया। पर सर्व बरक के आवास निकास करते में में निकास करते के सामान निकास करते के सामान निकास के निकास के निकास के सामान के जरा नी निकास के सामान के सामान के निकास के सामान के सामा

भतीभाँति सम्झने के लिये गणराज्यों की सत्ता को है कि में

# (२) राज्यशासनं कर्

मोर्थोत्तर युग के राज्यों में शासन का प्रकार वहीं, रहा, जो मीबकाल में था। सागध समाद इस समय में भी एक का सासक में । पर बंगाल की खाड़ी से लगा कर मंत्रुरा दक विस्ती से ( पुष्वमित्र के बाद के शंग काल में ) साम्राज्य में बहुत से जनपद अंतर्गत थे । शनेक जनपदीं में अपने पृष्क राजा भी थे, जिनकी स्थिति शंग सम्राठों के सदश थीं। इब त्रकार के दो सामंती, कहिच्छत्र के इंद्रसित्र और सहरा के प्रशासित्र, का उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। इतके अधने सिक् हे भी अवलब्ध होते हैं। साम्राज्य के अंतरीत हत अंतर्क का शासन प्राचीन परंपरा के अनुसार होता था। जनक के धर्म, कानून, ज्यवहाद और आचार को मागम सम्बंद न केवल अबुरण दस्तते के, पर उनका मलीभाँति कतुसद्ध किया कार्ष इसका भी पूरा ध्यान रसते वे । पर इन जनपही में मानध समाद कर वा बाला बहुत, करने वे । जनपर्य का शासन बहुत दूराने समयों से पीर और जानपद संभागा दारा होता अस आता था। प्रत्येक जनवह का एक केंद्रीय नगर बाता कर पुर कहते थे। यह साटे जामार के जीवन पा केंद्रसामा किए था। इसके सम्बद्धियों की संभा की पीर करते हैं। करवह के अन्य क्रियास्त्री के जामणी जासपर सभा में एका देश है। विकिय कारी के मार्च अप रह की जीवित की की बरह है. कि शहरामा ने भारते शिक्षांत्रेक वे बीह्यानवर प्र अन्यक्षा क्षित्र है। इसी प्रश्नार व्यक्तित क्षत्रका कारवेक है हैं। के कामनी है साम किर करते महत्त्व को बनने हाल

गुम्मा के प्रसिद्ध शिलालेख में उत्कीर्य कराया है। जनपरी अधिरिक 'देशी' के संघों का भी उस्लेख स्मृति-पंथी आता है। राजा को उनके भी परित्र, व्यवहार और धर्म । स्वीकार करना वाहिये। अभिशाय यह है, कि मागध साम्राज्य राज्यकि एटि से एवं इकाई नहीं या, वह जनपरी और देशों के अनेक विभागों में विभक्त थीं। प्रस्थेक विभाग व जपने अभ, परित्र, व्यवहार आदि थे। मागध समाह के

देश काल के सम्माद एकतंत्र अवस्य वे, पर वे परेषरागय राज्यमं के जानुसार ही शासन करने का प्रयस्त करते के राज्य के संबंध में मनुस्पृति का सिद्धांत यह या कि आराजक देशा में सब तरफ से पोड़ा होने के कारण जनता की रैंदी के किये प्रयु ते राज्य की सृष्टि की। उसके निर्माण के लिये हैं वानु, मम, सर्व, जानि, वहसा, बहुमा और घनेशा से मोमीय की गई। क्योंकि राज्य देशवाओं की मोत्रा से बना है। वह सिने उसका तेंच सब मनुष्यों से कविष्ट है। वह जिस प्रकार राजा हरवरीय है, देशवाओं की मोत्रीयाँ स नर्ना है, वैसे ही पूर्व मी हरवरीय है। मनुष्यां के का

सार वृंद ही कराती राजा है, वहा जेका है, वही शासन करें बाला है। वृंद क्षेत्र कर्ता का शासन करता है। वृंद की उसें रहा करता है, सबके जीते हुए वृद्ध जा जाता है, वृंद की बुद्धिमान धर्म मानवे हैं। वृंद का अधिमान राजवर्ग से हैं। परंपरागत धर्म और ध्यादार बड़े आहे हैं, बढ़ी वृद्ध वि वृद्ध कल्लुतः देवी है। इसीविद बाद स्थाद क्षेत्र में का प्रस्मान करें, तब तो बहु स्थाद क्षेत्र हैं। कामातमा, विषयी और इस बाद्ध वृद्ध हैं। अपनी वृद्ध का बढ़ा तेज हैं। धर्म के बिकावित राज

乳皮粉 医砂油物毒

बांधव सहित मार डालता है। इस प्रकार मन के जन्तार बारतिवक श के दंड की है, न कि राजा की। राजा के लिये विचेत यही है, कि वह परंपरागत राजधमें के अनुसार न्याय-युक्त शासन करे। पर यह बही राजा कर सकता है, जो विक्या-के सह में हो। जिसकी बुद्धि निश्चित और विकारींस हो। जो मुद्द और सुक्थ न हो, और जिसको अच्छे सहावकी (अन्तिकों अप्रमात्यों) का साहाय्य प्राप्त हो।

में हैं विचार ठीक वैसे ही हैं, जैसे कि आचार्य पासंकर में अपने पूर्व पुरुष प्रसिद्धत्य राजा के संबंध में प्रगष्ट किये हैं। मनु ने एक जन्म स्थान पर लिखा है, कि जो राजा मोक सा वेपरवाही से अपने राष्ट्र को सनाता है, वह बीध ही दल्द से ब्रुव हो जाता है जार अपने बंध-बंधवाँ सहिब-बीवय से हाअ थी बैठका है। जैसे रारीर के कांच्य में प्राराश के केंद्र से राज्य की बात हैं। जैसे रारीर के कांच्य में प्राराश के केंद्र से राज्य की बात हैं। जिस राजा के केंद्र हैं संख्या की ब्राव को बस्य ली। विस्त राजा के केंद्र हैं संख्या की ब्रुव लीग वकरते हैं, वह गरा हुआ है। ब्रीविच नहीं हैं।

गापनकार्य में राजा की अद्वापका करते के लिये बीतार्थी इस्तानुस में भी विश्वमान बीत क्षत के जनुसार का समित दोने चाहिये, जिससे कि राज्य के अनेक क्षत्र प विषय में प्रदावनी जेना चाहिये। इनके खतियक, खमात्य आव-श्वक्ता के अनुसार रखे जा सकते हैं। महाभारत के अनुसार बी बीक्यों की संक्या खाठ होनी चाहिये। उनके अनिरिक्त क्यात्म ४० होने चाहियें, जिनमें ४ माझए, १८ चित्रम, २१ बीक्य, ३ शुद्र और १ सूत हो। इस संबंध के यह निर्देश महस्व-एक है। मालिक जाया था, इस संबंध के यह निर्देश महस्व-एक है। मालिक जाया भन्न के सनुसार राजा खायिनम् ( शुंग क्या भी ) यह सीट संक्षि की प्रस्तेक वात में क्यात्म्य पहिषद से

# (३) आर्थिक जीवन

मीर्थ हुए के अपन इस काल में भी आधिक जीवन का मध्यार 'मेरिट बीट किरने लोग बीएमों ( Gaides ) में संग-तिय होते में, जीर इसी प्रकार आधारी माँ में इसामुन के कार्यक मिलानेकों में इस नेतियों का उल्लेख किया शक्त है और उनसे मेरिज़ों के पालिक जीवन पर बढ़ा उसम प्रकास पहला है। ऐसे बीजों में नासिक के शुहामंदिर में उत्कीर्ण शक क्यांतीय का नद बीजे विशेष्णकार का जीर उन्नेसपोन्न है हुए क्यांतीय

भिति । प्रवासिकों वर्षः के वैद्यास मास में स्वासिक्यंत स्वय सहयात के जाताता की के स्वास काम में स्वासिक्यंत वासुर्दिश संघ के अलेक कि कि जो स्वास में अन्यवनीयों तीत हजार पण पाहरिश संग्रं के कि कि स्वाप्त में रहने बाते का विद्यादिक (क्या का कि कि क्या मास्त्र का विशेष महीनों में मासिक वृत्ति ) होगा । श्रीक के प्राप्त का विशेष में रहने वाली श्रीक्षणों के स्वास स्वास कि कि कि कि कि कि निकास



. राजगृह की विशाल दीवार के अवशेष

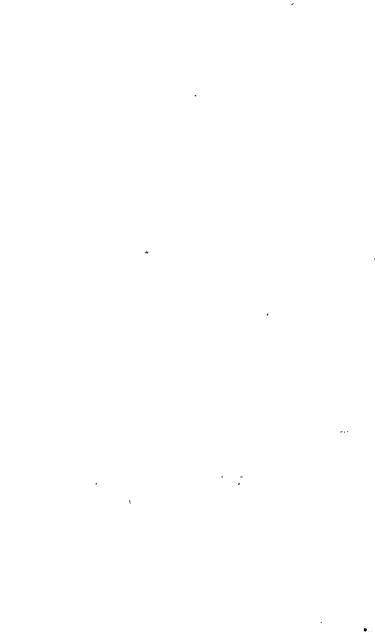

के पास एक इवार, पीज की सदी सूर पर । जीर वे कार्यपर्ध सीटाये नहीं जावेंगे। केवल उनका सद लिया जायगा। इनसें से जो एक की सदी पर दो इवार कार्यपर्ध रक्षाये गये हैं, उनसें मेरे गुहामंदिर में रहने वाले बीस भिक्सुओं में से मस्त्रेष की बारह चीवर दिये जावेंगे। जीर जो पीन कीसरी पर एक इवार कार्यपर्ध हैं, उनसे कुरान बूस्य का कर्य पर्धेशा। कापूर मदेश में गाँव चिल्ललपद के नारियल के 2000 पीट की दिये हुने। यह सब निगमसभा में सुनाया गया, और प्रकर्वाह की स्थार रखने के दफ्तर ) में चरित्र के जासार निवद किया

प्रसं केता से यह स्पष्ट है, कि कोकिक (कुषप्रवस्तानियों का संगठन मेथियों के एन में या
वहां क्षेत्रने क्ष्मस्ताय को संगठित सम में संवस्ताय
वहां क्ष्मने क्ष्मस्ताय को संगठित सम में संवस्ताय
वहां स्थान क्षांगों का स्पया भी बरोहर है कि में
वहां स्थान क्षांगों का स्पया भी बरोहर है कि में
क्षित्र से कि उनके पास देखा क्षमा की जम्म करा दिया
त्या था, जिसे किर सोटाया न जाते, जिसका केवस पह है।
के सिन्दे किसी पर्यकार्य में सगता रहे। यही कार्य क्ष
वहां के क्षम में कि करते हैं। जसके स्थ की एर
वहां बीट पीन कीसदी (क्षमक) सासका होती की
रसाया (निगम) में इस प्रकार की बरोहर की की

THE REPORT OF THE PARTY OF THE

प्रकृत करते हो। शिक्षियों की श्रीसर्थी को बर्गन कीटिस्य अन्यक्षा स्थानित के कर्य सभी श्रीचीन राजशास संबंधी स्थानक में विद्यान है, पर उनके कार्यों का ऐसा सजीव चित्र

शुद्राक्तेकों से ही प्राप्त होता है। शिक्षियों के समान व्यापारी भी पूर्गों व निकारों में संगठित होते थे । उनके बर्म, व्यवहार और चरित्र की भी रांडव में स्वीकार किया जाता था। स्वृतिर्घणों में ऋष लगे-त के निवमी का विस्तार से वर्णन है। किस प्रश्नर ऋखते के तियार किया जाय, कैसे उसके साबी हों, कैसे प्रतिम् (बासिम) बैसे कोई बस्तु आवि (रहन) रखी बाबे, और कैसे ई के बरेख (कागंज़) तैयार किये जावें, इन सब के नियम का विवर्त यह सुनित करता है, कि उस युग में वासिक वापार अलीमा वि बनवि कर चुका था । कैटलीय वर्षशी वैसे संभूय समुत्यान का उल्लेख है, वैसे ही स्पृतियाँ है। धाविक साम के लिय क्लापारी लीग मिलकर क शास्त्र में रीक लिया करते थे, और एस अपान. से कार वे सकत होते हैं। एक स्पृति हैं असूरी street of sail said beam, sails are sales उपाय का कामन जिमा करते हैं।

विदेशों स्वापन की भी हते के हैं वृष् वंश के निर्माल होने पर जो बन्धे राज्य क्यारण कायम हो गये वे उसके कारकाशांद्र का वाल्य बीट मी अधिक हुई हो गया था। मारव क्यांक स्वापारी लोग अटब कीट लिंग बाके क्यांक उन दिनों मिल्ल को एज्यंगा प्रकार की जोट संस्कृति को बड़ी मारों के बाक कर तक पहुँचते में। लाल सागर बीट लाल कर दक्त भारतीय व्यापारी का त्रीक सापा में लिखा हुआ एक शिलालेख भी उपलब्ध हुआ है। इस व्यापारी का नाम सोकीस था, जो शायद शोभन का त्रीक क्यांतर है।

दूसरी सदी दे० पू॰ में एक घटना ऐसी हुँह, जिसके कारण जिम और भारत का ज्यापारिक संबंध और भी क्रिक बढ़ पामा। भारत से एक ज्यापारी अपने सामियों के साब समुद्र का मार्ग मूल गया। वह मी कहरी सब साथी एक एक कर के मूल से मर गये। वह भी कहरी के साम बहुता हुआ, मिम के निकटवर्ती समुद्र में जा पहुँचा, जहाँ मिम के राजकर्मचारियों ने उसे आमय हिना। इस भार विच ज्यापारी की सहायता और मार्गमदर्शन से मिम के से ने जहांचा पर सीधे मार्ग भाना जाना मार्ग किया, क्रिक मार्गीय ज्यापारिक संबंध और भी बहुत चाने बूरोंचा मार्गा के मारतीय ज्यापारी मिम से भी बहुत चाने बूरोंचा मार्गार के लिए आया-जाया करते थे। प्राचीन रोमन सहमूरि अमुसार, मास (वर्तमान क्रांस) के प्रदेश में, एक नहीं के

पर कुछ भारतीय ज्यापारी जहाज भटक जाने के गर्ब थे। धारसाहिक महासमुद्र तक भारतीय व जाना वहें महत्त्व की बात है। यह प पूर्व हैं। रोमन सामाज्य के साथ हम हा ही यह परियाम है, कि हजारा, राज्याम

सिक्षोपुर, चनांद्र आदि के गुजारों के क्षेत्राच पुर रोमन विश्वेद राजस्य पूर्व है के क्षेत्र करने के राजाओं के सिक्स के क्षेत्र कार्य है जो हुत कार्य कर की के कार्य

(8) **Mat ans 2 Pers** 

गीर्व युग में सारत से अपन आत्वीय क

### वृहत्तर गारत का विकास

अस्तार प्रारंथ हुआ था। इन उपनिषेगों के सी लेक थे सुवर्शमूनि और उत्तर-परित्रम में बिहुकुश कीर मामी वर्षतमालावों के पार तुर्कित्वान में। असोक की अमेकि की जीति के कारब भारतीय भित्रक किस सकार का सुबूद के ह्मचेंगार्ग का कतुवायी बनाया, गर् अहाँ को सिवाँ भी बसाम, वह हम पहले अविक बर् भ में भारतीय उपनिवेशों के विश्वाद की यह म । विशेषत्वा, भारत के पूर्व के बरमा से प्रदूर प द महासागर में जो बहुत से बोर्ट-करें डीए म करन क्षित्र इस बुग में भारतीय बस्तियों से क्ष विद्यास की बह बहुत ही महत्त्वपूर्ड बरंगा - वामान्य के समय में चीर क्या है रही । इम भारतीय उपनिषेशी कि वरंख गुप्तकाल के इतिहास में ने कि वर महा महे । विचित हैं, कि इन व्यनिवेशी का श्रीपंचित इसी था। मारत के जिन जनपदों से जाबर कोगा कि वे वे अपने वने समर्गे हे जाम भारत नगरों व देशों के मान पर के क होगों ने सुवास ने प्रतिस्पृती रियमा की, बही कर बंदा करता है।

महुत वहीं । इंदुर्स सं समीवर्णी प्रदेशों को जीतकर वंपा हैं सम्मान को जिन्हार हुआ। उसके विविध प्रांतों के नाम कीठाव, ति कार्यश्वी, विजय आदि वे। वंपा साम्राज्य की प्रांती इंदुप्र थी। वंपा के परिषय में एक खोर उपनिवेश विसर्ग साजकत के कंगोडिया (कंगेल) और स्वाम सम्मितित के। यह एक शक्तिशाकी मारतीय उपनिवेश साम्मितित के। यह एक शक्तिशाकी मारतीय उपनिवेश मा, चीनी सोग इसे फुनान कहते के। इस राज्य की स्वापना मांकिन ताम के एक बाधास ने की थी, जिसने उस देश में जानकर का शक्त स्था का नाम सोमा था। उसी के नाम से फुनान मां सामित्र सोमा का नाम सोमा था। इसे के नाम से फुनान मां सामित्र सोमा का नाम सोमा था। इसे के नाम से फुनान मां सामित्र सोमा का नाम सोमा था। इसे के नाम से फुनान मां सामित्र सोमा के किहारों और स्त्यों के सामाने के सामाने मां मांकिन काते हैं। संस्कृत, पासी, प्राकृत आदि के विस्तात्व मां

सालवा कहलावा था, धोर उसके पूर्वी माग को वसास

यह ज्यान में रखना चाहिये, कि विदेशों में पहले पहल इन भारतीय उपनिवेशों को बसाने बाले बाले लोग शेव के । जागे अलकर इन प्रदेशों में बौद्धपर्म का प्रचार हुआ, पर बीदों से भी पहले शेव लोगों ने इन देशों को आवाद किया था। उस समय के भारत में अपूर्व जीवनीशोंक थी। भारतीय है बहुत बड़ी संख्या में विदेश जाते के, ज्यापार के सिवे भी जें बहितयाँ बसाने के सिये भी। इन बहितयों का ही यह परिकास हुआ, कि पीरे-धीरे पूर्व में सुदूर चीन तक जीर परिकास बंद्ध नदी की बाटियों तक बहुतर मारत का विस्तार

### संत्रहवी अध्याय

## बीबीवरकांच का साहित्य, वर्व और संयोग

(१) साहित्यं

विश्वेश के बाद पाटली पुत्र में शुरा, करेंच, यात सा हुत और क्रशास राजाकों का रावण रहा। इस कांच का सिक्क इतिहास कींग्रेडल कर में क्लक्य नहीं होता। म शुरा के बाद समय की राक्ष्यशक्ति निर्मेश दोशी गई, एत की राजनीतिक शक्ति का केंग्र पहले क्लीन चौर का बाद (केशायर) बने गया। मारत मर में इस समय क श्वित समाद रिवर कर से नहीं रहा। वक्षम, शक्ते स्था के बाह्यकों से देश में बहुत हुक कान्यकर

वर इस की बीचर चुन की सम्बद्धा कीर संस्कृति की में इस काम के आहित्य के इसे बहुत इस गरिया किया शाचीन संस्कृत साहित्य के बहुत से गर्जी का इस की कि संकलन हुआ। बीच बोर्ट सेंच साहित्य के की समय इसी समय में बने। इन सकते काहरी बाज की की समय समदा के शीवन पर नहीं बससे किया प्राप्त हैं।

पर पहले इस साहित्य के सीच है सिना देना का स्वक है। पर्वजिल मुनि पुष्यायिक हत के काकार्याय के बाखिन की कप्टाप्यायी पर महामान केला, इस कालीन भारत की दरा के संबंध में यह सुंदर निर्वे

### मीर्योत्तर काल का साहित्य, धर्म और समाज

। महाभाष्य एक विशाल प्रव है, जिसमें वासिनाव ज्याकरण्य की बड़ी विस्तृत व्यव्या की गई है।

रमृति मंत्रों का निर्माण शुंग काल में मार्ट्य हुआ । सर ले भाषीन स्मृति मनुस्मृति है। उसका निर्माण रेक के पूर के स्वामग हुआ था। इसका प्रमुख आषार्थ सुगु था। सरक्षाति अनुसार सुमृति मार्गय ने इस स्मृति का प्रमुख किया औं। श्यीन मारत में विचारकों के अनेक संप्रदेश के। कियो औं। स्थाय हारा को विचारकारा प्रारंथ होती थीं, बंधके शिंक करी का विकास करते जाते के, और दक हुमक संप्रदेश ( निर्मा

विश्व गय नहीं, चित्रतु विश्वार-संग्रहात ) सा तर्न ना ) इक्षार का एक संग्रहात सात्रत वा । कीट्यार का कार्गदक नीविसार में इस कात्रक संग्रहात का सब र इसके कोच गव क्यूचर किन्द्र अने हैं । इसे क्षात्र हो कह कर गयु के एक वर्गदकात किन्द्र कार्गदामा

वि के विचारों का संबद्ध किया। अपने असमें की प्रतिके का भी इन निकारों पर प्रयास पदा, और स्थीति

व के अनुशीलन से इसे शुंशनाम की मामजिक है कि परिचक सिंद काला है।

and a second

विश्व की का क्या परिचय गाम कर सकते हैं अध्यात और रामावण के वर्तमाग रूप भी अधानतका क्रिक में संक्रतित हुए। महाभारत याचीन भारतीय साहि-का सबसे निशाल और महत्त्वपूर्ण क्षत्र है। प्राचीन क्षि-का सबसे निशाल और महत्त्वपूर्ण क्षत्र है। प्राचीन क्षि-

श्रीर पुरासन गामाओं यह जैसा क्यम संबद इस अंद के हैं सक्तान्यत्र कहीं उपसंच्य नहीं होता । महामारक मीनेकास है अक् अन्यत्र कहीं उपसंच्य नहीं होता । महामारक मीनेकास है भी पहले विद्यान थे, पर उसके नचे नये संस्करता निर्देश के होते जोते के स्मीत विविध आचार्य उसमें जगासार इकि करते वाले के । शुंग जीव सातवाहन राजाओं के समझ में क्या में क्या में क्या है । अंद इस इस सहस्य कहत से संदर्भ निर्देश का का स्था देश पर अकारा बालते हैं।

इस काल में संस्कृत और प्राहत माणाओं में असे काल और नाटकों का निर्माण हुआ। संस्कृत का सुप्रसिक्ष कवि जात अस्त्रकार के संख्य में हुआ। यह जगम का रहते वाला इसके सिर्म प्रतिका बोगमरावर्ग आहि नाटक संस्कृत का में अस्तित स्थान रकते हैं। उसे असिशास चौर जमन चाटकी के सम्बद्ध माना जाता है। जानार्थ क का समकाति को उसने सुम्रभारितम् नाम का प्रतिक नाटक सिर्म । प्रसिद्ध नाटक स्थानकारिक गूतक भी सावकार हुना है अस्त्रकार में स्थान का लेखक मरतस्ति सीह कामस्त्र का कालावा आ

प्राफ्त साहित्य के जी कित की बार वे करें बाह्य राजा प्राफ्त भाषा के की सामान के की चुके हैं। राजा शाल स्वयं कि असे बाह और गुखाइंग जैसा प्राफ्त का सर्वोद्धिक क्षेत्र प्रसा

या । संस्कृत साहित्य के समान प्राकृतसाहित्यभी बढ़ा उनस्वाहि बीद और जैन साहित्य का भी इस काल में बड़ा विकास हुआ। सम्राट् कनिष्क के संरच्या में जिस महाभाष्य संप्रदास का विकास हुआ था उसका बहुत सा साहित्य इसा समक्यों बना। त्रिपिटक के महाविभाष्य का उत्सेक हम अबसे अर मुके हैं। बीद वर्ष के प्रसिद्ध विद्वान अश्वचीय, पार्व बीद बशुमित्र इसी समय में हुए। जाबार्व नागार्जुन ने इसी साह में महायान वर्म के अनेक सूत्रों (सुनों) की रचना की। वैन साहित्य का भी इस काल में पर्याप्त विकास हुआ। पहिंचे हुः मुदकेवती (पूर्वज्ञानी) जानामी के बाद सात स्कपूर्वी कार्या ं हुँद, जिनमें से अंतिम प्रजस्तामी का समय 🕫 दें के संगमी या । इम जानाची द्वारा जैन साहित्य का निर्देशर जिनास है। का । चकरवाती के शिष्य का नाम जानेशीक का विकास अभी को जंग, हरांग आदि बार मार्गी में विश्वक विश ्रवाचीन भारत के बहुदर्शनों का उनके बर्बवार्स स्थ म अंबंबन भी इसी कास में हुआ। सांस्य, बोग, न्याय, वैशेविक, बेदांत और मोबोसा, वे कः दर्शन मारतीय विचार तथा वर्श-बोग के स्वांज रूप हैं। इन विचारचाराची का आर्थन हों भित सम्बोध काल में हो चुका वा, तरवरवी जाजाती कार विकारबोजन्य मार्चन किने वर्ग ने, कार्ज विकासी क्यांचेवन बहुत कुछने समय के असा आ 🕦 भी का को क्षे वर्तवान समय वे का क्सी भीगीचर क्रीस चे हुआ। कार्योर ज्योतिम राम्ब ने भी रुक्ष स्थानिक व्यक्तिकारिका। IN SU. BORS, WHEN SOR SEE WAS NOT THE REPORT OF THE P St. Warn San Jenes\*

विशेष के का कि वार्षाम भारतीय इतिहास में नागा जुन । क्षेत्र है। यह महापुरंद केवल नेश ही नहीं वा, अपि क्षेत्र मान तोहराम और रसायन विकान का के क्षेत्र । उसने जनन विकान पर भी वक मंत्र विका में क्षेत्र यह बौद संघ का अपुस्त बना। बीद पंक्षि हैं भी उसने अनेक पुस्तकों किसी, जिनमें माध्यमिक है क्षेत्र का वहीं नेता बना था।

हा क्षेत्र महत्त्व है कि क्षेत्र पर प्राप्त राज होट से क्षेत्रकार में कि में पर समय में की किर्त बान कोर क्षेत्रकार में के में पर समय में की किर्त हो रही की । इस विश्वास खाहित्य में इस समय बीवन, पर्म, सम्बंधा, संस्कृति और को बानेक महत्त्वपूर्ण कार्य का

(5)

मीनीशर काल की सबसे

### वैविक धर्म का उत्थान

वर्म का हास और सनावन वैदिक वर्म का पुनवसाक अशोक ने धन्य विजय की जिय जीवनपूर्व बीवि का आवा किया था, निर्वत हाथां में यह नाराकारियी की हो सकती मी शासिर, विशास मागव साम्राज्य का जावार जसकी सैनिक ्राक्ति ही थी। सेना से ही अधीनस्थ जनपदीं नुवटी सूत्र में हाववीं और विविध सामंत सरदारों को एक सामाना के द्वा जा सकता था। धरोक के समय में यह बागक सेमाई औ भृत और असिवस ) अनुरक्तप में विश्वनान की । विश्वन सिक्सासी जनपर को इसीसिबे वह अपने सरीम अर् न्या। वसाव अशोक स्वयं अत्यां द्वारा विजय की आनेका द्वारा स्थापित की गई विजय को अधिक अहत्य हैने आ। क्र इसके समय में मागव सेवा राजिशन वर्षा है। ्याव उसके उत्तराधिकारी मी निरंग्रह इसी मुकार की अमेचा धर्मविक्य को महत्व देते रहे की बा श्रिका कि मागव साम्राज्य की खेला शाकितील होते व विके चरित भीचे समाटों के समय में बहती के जाकव े ही नेने, और मागच सेता 'उनकी बाद को नहीं रोफ सकी कोड की वर्मविकय की नीस करा है निर्वर क्रमी में असपात और नगराम हो तहें। स उससे बहुत करोतिक वा में इस विने एक । लिक मा रामाची का दाव राम की का रनन हात. है, सिर मुदाबर तैन से बैठना नहीं ह क्षीने समाधार की इस अवस्ता जीति he of metalog as any areas at के महत्र हेरन वेशाली हो अना का अनुस A H 4. W

क्ष्या अंगावम करतेवाले, भित्रावृत्ति से देशिक में और निरंतर पूर्व पूर्व कर जनता को करण कारतारींग करने वाले बीड निक्कां का स्थाय अब समार्थ विकास में सब प्रकार का मुख भोगाने वासे भित्रकों ने से मा बा। सर्वसाधारण जनता के हृदय में भिष्कुणों के प्रति जी सदर था, यदि उसमें जूनवा जाने अगे, तो इसमें आक े ही नवा है ? इसी का परिसाम यह हुआ, कि मारत में बीह-संबर्ध के अविकृत एक प्रतिक्रिया का प्रारंग हुआ और लोगों की इच्छि इस प्राचीन सनातन वर्ग की ओर आकृष्ट हुई, जो राज्य अहें परास्त कर सर्वत्र दिश्विकाय कर अश्वमेध यह का विका करता था। यही कारख है. कि सेनानी पुष्यभित्र ने अंतिम न रामा हर्दद्वम को बार बन राजसिसाहत प्राप्त किया, दी साम ्यामान्य के राजुकों के विवद क्सने तलवार दठाई। और के अरबमेव वक् का आयोजन किया। सातवाहन राजा सा कासि ते भी इसी काल में वो बार काश्वमेश यह किये थे। श्री अक्रम अध्योग स्थ करने की एक बहुति सी स्थान हो म क्षीत इक् अधिक के शोके प्राचीन विविद्य अर्थ का पुनक्ति अरहे के बांक अवता क्षत्र कर रही की ।

एक बीह अहामृति के बहुतार संग समाह ुक्ति तलकार के का के की बीड कोगों का क्यम किया की बहुत से बीड किवाबी का करत करा निवा का जी स्तूमों व विद्यारों का निर्देश विद्या का । इस क्योंन आंतरायोक्ति से काम किया क्या हो, बर्ड्स शृंक्ताबीन भारत में बीड़ों के क्रिक्ट एक हैं हो रही थी ।

पर बोद्धधर्म का वह हास है कर सामा

भिक्तु अब भी माबीन आदशी का पासन करते हुए प्रास्तिमा का कल्याल करने की आ अंका से हिंदुकुरा और पामीर की पर्वतमालाओं की लॉघते हुए आगे बढ़ रहे वे राक, युइशि और हुए जातियों में अप्टांगिक आर्यमार्ग का संदेश पहुँचाने के लिये वे मारी उद्योग कर रहे थे। इसी प्रकार लेका बर्मी और उससे भी परे के प्रदेशों में बौद्धमिक्खुओं. का बार्यमाई कैसाने का प्रयत्न जारी था । इन सब प्रवेशों में बीस्टिंगक कि नई सम्यता, एक उँचे वर्ष और एक परिष्कृत संस्कृति विदेशवाहक वनकर परिश्रमण कर रहे थे। इन सब स्थानीं में भीद्रधर्म का उत्कर्ष इस काल में भी खारी रहा। पर सेम्बर साली मीर्थ सम्राटी का संरक्त पाकर सगव तथा है आरत के अन्य जनपदों में बीद्धिभक्त इस निश्चेष्ट से गाने में। उनके विहारों में अपार धन था। जब अस्तिक अवाशिवक जैसे भनियों ने अपना कोटि-केटि भनाक विहारों के अपेख कर दिवा हो, को यदि कनमें पतान का जारम ही जावे और वे मुल समृद्धि के कारन अपने कर्तका से विश्वक ही अबिं ती इसमें आस्वब ही क्या है। यही कारन है, कि पुष्यमित्र ने विद्यारों के धन-वैभव को अपना विध भाषा, और बीक्षिक्कां को इत्या करने में भी बाक भूति किया ।

द्वी किसी सुव्हिक्ती ईश्वर को सम विस सी सुष्टि के जिसीय के जिये किसी इस क्षा नहीं समझता। बेदांत का त्रहा स्टि हारस है, निमित्त कारस नहीं। जैसे मिट्टा से धर मिट्टी का ही एक हम है, घट मिट्टी से बिं क्षा है, ऐसे ही साच्य अब से बनी है, साच्य अब क्षा कर है। सब्दि ब्रह्म से जिन्द कीई सता वहीं इसर प्रकृत पदन्योंनों में से तीन के ईस्वर संबंधी विचार । कियानों के कियते समीप हैं। प्राचीन वैदिक देशकर से इन शिक्षारत्रवासी में बारी बेद है। बीद और जैन सोग से का मुक्कों में विस्तास करते थे। डोविसस्य और दीन कुरत पूर्व पुत्रप भे, भी संस्थ-झान के महार, पूर्ण झानी अ इस कहलाते थे। सांस्थों ने इसी विचारसंस्थी का अनुर कर कपित को लोकोत्तद शानी मामा । योग ने जिस हैक मतिकारन किया, वह केवल 'सब से बढ़ा कानी' है। इंस्का क्षात के विने काली जेनस एक सुनि हैं जिस्तिसके बीक्स् । इमें इस के बारे में व्यक्तिमाला नवर का अविकास के अधिक जान रकता है। बोर्ड ! भी वाशिक क्षांस रकता है। ऐके के विश्वार करते ऐसी सत्ता होगी, विससे अविक जानवान कोई जो सर्वत्र होता, वह देवक है। देवा व्यक्ति पुत्र भी ही है, वर्धमान महाबीर औ, क्यूब भी, बोक्स्य भी मी । बीद कीर जैक के ही असवार साम पर इन -संप्रकृती प्रसास है।

आचीन बंदिक धर्म में मार्क के विकास

ईश्वर की पूजा की जावी थी। इन्द्र, मित्र, वरुस, ऋग्नि झाहि उस धर्म के प्रधान देवता थे। पर अब उनका स्थान से लिया उन मदापुरुषों ने, जिनका कि सर्वसाधारसा में अपने लोकोसर गुर्खों के कारस अनुपम आदर था। शुंगकाल में जिस सकातन धर्म का पुनरुद्धा हुआ, उसके उपास्य देव बासुदेव, संग्रर्षस भौर शिव थे। बौद्ध और जैन धर्मी में जो स्थान बोधिसत्वों और तोर्थंकरों का था, वही इस सनतान घर्न में इन महापुरकों का हुआ। बुद्ध और महावीर सर्वन्न थे, पूर्व पुरुष थे। उनके गुर्खों को प्रत्येक मनुष्य जान सकता था, उनके चरित्र का अनुशीलन कर शिक्षा प्रहण्-कर सकताथा, उनकी मूर्ति के सम्पुस बैठ कर उनका साचात्कार कर सकता था। अब प्राचीत परिपाटी का अनुसरसा कर अश्वमेश यह का पुरुद्धार करते, बाले शुंगों और सातवाहनों के धर्म में भी शंकर्षस और बासुदेश पूर्ष पुरुष थे, पूर्णज्ञानी थे और उनकी मूर्तियाँ दर्शना के लिबे विद्यमान थीं। इस काल के धार्मिक नेताओं ने प्राचीन महा-पुरुषों में देवत्व की कल्पना कर उनकी बुद्ध और महाबीर 🕏 समक्त बना दिया। निर्गुण और निराकार ईरवर के स्थान पर सगुण अवतार महर्ष करने वाले ईरवर की कल्पना हुई। इन अवतारों की मूर्तियाँ अनने लगी और उन्हें माद्रा में. अविष्ठापित कर उनकी पूजा प्रारंभ हुई । प्राचीन बैद्धिक पर्म में यहां के कर्मकांड की प्रधानता थी। कुएड में अपन की प्रतिष्ठा कर विविध देवताओं आवाहन किसा आता ा, भौर पशु, अन्त समिषा आदि की आहुति देकर इन देवताओं! को संबुष्ट किया जाता था। पर बौद्ध अर जैन धमेर के प्रभाव से जब एक बार यहाँ की परिपाटी मंद पह गई सो उसका इस युग में भी पूर्वतया दुनस्त्य न नहीं हुआ। स्पक्षक्य क रूप 🕟 में अश्वमेषयत्र बाहे किवे भी बाने समे ही, पर सर्वसाधारस

में यहीं का पुनः प्रचलन नहीं हुआ। यहां का स्थानहस समय मूर्तिपूजा ने लिया। शुंग युग में जिस प्राचीन सनावन धर्म का पुनरुद्धार हुआ, बह शुद्ध वैदिक नहीं था। उसे पौराणिक कहानी कहना अधिक उपयुक्त होगा। のはなまれて 東からかっているとうなった。日本はははははははないないないであれているというに

इस नये पौराणिक वर्म की दो प्रधान शास्तायें थीं, भागवत और शैव । शूरसेन जनपद के सात्वत लोगों में देर से वासदेव कृष्णु की पूजा चनी या रही भी। पुराने युग में कृष्ण शूरसेन देश के महापुरुष बीर नेता हुए थे। कुष्ण जहाँ श्रंथक षुष्णि संब के प्रमुख थे, वहाँ बड़े विचारक, दार्शनिक और धर्मीपदेशक भी से। कुरुत्तेत्र के रखत्तेत्र में अपने निकट संबंधियों को युद्ध के लिये सम्मुख खड़ा देन जब अर्जुन दुविधा में पह गया था, तो कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया था। उन्हीं के उपहेश से अर्जन में बेल श्याया, और वह कर्तव्यपालन के क्षिये तत्पर हुआ। बृद्धावस्था में कृष्ण योगी हो गये थे. और अधिक वृष्टिणसंघ का नेतृत्व अोड् उन्होंने मुनियों का जीवन व्यतीत किया था। जित प्रकार वर्धमान महाबीर दात्क ग्राह्म में उत्पन्न हुए और गौतुम बुद्ध शाक्यगण में उसी प्रकार कृष्ण श्रंघक दृष्टिए गए में प्रादुर्भूत हुने थे। उनके अपने गए में गीता की विचारधारा उसी समय से प्रचलित थी। शुरसेन-वासी न केवल कृष्ण की राजाओं को मानते थे, पर साथ ही उन्हें भी लोकोत्तर पुरुष के रूप में पूजते थे। अब जब कि बोद्ध और जैन धर्मों के प्रभाव से सनातन आर्थ धर्मावलंबी लोग भी लोक तर सर्वज्ञ पुरुषों में, ईश्वरीय शक्ति का आशास देखने के लिये उरात थे, कुष्ण की पूजा का लोकप्रिय हो जाना मर्थिया स्वामाविक था। सात्वतीं का यह भागवत धर्म अब सर्वत्र फ़्रीमने लगा । निःसंदेह कृष्ण लोकोत्तर पुरुष थे । उनका जीवन आवरी था. उनकी शिकार्षे अपूर्व थी। विश्व उनमें

हेरव रीय भावना करके, उन्हें ईश्वर का अवतार मान के, उनके रूप में सगुण परमेश्वर की पूजा की प्रवृत्ति प्रारंभ हो, तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। कृष्ण को बुद्ध और महावीर के समकर्च रखा जा सकता था विद्ध और महावीर के रूप में जिस प्रकार के पुरुषों की पूजा का जनता को सदियों से अभ्यास था, कृष्ण का इस युग का रूप उसी के अनुकृत था। धीरे-धीरे कृष्ण को वैदिक विष्णु का अवतार माना जाने लगा, और उनके संबंध में बहुत सी गाथाओं का प्रारंभ हुआ। श्रीमद्भवद्गीता इस भागवत संप्रदाय का मुख्य धर्मप्रथ था। महाभारत और भागवत पुराण में कृष्ण के देवी रूप और महातम्य के साथ संबंध रखने वाली बहुत सी कथायें संगृहीत हैं।

शैव संप्रदाय का प्रवर्तक लकुलीश्र था। उसे शिव का अवतार माना जाता था और वह दिल्ला गुजरात में उत्पन्न हुआ था। उसके चार शिष्यों ने शैबों की चार शास्त्राओं का प्रारंभ किया, जिन में से पिचपत शास्त्रा आगे चल कर बहुत प्रसिद्ध हुई। शैव लोग शिव की मूर्ति बना कर उसकी पूजा करते थे। शिव त्रिशूल धारण करते और नंदी की सवारी करते थे।

वैष्णव (भागवत) और रीव संप्रदायों के अविरिक्त मी अन्य कितने ही संप्रदाय इस काल में प्रचलित हुए। ईराव से जो शक लोग भारत में आये थे, व इरानी लोगों की अनिव्यान पूजा और सूर्य जा से भलीमा वि परिचित थे। इन्हों के संपर्क से भारत में सूर्य के मंदिर बने। मूलस्थानपुर (श्वलान) का सूर्यमंदिर भारत में सब से प्राचीन है। इसके पुजारी भी शाकद्वीप (श्वकस्थान) के ब्राह्मण निया किए गर्नी। सूर्य की उपासना विद्यान का सूर्य की विद्यान के शाह्मण निया किए गर्नी। सूर्य की जपासना विद्यान के । सूर्य प्रकृति की एक प्रकारामान शक्ति थी,

जिसमें भगवान के प्रकाशमान रूप का बोध होता था। पर अब सूर्व की मूर्ति बनाई गई, जो बोधिसस्वों भीर तीर्थकरों की मूर्तियों के समान हाथ, पैर, सिर वाली मनुष्य रूप थी। बेंद्र के श्रन्य देवताओं, हद्र, इंद्र, बह्या, स्कंद्र, नारायण, काली आदि सब की इस समय में मूर्तियाँ बनी और मंदिर स्थापित

भारत के प्राचीन आर्यधर्म में यह एक महान् परिवर्तन था। आयीं के पुराने जनों का धर्म बड़ा सरल था। प्रकृति की शक्तियों की देवताओं के रूप में पूजा करना, यहां ह में आहुतियाँ देकर इन देवताओं को राम करना, यही प्राचीन धर्म का सार है। पर मगध के साम्राज्यबाद के विस्तार के साथ भारत के जन-समाज में प्राचीन आर्य जनों की अपेका आर्य-भिन्न जातियों का महस्य निरंतर बढ़ने लगा था। जिन सैनिकों नै मगध के साम्राज्य को हिंदुकरा या उससे भी परे तक फैला दिया था, प्रधानतया वे आय-भिन्न लोगों की सेनायें ही थीं। क्री में से 'स्त' सैनिक मरवी किये गये हे, क्री की चाटविक वा बनेचर सेनाओं का सहयोग लिया गया था, और धन्हीं की सैनिक श्रेशियों को अपने पन में कर के मागध समादों ने अपनी शक्तिका विस्तार किया था। इन आर्थ-भिन्न लोगों का धार्मिक अनुष्ठान दूसरा था। इनके देवी-देवता मिन्न थे। इनके त्यास्य देवों का महात्म्य, शक्ति और गाथामें दूसरी थीं। फिर, यवन, शक और युद्दशि लोग जो भारत में बहुत श्रंदर तक हजारों-बालों की संस्था में चुस आये थे, उनके देवी-देवता और धार्मिक विश्वास भी प्राचीन आयों से मिन्न थे। मीर्यों के पतनकाल में बैदिक धर्म के पुनबस्थान की जो लहर शुरू हुई, उसमें इन सब लोगों की धार्मिक परंपराक्षों के साथ वैदिक धर्म का समन्त्रव किया गया। मूलस्थानपुर का

सूर्यमंदिर शकों की धार्मिक परंपरा के साथ बैदिक देवता सूर्य के समन्वय का सर्वोत्तम उदाहरण है। शूरसेन जनपद में प्रचलित भागवत धर्म शुद्ध धर्म था। पर शूरसेन के पढ़ोस में प्रचल काऔर जाति का निवास था। ये सोग वनेषर वे और पशुपालन इन का मुख्य पेशा था। इनके देवता का नाम गोपाल था। गोपाल गौधों को चराने वाला, बाँसुरी बजा कर का गौधों को इकट्टा करने वाला और दूध-दही का शौकीन था। पशुपालन धार्मीरों के जीवन का वह आदर्शरूप था। यखन और शकों के बाकमण के समय में जब धार्मीरों और सात्वतों का मेल हुआ, तब इनके धर्म में भी समन्वय हुआ। सात्वतों का वासुदेव कुच्छा धव गौधों को चराने वाला, बाँसुरी बजाने वाला और दूध, सक्खन का शौकीन गोपाल कुम्स इन गया।

शिव के साथ अब बहुत से विचित्र-विचित्र शक्तों काले गणों को जोड़ दिया गया । वे गण आटविक जातियों के विविध देवता थे। जब आटिविकों का आवें के साथ िकट संपर्क हुंगा, तो उनके देवताओं का भी आर्थ शिव से निकंट अपके होता खामाविक था। त्रिस्तापारी शिव नंदी वैक्षके साथ खतता था, उसकी शक्ति अनंद थी, उसकी प्रपासना से असीएक कुछ की जाति की जा सकती थी। बाटविकों या चनेष्टी के विवता वसके गण क्ष्य में साथ-साथ रहते थे। वोविध्यान वा सीधकरों से उसकी अहिया और शक्ति किस प्रकार की वी

इस प्रकार इस युग में कावी के प्राचीन है दिक पर्ने का एक नया संस्करक हुआ। बौद कीर जैन पर्नी के प्रभाव से इस नये वीराहिक कार्य धर्म के र्वशस्त देव अमूर्त न होकर मूर्त के। मनुष्य की आकृति में उनके दर्शन किये जा सकते में। के सन्त शक्तिशाली सर्वक और महामहिमामय थे। जनकी ज्यासना करके यथेष्ट फल की प्राप्ति की जा सकती थी। यहाँ का महात्म्य इस समय कम हो गया था।

इस नई धार्मिक लहर में अपूर्व जीवनी शक्ति थी। किंतने ही शंक, यवन और युइशि राजाओं ने भारत में आकर इस पीराधिक धर्म को अपनाया। यदि बौद्ध लोग दूर-दूर देशों में जा कर अपने धर्म का प्रसार कर सकते थे और विदेशी म्लेच्छ लोगों के अपने धर्म में दीनित कर सकते थे, तो इस नवीन आये धर्म में भी यही शक्ति विद्यान थी। यवन हेलिउदोर ने भागवत धर्म को अपना कर वासुदेव में अपनी श्रद्धा प्रदर्शित करने के लिये विदिशा में एक गठड़च्वज का निर्माण कराया था। प्रसिद्ध युइशि सम्राट विम कफस शैव धर्म का अनुयायी था। किनच्क यद्यपि बौद्ध था, पर इसके बहुत से ऐसे सिक्के भी पाये गये हैं, जिन पर शिव, क्वंद और वायु के चित्र हैं। इससे प्रतीत होता है, कि कनिष्क भी इस नये शक्तिपंतन आर्थ धर्म का आदर करता था। युइशि वंश का अतिम राजा वासुदेव शैव धर्म का अनुयायी था। उसके सिक्कें पर त्रिश्लाधारी शिव की नहीं सहित प्रतिमा उत्किर्ण है।

नये धार्मिक पुनबत्थान के इस युग में आर्थ वर्ग के पुरीहित व अमखी बांझण सोग भी प्रारंभिक बौद्धकाल के भिक्खुओं
के समान अधिक कियाशील हो गये थे। समवतः उनके संघ भी
इस समय में संगठित हो गये थे, जिनमें हजारों की संख्या
में बाह्यण लोग मनुष्य जाति का कल्याण करने के उर श्य से
तिवास करते थे। यही कारण है, कि शंक और सातवाहन
राजाओं के दानों का जहाँ उन्लेख है, वहाँ हजारों बाह्यणों की
धीनें व अन्य संगत्ति दो गई, इस प्रकार की वर्णन आता है

(३) जाति मेर् का विकास

प्राचीन आर्थ बहुत से जनों में बँटे हुए थे। जन के सब

लोगों को 'विशः' कहा जावा था। शुरू में उन में कोई वर्ण या जातियाँ नहीं थीं। सारे आर्यजन सेवी, पशुपालन आदि से अपना निर्वाह करते थे। युद्ध के अवसर पर सब लोग हथियार उठा कर लड़ने के लिये प्रवृत्त हो जाते और धार्मिक अनुष्ठात के अवसर पर स्वयं सब कमकांड का अनुसरए करते। पर अब जन एक निश्चित प्रदेश में बस कर जनपद बन गये, सब उन्हें युद्ध को अवश्यकता अधिक अनुभव होने लगी। आर्थी को उन अनाय जावियों से निरंतर युद्ध करना होता था, जिन्हें परास्त कर वे अपने जनपद बसा रहे थे। विविध जनपदी में भापस का भी संघर्ष जारी था। परिसाम यह हुआ, कि एक ऐसी विशेष श्रेमी बनने लगी, जिसका कार्य केवल युद्ध करना थं।, जो जनपद की 'ज्ञव' से रज्ञा करने में प्रवृत्त हुई। इस प्रकार धीरे-धीरे एक ज्ञिय वर्ण का विकास हुआ। इसी तरह जब यहां के कर्मकांड व्यादा जटिल हो ते तमे, ऐहली के ब्रीर पारंती क्य मुख के लिये विविध अनुष्ठानों का प्रशंभ हुआ, ता ऐसे लोगों का भी पृथक् विकास होन लगा.. जो इन धार्मिक विधि-विश्वानों में अधिक निपुखता रखते थे। वे लोग त्राह्मख कहलाये। सावारसा-विशः से बाह्यसों और चत्रियों के वर्छ पुत्रक् होते लग गये । जो आर्य-भिन्न लोग आर्य जनपदों में क्से रह गये थे,वे आर्थों की सेवा करके ही अपनी आजीविका असा सकते थे। कृषि, शिल्प, व्यापार आदि अंचे पेशे वे नहीं कर बाते वे । उनकी जमीन, उनकीपूँजी—सब आर्च विशः के हाथ में चली गई थी। वे लोग शुद्र कहलाने। इसमकार प्रत्येक आर्थ जनपद की जनता को मोटे वीर पर चार वर्षों में बाँटा आ सकता था, शासस, कत्रिय, वेंड्य चीर शूब वर्गी का यह बिमान गुर्ख और कर्न के ही आधार पर था, और इसका विकास सामाजिक कमिति की विशेष परिस्थ वर्धी के कारण हा हुआ था।

पर आर्थ सीग अपीं-अपीं पूर्व की तरफ की बढ़तें गये, उनके अनुपदों में आयं-भिन्न लोगों की संख्या अधिकाधिक होती गई। पंजाब और गंगा-यमुना की घाटियों में विद्यमान आर्थ व्यवपद्दों में श्वनार्य लोगों की संख्या बहुत कम थी। शूद्र रूप में अन्हें सुगमता से अपने समाज का ही एक अंग बनाया जा सकता था। पर पूर्व और इचिए में आगे बढ़ने पर आयों को म्ह नई परिस्थिति का सामना करना पड़ा। मगध, श्रंग, बंग, इतिंग और अवंति जैसे जनपदों में अनार्थ लोग बहुत बड़ी भंक्या में से। इनका न अड़ से उन्मूलन किया जा सकता था श्रीर 🛪 उन्हें आगे-जागे सदेश जा सकता था। उनकी सैनिक शक्ति भी कम नहीं भी। के अच्छे वीर योद्धा थे, और संख्या में बहुत अधिक थे। पूर्व और दिख्या में बहुत दूर तक आगे बढ़ आते बाबे आर्थ विजेताओं ने विवश होकर इन अनायीं की क्षियों से विवाहसंबंध भी स्थापित किये थे। आर्थ क्षियाँ पर्वाह्म संस्था में आर्थ विजेताओं के साथ इतनी दूर तक नहीं था सकी भी। परिखाम यह हुआ, कि अनेक वर्णसंकर आतियीं का विकास हुआ। मगध और उसके समीपवर्ती जनपदीं में बौद्ध और कैन असें के रूप में जिन नहीन धार्मिक आंदोसनों का प्रारंभ हुआ था, धनके वर्धभेद और जातिभेद संबंधी बिचार इसी नई परिस्थिति के परिखास से। आश्रास व किसी बिरोव श्रेसी की उत्कृष्टता की बाब उन्हें समम नहीं आती थी। बहाँ हो सैनिक लोगा थे, वे भी शुद्ध आर्थ चत्रिय न होकर इत्य थे बात्यों को भी प्राचीन प्रश्नी में वर्श्सक्त गिना यसा है। वृद्धि, सहा, लिच्छ व आवि सम ब्राह्म ही है। पूर्व और व विका के इन जनपदी में न देवता चूलिय ही, पर नाइका की वर्सं कर ये सातवादन राजा जाति से माइन्छ समने जाते थे, पर उनमें आंध्र खून विद्यमान था। जन आवश् सामान्य

का विकास हुन्ना, और मगध की अनार्थ प्रधान सेनाओं ने सारे मारत को जीत लिया, तो प्राचीन न्नार्य जनों के गुद्ध नाझाणों व ज्ञियों की उत्कृष्टता कैसे क्षायम रह सकती थी। बौद्ध और जैन न्नाइएस व ज्ञियों की उत्कृष्टता को नहीं मानते थे। उनकी हृष्टि में कोई व्यक्ति अपने गुर्सों व चरित्र से ही ऊँचा होता था जन्म या जाति से नहीं। मागध साम्राज्य के विकास की नई परिस्थितियों में यह सिद्धांत कितना समयानुक्त था।

अब शक, यवन, युद्शि लोगों के आक्रमसों से एक और नई परिस्थित उत्पन्न हुई। इन विजेवाओं ने भारत के बहुत बड़े भाग को जीत कर अपने अधीन कर लिया था। ये उत्कट योद्धा थे। बहुत बड़ी संख्या में ये लोग भारत के विविध जनपहों में विजेता के रूप में बस गये थे। इनकी राजनीतिक और सामाजिक शिवित बहुत ऊँची थी। बौद्ध और जैन विचारधारा के समुसार इनसे सामाजिक जीवन में कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं होती थी। भारत में आकर इन्होंने बौद्ध या जैन धर्म को अपनामा शुरू कर दिया था जाति-पाति व वर्णभेद के विचारों से शुरुष इन धर्मों के लिए इन म्लेच्झ विजेताओं को अपने समाज का अंग बना लेना विशेष कठिन नहीं था।

पर सनातन आर्थ धर्म के पुनकत्थान के इस काल में इस नई परिस्थित का सामना चार्जवर्थ में विश्वास दसने वाले पौराणिक धर्मावलंबियों ने किस प्रकार किया ? चालुकंदर्ज का सिद्धांत माचीन आर्थ धर्म की एक विशेषता थी। बौद्धों के समय कें असका सर्वधा परित्याम कर सकना संगत नहीं था। पर इन चालिशाली आर्थ भिक्र बोद्धाओं, यवनों, शकों व अन्य बहुत सी आतिशों को चोतुर्वर्थ में किस प्रकार स्थान दिया जाता? किस प्रकार ऐसी क्यापत्था की जाती, कि इस युग की नई मावना से चातुर्वर्थं का सिद्धांत पुनः अनुप्राणित हो जाता विदिक धर्म के पुनरत्थान के नेवाओं ने इस संबंध में जिस नीवि का **मतुसरए** किया, वह बड़े महत्व की है। उन्होंने कहा यवन, शक, पारद, पल्हव, कांबोज, द्रविड, पौएडक, आदि ये सब जातियाँ मूलतः चत्रिय थीं, पर त्राह्माणीं का संपर्क न रहने से बे वृषकत्व (म्लेच्छत्व ) की प्राप्त हो गई। पर अब जब इन्हें फिर ब्राह्मखों का संपर्क मिला, इन्होंने वैदिक संप्रदायों को अप-नाया, तो इन्हें चत्रिय क्यों न समम लिया जाता । भारत में जा शक, पल्हव, यवन चादि चाये, वे सब इस समय चत्रियों में शामिल कर लिये गये। हमारे पुरखाओं की यह युक्ति कितनी सुन्दर शी ! जो ये म्लेच्छ आक्रांता भारत पर आक्रमस कर यहाँ अपनी राजनीतिक शक्ति को स्थापित करने में सफल हुए थे, वे सब मनु के इस सिद्धांत के अनुसार चित्रवर्ग में शामिल हो गये। ब्राह्मणों के पुनः संपर्क से ऋव उन्होंने वासुदेव कुच्छ और शिव की उपासना प्रारंभ कर दी थी, उनमें इप-लत्व कुछ शेष नहीं रहा था। इसी वरह इन बिदेशी, म्लेच्छीं के पुरोहित जाह्य एवर्ग में सम्मितित कर लिये गये, क्यांकि उन्होंने भी प्राचान आर्य विचारधारा की अपना बिचा था। मुलतान के सूर्यमंदिर में शाकद्वीप (शकस्थान) के 'ब्राह्मखों' को पुजारी के रूप में नियत करना इसका श्वष्ट उदाहरण है।

मगध, अवंति, अंग आदि जनपदों में आर्व अपनी रक्तशुंब को कायम रखने में समर्थ नहीं हुए थे। उन्होंने आर्य-भिन आतियों के साथ रक्तसंबंध स्थापित किये थे। इन्हें इस काम में ब्रात्य और वर्षसंकर कहा गया। मनुस्पृति के अनुसार भूजंकंटक और आर्वस्य ब्रास्य आद्यां की संतान के, और मतल, महल, व लिच्छवियों की दर्यां की संनति से। वैश्यं थो कारूप और सात्वत ब्रात्य विश्यों की संनति से। वैश्यं श्रीर चित्रय के सिन्मश्रेण से मागन और तैरय व नाहाए के सिन्मिश्रण से तैरेह लोगों का विकास हुआ था। मनु के इस मत्र में कोई सचाई हो या न हो, पर इस वैदिक पुनरुत्थान युग के दिचारक इस तथ्य को टिट में ला रहे थे कि मागभ, वैरेह, आवंत्य, लिच्छिन, सात्वत आदि लोग शुद्ध आर्य नहीं हैं, पर समाज में उनक बड़ा महत्व है। उन्हें वे बात्य, बाह्यए, बात्य चित्रय, बात्य वैरय व वर्णसंक वताकर चातुर्वर्ण के दायरे में शामिल करने का प्रयक्ष कर रहे थे।

इस समय के विचारकों ने एक और सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अपने कर्म से शुद्र जाइएए बन जाता है, और जाइए शुद्र। इसी प्रकार चत्रिय और वैश्य भी अपने कर्म से ही होते हैं। युग की परिस्थितियों के अनुसार यह सिद्धांत कितना कियात्मक और समयानुकृत था । जब शक, यबन और कुशाए जैसी न्तेच्छ जातियाँ आर्यचित्रयों को परास्त कर राज्य करने में व्यापृत थीं, शुद्रजाति में उत्पन्न हुए बौद्धमिन्स जनता के चर्मगुरु बने हुए थे, तब यदि कर्म के अनुसार चातुर्वएयं का प्रतिपादन किया जाने, तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है।

पर यहाँ यह भी स्पष्ट करने की आवश्यकता. है, कि वर्स और जात दो मिन्न-भिन्न वस्तुयों हैं। किसी भी आव जन' में वारों वर्स हो सकते थे। गुसा और कर्म के अनुसार किसी भी मानवसमूह को इन चार वस्तों में रसा जा सकता है। जन प्राचीन विचारकों को एक छोटें से आर्व जनएव के चेत्र से निकत कर विशास भारत के जनसमाज में इस चातुर्वर्थ के विद्वात का प्रयोग करना पड़ा, तो उन्हें नई विभिन्न परिस्वि-तिवीं के कारस कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, यह हम जबर प्रविद्वात कर चुके हैं। पर इस चुन के भारत में बहुत सी जाति की का प्रवक्त नुन हरें। पर इस चुन के भारत में बहुत सी जाति की का प्रवक्त नुन हर हम जाति की का प्रवक्त नुन हम सामन

भारत में खत्री, खरोड़ा, रखोगी, कोली, मुरई आदि जो सैकड़ों जातियाँ पाई जाती हैं उन्हें किसी वर्ण में सस्मिलित कड़मा सुगम नहीं है। कोली और मुरई शुद्रों में शामिल किये बाने से एकराज करते हैं। पर चित्रय लग उन्हें चित्रय मानने को तैयार नहीं हैं। यही बात और बहुत सी जातियों के संबंध में कही जा सकती है।

बास्तविकता यह है कि प्राचीन भारत में जो सैकड़ों छोटे-बड़े गम राज्य थे, वे ही इस युग में धीरे थीरे जावियों का रूप भारम करने लगे। प्राचीन गणराज्य दो प्रकार के बे, वार्ता-राष्ट्रीपजीवि और राजराब्दोपजीवि। 'बार्वा' का अभिप्राय कृषि, पशुपालन और वासिज्य से है। कुछ गण बहाँ कृषि, पशुपालन और नासिज्य करके जीवननिर्वाह करते, वहाँ शक्त भी धारण करते थे। कंबोज, चत्रिय और श्रेणि गस इसी प्रकार के थे। लिच्छवि, वर्जि, कुटूर, कुट, पंचाल आदि गय राज्ञराञ्दोपजीवि थे। इन में प्रत्येक कुत का नेता राजा कह-बुध्या था, और अपने राजस्य का इन्हें बढ़ा अभिमान था। प्रत्येक गया में एक-एक 'जन' का अभिजन था। इन जनों को अपने वंश की उच्चता और रक्त की ग्रुद्धता का बढ़ा गर्व था। कोशल-राज प्रसेनजित् के प्रमन्न करने पर भी शाक्यगण के सन्ना अपनी कुमारी की उसके साथ विवाह में देने के लिये देखार नहीं हुए थे। अब मगान के सामाज्यविस्तार के साथ इत गर्सी की राजनीतिक स्वतंत्रता का अंत ही गया या। सागय सम्बादी-ने गर्शों को नष्ट करने तथा उनकी स्वतंत्रता के बिट्टी में सिका देने में कुछ भी उठा नहीं रसा। परिसास यह हुना कि स्क-राज्य समाप्त हो गये। पर मागध समारी भी नीवि पर की, कि वे गयों के कुछ था। को नक्ट अ करें। इन समुराक्षी में जो अपने रीतिरिवाज व स्थानीव कान्न प्रशासिक के जारे

मागध सम्राटों ने न केवल स्वीकार ही किया था, पर उन्हें साम्राज्य के कानून का एक अंग मान लिया था। यही कारण है, कि इन विविध स्थानीय कानूनों को राजकीय रजिस्ट्रों में रिजस्ट (निबंध पुस्त रस्थ) करने की व्यवस्था की गई थी। भारत के प्राचीन आचार्यों ने 'स्वधर्म' के सिद्धांत पर बहुत बोर दिया है। जैसे प्रत्येक मनुष्य को 'स्वधर्म' का पासन करना चाहिए, वैसे ही साम्राज्य के प्रत्येक अंग, प्राम, कुब, गण और जनपद को भी 'स्वधर्म' में इद रहना चाहिये। जिसके जो अपने व्यवहार, रीतिरिवाज व कानून है, उनका उसे उल्लंबन नहीं करना चाहिये। यदि कोई उनका उस्लंबन करे, तो राजा का कर्तव्य है, कि उसे दएड दे और 'स्वधर्म पर हद रहने के लिये वाधित करे।'

प्राचीन सम्राटों की इस नीति का परिसाम यह हुना, कि राजनीविक स्वाधीनता के नष्ट हो जाने पर भी गणों की सामा-जिक व आर्थिक स्वाधीनता कायम रही। उनके लीग अपने स्थानीय धर्म, व्यवहार व कानून का पहले के समान ही पालन करते रहे। इसी से वे धीरे-धीरे जाति व विरादरी के रूप में परिसाद हो गये। प्राचीन योरप में भी भार के ही समान गस्तराव्य थे। पर वहाँ जब गण साम्राज्यवाद का विकास हुआ, तो वहाँ के रोमन समाटों ने गण राजाओं की न के बस रूप नितिक सत्ता को ही नष्ट किया, पर साथ हो उनके धर्म, क्यां नितिक सत्ता को ही नष्ट किया, पर साथ हो उनके धर्म, क्यां नित्र को सार साम्राज्य में एक रोमन कानून जारी रक्षमें के लिये उत्तर रहते थे। मारतीय सम्राटों के समान व बहिष्णाता की बीति के समान व बीति के समान व बीति के समान व बीति का समान व बीति

विकसित होने का परिसाम यह हुआ कि इतिहास के उस युग में जब संसार में कहीं भी लोकसत्तात्मक शासन की संता नहीं रही, सब जगह एकच्छत्त्र सम्राटों का राज्य हुआ, यहाँ मारत में साधारण जनता अपना शासन स्वयं करती रही, अपने साथ संबंध रखने वाले मामलों का निर्सय अपनी बिरा-दरी की पंचायत में स्वयं करती रही। राजनीतिक दृष्टि से पर-तंत्र हो जाने के बाद भी सामाजिक व आर्थिक चेत्र में उनका गए बाद में भी जीवित रहा।

वर्तमान समय की बहुत सी जातियों की उत्पत्ति प्राचीन
गणराज्यों में हूँ दी जा सकती है। पंजाब के आरट्ट और इत्रिय
(क्सेश्रोई) गण इस समय के अरोदे और खत्री जातियों में
बदल गये। कौटलीय अर्थशास्त्र का श्रेशि गण इस समय के
सैनियों के रूप में अब भी जीवित है। बौद्ध काल के पिप्पक्षिणन
के मोरिय इस समय भी मोरई जाति के रूप में विद्यमान हैं।
प्राचीन रोहितक गण इस समय के रस्तोगियों, क्लागियों ब
रोहतियों के रूप में, आमेयगण अमवालों के रूप में, कांबोज
गण कंषो जाति के रूप में, कोलिय गण कोरी जाति के रूप में
और अर्जुजनायन गण अरायन जाति के रूप में इस समय भी
स्वतंत्र रूप से विद्यमान हैं। इसी प्रकार के और भी बहुत से
उदाहरण पेश किये जा सकते हैं, पर हमारे विषय को स्पष्ट
करने के लिये ये ही पर्याप्त हैं।

भारत की बहुत सी वर्तमान जातियों में यह किंबदंती चली श्राती है, कि उनका उद्धव किसी प्राचीन राजा से हुआ है। वे किसी राजा की संतान हैं, श्रीर किसी समय उनका भी, पृथिबी पर राज्य था। कि किंबदंतियाँ इसी सत्य पर अभित हैं, कि किसी समय ये जातियाँ स्वतंत्र गरा राज्यों के रूप में विध-मान यों और ये इन ग पराज्यों की ही उत्तराधिकारी हैं। जो गए वार्वाशस्त्रोपजीवि थे, उनकी शस्त्रोपजीविवा की इस युग में आवश्यकता नहीं रही थी, क्योंकि वे शक्तिशाली सम्राटों की अधीतता व संरक्षा में आ गये थे। अब वे केवल वार्तोपजीवि रह गये, और गुएकर्मानुसार वर्षाविभाग करने पर उनकी गएना वेश्यों में की जाने लगी। अभवाल, रस्त्रोगी आदि सबी ऐसी ही वेश्य जातियाँ हैं। किसी समय रोहितक और आमेय गएों ने सिकंदर की सेनाओं का इट कर मुकाबला किया था पर अब उन के उत्तराधिकारी केवल वार्तोपजीवि ही रह गये हैं।

गणों की जातियों के रूप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया का प्रारंभ होना इस युग की सबसे महत्त्वपूर्ण घटना है। छात्वतो और कारूषों की तरह चाहे उस समय के स्मृतिकार इन्हें जात्व बैश्य कहें और चाहे लिच्छित और मल्लों की तरह जात्य चित्रम, पर महत्त्व की वात यह है, कि प्राचीन समय के स्वतंत्र मुख् इस समय जातियों के रूप में परिवर्तित होने प्रारंभ हो गये थे।

शुद्ध आर्य जनपदों में जो चारों वर्णों का भेद था, वह भी बहुत कुछ कर्म के ऊपर आश्रित था। वर्ण पूर्णतया जातिभेद को सूचित नहीं करते थे। अनुलोम और श्रितलीम विवाह इस युग में जारी थे। ऊँचे वर्ण के लोग अपने से नीचे वर्ण की की के साथ विवाह कर सकते थे। इसी तरह ऊँचे वर्ण की की का निचने वर्ण के पुरुष के साथ विवाह भी असाधारस बाद नहीं थी। इस प्रकार के विवाहों से उत्पन्न संवान को पिता की संपत्ति में हिस्सा भी मिल सकता था। पुराने समय के शाहाणों के बहुत से वंशा एसे कार्यों में भी लगे हुए थे, जो तुच्छ और भीच कर्म समके जाते थे। मनुस्मृति में ऐसे ब्राह्मणीं की सूची ही गई है, जिन्हें शाहा में नहीं बुलाना चाहिने। इस सूची में से कुछ को यहाँ उद्घृत करना उपयोगि है। चिकित्सक, पुजारी, मांस बेचने वाले, बुरे प्रकार का व्यापार करने बाले, राजा के

हरकारे का काम करने वाले, सुदखोर, पशुपालक, नट नर्तक, तेली, शराबी, विष बेचने वाले, वतुष और वास बनानेवाले. **जुनारी, हाथी, बैल, घोड़ें और ऊँटा को साधने वाले, मिस्री,** नाली, कुत्तों की पालने बाले, बाज पालनेवाले, भिसारी, कृषि-जीवी, मेहों और भैसों का राजगार/करनेवाले और मुद्दी ढोने बाले-ये तथा अन्य इसा प्रकार के कर्म करनेवाले बहुत से ब्राह्मस मनुस्पृति में ऐसे गिनाये गये हैं, जिन्हें श्राद्ध के अवसर पर नहीं बुलाना चाहिये। इससे प्रवीत होता है, कि इस मौर्यो-त्तार युग में ब्राह्मख वर्ख के लोग केवल विद्या पढ़ने पढ़ाने और बर्म करने कराने में ही ज्यापृत नहीं रहते थे, अपितु अनेक अकार के तुच्छ तथा नीच कमें द्वारा भी अजीविका चलाते वे । अर्थ जनपदों में धार्मिक अनुष्ठानों तथा विधि-विधानों के विरोध होने के कारण जिस पृथक बाह्मण श्रेणि या वर्ण का विकास हुआ था, उसके बंशज अब सब प्रकार के ऊँच-नीच कर्मी द्वारा अपना पेट पालने लगे थे। पर वे असली आग्रख नहीं हैं, यह भावना इस काल में विद्यमान थी। शायद इसी-लिये आगे चलकर मारत में नाड, माली, महाबाह्यस मिसी, नट, वैच, योगी आदि जिन विविध जातियों का विकास हुआ, वे माहासों का गौरवमय पद नहीं पा सकीं. यदापि वे अब तक भी अपने को बाह्यस ही समऋती हैं, और अपने को बाह्यस वर्ण का होने का दावा हलके तौर पर करती रहती हैं।

आयों के अधीन जो बहुत से आर्थ-भिन्न शुद्र व दास लोग थे, वे सेवा द्वारा ही अपना पेट पालते थे। पर सेवा का मत-लब घरेल, नौकरी से नहीं है आर्थ गृहपिषयों के अधीन चर्मकार, तंतुवाय, शिल्बी, लुहार औदि विविध प्रकार का कार्य करनेवाले सब तरह के दास रहते थे। धीरे-धीर इनकी भी पृथक जावियाँ बनने लगीं। दासों व शुद्रों का अपना कोई स्वाधीन जीवन तो था ही नहीं। उनका कार्य ब्राह्मण, चित्रय खोर वैश्य गृहपतियों की आवश्यकताओं को पूरा करना ही था। इनमें यदि कोई भेद था, तो केवल पेशे व कर्म का था। अन्यथा शहर रूप में इन सबको स्थित एक थी। जमार, जुलाई, लुहार, शिल्पकार आदि जो बहुत सो छोटी समम्भे जाने बाली जातियाँ इसे समय भारत में हैं, उनका विकास इसी मकार हुआ। ये जावियाँ पंजाब में बहुत कम संख्या में हैं, क्योंकि वहाँ के आई जातपदों में आर्थभिन्न लोगों को संख्या बहुत कम थी। शहर व हास इससे अधिक संख्या में हो ही कैसे सकते थे १ पर पूर्व व दिस्त इससे अधिक संख्या में हो ही कैसे सकते थे १ पर पूर्व व दिस्त के आर्थशासित जनपदी में ये जातियाँ बहुत अधिक थी, इसीलिये उनमें नीच सममी जाने वाली जातियाँ अब भी वहीं संख्या में विद्यमान हैं। वर्तमान समय को अञ्चत व नीय जातियाँ प्राचीन भारत के दासों की ही उत्तराधिकारी हैं।

खान-पान के संबंध में विशेष विचार इस युग में नहीं था। पराञ्चलि के महाभाष्य के अनुसार कुछ जातियाँ ऐसी थीं, जो पात्र से निरवसित थीं, अर्थात् उनके बरेतनों में आर्थ लोग भोजन नहीं करते थे, और न उन्हें अपने वरवनों में खिलाते के। पर शकीं और अवनीं की गिनती इस पात्र निरवसित लोगों में नहीं थी। केवल चांडाल, निषाद आदि बहुत नीची सम्बद्धि जाने वाली जातियों से ही यह ज्यवहार किया जाता का

### (४) भिन्तु भीवन के विकद भावता

आनमस्यवस्था आर्य जीवन और संस्कृति का एक महत्त्व-पूर्व भग है। प्रत्येक मनुष्य को नद्धावर्य, गृहत्य और वानप्रस्य अनुरंप होता चाहिये। जो विद्वान हों, नाइक बी, उन्हें वान-पूर्व के प्राप्त अस्त्राची होकर अनता की सेता-करनी चाहिये। प्राप्ती की अपने भरवा-पोषण के लिये गृहत्यों पर निर्भर रहना

होता है। इसीलिये केवल उन्हीं लोगों को इस आश्रम में प्रवेश का अधिकार है, जो सचमुच जनसेवा जैसे पवित्र श्रीर उठच क्रूवं का पालन करने के योग्य हों। पर बौद्ध और जैन संप्रदायों में भिक्ख बनने के लिये इस आदर्श का पालन नहीं किया जाता था। इसमें संदेह नहीं, कि शुरू में भिक्सुसंघ का संगठन मनुष्य मात्र के कल्याण और सब प्राणियों के हितसाधन के लिये किया गया था। अपने आर्यमार्ग के प्रचार के लिये भी, महात्मा बुद्ध ने लोगों को भिक्ख बनने की प्रेरण। की थी। पर इसका दुई बसीय सुगमता से हो सकता था। धीरे-धीरे बहुउ बड़ी संस्था में युका और पूद्र, बाह्मण, चत्रिय, बेश्य, और शूद्र सब मकार के लोग भिद्ध बनने लगे। इन्हें अपनी आजीविका के लिये स्वय परिश्रम करने की कोई आवश्यकता न थी। घनी और राजा लोग इनके पालन के लिये धन को पानी की तरह बहाते थे। समाज के लिये इस प्रकार के लोगों की एक बहुत बड़ी श्रीण बहुँ खतरे की बात थी। राजा अशोक से पहलें भी आवार्य चासके ने इस खतरे को अर्तुमव किया था। उसने ज्यवस्था की वी कि भिक्खु या परिवाजक होने के लिये राज्य को अनुमति केन आवश्यक होता चाहिये । जिन लोगों ने अपने परिवार के प्री सत्र कर्तव्यों का पालन कर लिया हो, जो संतान की उत्पति अयोग्य हों, उन्हीं को विशेष दशा में भिक्ख बनने की असुमर्ख साकार द्वारा मिलनी चाहिसे।

अब इस मीर्योत्तर काल के विचारकों ने भी इसी विश्व धारा का अनुसरण किया। गृहस्य बाअम सर्व धाअमों में हैं है, उसीसे सब वर्णों व आअमों का पासन होता है. इस विश् बर इस समय बहुत जोर हिमा जाने क्या कि में की वायु का धाश्रय पाकर सब बांधु कीते हैं, उसी प्रकार हा जाश्रय पाकर सब धाशमों का बुकारों बल

अन्य तीन आश्रमियों का गृहस्थ ही प्रतिदिन ज्ञान और अन से पोषण करता है, इसिलये यही आश्रम सब में ज्येष्ठ है। ईसी विचार को महाभारत के शांति पर्व में इस प्रकार प्रकट किया गया, कि जैसे नदी नाले सब श्रंव में समुद्र में ही जाकर मिल जाते हैं, उसी प्रकार सब आश्रमों का आश्रम गृहस्य ही है। मनु के अनुसार, एक आश्रम से कमशः दूसरे में प्रवेश कर, बद्रासमय होम-हवन आदि अनुष्ठानों को संपादित कर पूर्ण जितेंद्रिय हो, बाद में परित्राजक होना चाहिये। पितृऋण, ऋषि-ऋख और देवऋख, तीनों को चुका कर तब मोच्न की भोर मन लगना बाहिये। तीन ऋणों की चुकार्ये विना मोच के लिपे प्रयत करने वाले का पतन होता है। महाचर्य में वेद विना पहे गृहस्य में संवान विना उत्पन्न किये और वानप्रस्थ में यहानुष्ठान किये बिना जो सीधा मोच के लिये दौड़ता है, वह नीचे की बरफ को ही. गिरता है। हरेक मनुष्य को मिक्स वा सुनि वन कर निर्वाण या केवलीपद के लिये प्रयत्न करने लग जाने के विकद इससे बढ़कर युक्ति और क्या हो सकती है ? यह सफ्टरूप से उस प्रतिक्रिया को सूर्चित करता है, जो इस युग में भिक्खु क्षीवन के बिरुद्ध बल पकड़ रही थी।

महामारत के शांतिपर्य में कथा काती है, कि महामारक हुई के बाद अपने गुरुजनों तथा बंधु-बांचमों का सथ देखकर कुर्जि दिहर के मन में बढ़ी चिन्ता हुई। इसे वैराम्य क्लॉड हुआं और वह राजपाट कोंड़कर संन्यास के लिये रीकार हैं गया। इस वह इसके माई इसे सममाने तमे। इस विकास में महा-महानकार ने भीम के गुक्त से सिक्स जीवज के विकास अपने कियार के अधाक के रूप में प्रकृत किया है। यह कहता है, का लोड़ बाइस आए परं मतुष्य बुद्दा हो का से, वा शतुओं से the state of the state of the state of

करके, केनच अपना पेट मरते हुए, धर्म का ढोंग रचकर मतुष्य मीचे ही गिर सकता है। अकेला आदमी, जिसे पुत्र-पौत्रों का मरश-पोषण न करना हो, देवताओं, ऋषियों, अतिथियों व पिषरों का पालन न करना हो, जंगल में मुख से रह सकता है। जंगलों में रहने वाले न तो थे मृग स्वर्ग को पाते हैं, न सुआक और न पत्ती। यदि संन्यास में कोई सिद्धि पा सके, तो पहाड़ और वृत्त तुरंत ही सिद्धि पा लें। भीम की ये युक्तियों उस समय और वृत्त तुरंत ही सिद्धि पा लें। भीम की ये युक्तियों उस समय के भिक्खुओं के जीवन का कितनी सुंदरता से उपहास करती हैं।

फिर अर्जुन ने कुछ वापसों और पची बने हुए इन्द्र का एक पुरावत इविहास सुनाकर कहा—जंगलों में इस वरह सुन से जीवन बिताया जा सकता है, यह सोच कर कुछ अजीवन रमश्र (बिना दादी मूँछ के) द्विज घर बार छोड़ कर सन्यासी हो गये थे।

बियों के भिक्खुनी बनने के तो ये विचारक और भी खिलाके है। अशोक से पहले ही इस संबंध में नीतिकारों की भावना बड़ी डमरूप में इस बात के विकद्ध थी। कियों का प्रधान कार्य संवानोत्कित द्वारा समाज की जनसंख्या बढ़ाना है, नीतिकार इस बात पर बड़ा और देते थे। इसिलिये उनका भिक्खुनी बन कर विद्यारों में बैठ जाना उन्हें सद्य नहीं या। भिक्खुनी व प्रज्ञजिता कियों को इस युग में बहुत नीची, हिट से दे जाने लगा था।

विदिक धर्म के पुनकत्थानं के इस युग में धर्म का नेत जिन नाहाणों के हाथ में भागा था, वे संन्यासी व भिड़ बिना ही, गृहस्य रहते हुए अपने कर्तव्यों का संपादन करों भिन्नु जीवन सबसे उच्च है, गृहस्य सीम सांसादिक अ व्यतीत करते हुए मोचसाधन नहीं और संकेते, यह कि श्रीर जैनों में बहुत जोर पकड़े हुए मां । इस समय क प्रतिक्रिया हुई । गृहस्थाश्रम सबसे उच्च और महत्त्वपूर्ण है, गृहस्थ रहते हुए ही मनुष्य धर्म और समाज के प्रति अपने कर्तित्र्यों को पूर्ण कर सकता है, इस भावना का इस युग में फिर उदय हुआ।

#### (५) विवाह संबंधी निषम

मीर्य युग में तलाक की प्रथा प्रचलित थी। कीटलीय अर्थे-शास में तलाक से लिये 'मोन' शब्द का प्रयोग किया गया है। श्री और पुरुष, दोनों सास-सास अवस्थाओं में तलाक कर सकते थे। पर इस युग में यह प्रथा कमजोर पड़ गई थी। मनु-स्मृति के अनुसार पुरुष स्नी का त्याग कर सकता है, पर त्यां हो जाने से बाद भी वह पति की मार्ग बनी 'रहेगी। पित हैं त्यागी जाने पर स्नी को यह अधिकार नहीं है, कि बंद दूँनहीं विवाह कर सके। दूसरी तरफ स्नी को यह अधिकार नहीं, कि बह पति का त्याग कर सके। स्नी यदि रोगिए। हो, तो उससे अनुमित लेकर पुरुष दूसरा विवाह कर सकता था।

नियोग की प्रथा इस समय में भी जारी थी। संतान के होने की दशा में देवर से या किसी अन्य समिंड व्यक्ति के साम नियोग किया जा सकता था। मनु को विषया विवाह अविकेश की विषया विवाह अविकेश की विषया विवाह किया गर्म है, पर मनु का मंदन्य यही का सियान किया गर्मा है, पर मनु का मंदन्य यही का सियान किया गर्मा है, पर मनु का मंदन्य यही का सियान किया गर्मा है, पर मनु का मंदन्य यही का सियान किया गर्मा है।

वसरा विवाह नहीं होना नाहियाँ की स्थिति इस कुछ के सीचेकाल यह स्पष्ट है, कि सियों की स्थिति इस कुछ के सीचेकाल की श्रीत अधिक होन थीं। आगे नशकर क्ष्मिक्ट से सियों की को श्रीत भी दीन करते गये। परिवास में हुआ, कि कि लियों और कर की विकास कि जिन्ह में कि जो अपने प्रयंक संघ बनाये थे, उनमें अत्याचार की मात्रा बहुत बढ़ गई थीं । स्वयं महातमा बुद्ध को इस बात का अय था। भिक्क बुनी संघ के अत्याचार को देखकर ही शायद इन स्मृतिकारों में यह प्रवृत्ति हुई थी, कि स्त्रियों की स्वाधीनता को कम करते जानें, और आर्थ स्त्रियों को उनके पतियों का अधिक से अधिक वसवर्ती बनाते जानें।

## (६) महिसानाद के निरुद्ध प्रतिक्रिया

बौद और जैन घर्मों ने श्रहिंसा पर बहुत बल दिया था।
किसी भी प्राणी की हत्या नहीं करनी चाहिये, मांस मच्चण नहीं
करना चाहिये और प्राणिमात्र की रचा के लिये सदा तत्वर
रहना चाहिये, ये इन घर्मों के सिद्धांत थे। बहाँ में पशुवित के
विकद्ध इन्होंने प्रवल आवाज उठाई थी। अशोक जैसे राजाओं
के अपने, जीवन में श्रहिंसा के आदर्श का पालन कर अपनी
प्रजी की भी इसी का उपदेश दिया था।

बर अश्वमेश यह के पुनक्त्यान के इस युग में श्राहिसा के विकद्ध अतिकिया हुई। महाभारत में एक संदर्भ आवा है, जिसमें जीवो जीवस्य मोजनम्' के सिद्धांत का बढ़ी सुंदर रिति से प्रतिपादन किया गया है। इस प्रकृति में देखते हैं, कि एक जीव को दूसरा जीव खाता है। उसे अन्य जीव खाता है। से के बार जीव खाता है। से के बार जीव खाता है। से जीव पदार्थ को खा कोई जीव प्रायमारण नहीं कर सकता, अतः यह प्रकृति ही नियम है, कि जीव जीव को खाकर जीवित हो। फिर में क्या दोष है?

मनुस्पृति में भी मांस अच्छा का विधान है। सूत्र कहते हैं, ब्राह्मणों को यह के क्रिये प्रशास मुगा और पा मारना चाहिये। पुराने समय में भी यही प्रथा थी। यहारोष मांस को स्वयं खाना चाहिये। महाभारत की युक्ति को भी मतु ने दोहराया है। पंजापित ने जो कुंद्र स्थावर झौर जंगम रचा है, सब प्राणियों वा अन्न भोजन है। चरों के अन अचर हैं। दाढ़ वालों के अन बिना दाढ़ के प्राणी हैं, हाथ वालों के अन हस्तहीन प्राणी हैं, और शूरों के अन भीक हैं। खाने योग्य आणियों को खाने से खानेवाला दूषित नहीं होता। विधाला ने ही खाने वाले और खाने योग्य प्राणी बनाये हैं।

पर अहिंसा के संबंध में बौद्ध और जैन वेमी का इस युग के स्मृतिकारों व विचारकों पर कोई प्रभाव न हो, यह बाद नहीं है। मनुस्मृति व इस युग के अन्य अंथों में बुधा हिंसा का विरोध किया गया है। यह में हिंसा करने से पाप नहीं लगता। 'वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति' यह विचार इस समय में फिर प्रवल हुआ। पर यह के बिना, अकारण हिंसा बुरी बात है। यह स्मृतियों को भी अभिषेत था।

बौद्ध विचारों का ही यह प्रभाव था, कि मांस भच्छा संबंधी अपने विचारों को मनु ने इस प्रधार प्रकट किया कि अस भच्छा में दोष तो कोई नहीं, आस्किर यह जंतुओं श्वासाविक प्रवृत्ति है, पर बाद इसको न स्थाया जाय तो । श्वास फल होता है। मांस मच्छा इस युग में बहुत अच्छा स्थ जाता हो, सो बात नहीं भी। एक अन्य स्थान पर स्थ लिखा है—प्राणियों की हिंसा किये बिना मांस प्राण की है होता, और प्राणियों का वच करना कोई अच्छी बात सही जाता मांस नहीं साना चाहिये। इसका अभिप्राय यही है, कि मांसिन सना-हा आदि सामिक अनुष्ठानों में मांस का समुख करने और रहे थे, पर व्यर्थ हिंसा के विकद्ध जो भावना बौद्ध काल में उत्पन्न हुई थी, उसका प्रभाव अभी शेष था। यह प्रभाव अमरतीय आर्थ धर्म पर सदा के लिये स्थिर सा हो गया। अमरतीय आर्थ धर्म पर सदा के लिये स्थिर सा हो गया। अमरतीय आर्थ धर्म के अनुयायी बौद्धों और जैनों के समान ही अहिंसावादी थे। यज्ञों में प्राचीन परिपाटी के अनुसार एक विशेष अनुष्ठान के रूप में हिंसा कर लेना दूसरी बात है, वस्तुतः बह वैदिकी हिंसा हिंसा ही नहीं है। पर अन्यत्र पशुआों को मारना भारत में फिर अच्छा नहीं सममा गया।

बौद्धों के आहंसावाद का ही यह प्रमाव था, कि मतु ने
समाह्य को रोकने का आदेश दिया। समाह्य वे उत्सव थे,
जिनमें पशुष्ठों को ज़ज़्बा जाता था। भारतीय लोग बहुत
बही संख्या में एक खुले मैदान में इकट्टे होते थे, और वहाँ
पशुष्ठों की लढ़ाई कराई जाती थी। भेंस, भेड़े और यहाँ तक
पशुष्ठों की लढ़ाई कराई जाती थी। भेंस, भेड़े और यहाँ तक
कि मुर्गा और बदेरों को भी लड़ाया जाता था। कोग थे
लड़ाइयाँ देख कर बढ़े प्रसन्न होते थे। वात्स्यायम के वामस्त्र
में इनका बल्लेख आता है। पहले जमाने में इन्हीं का समाज?
कहा जाता था। राजा अशोक ने इस प्रकार के समाजों के
विकत्र आवाज कराई थी। मनु को भी ये पसन्द नहीं में।
क्योंकि उनमें भी क्यार्थ हिंसा होती थी।

### (७) दास मथा का हास

मीर्य काल में भारत में दास प्रवा प्रचलित थी। कीटलीय अर्थशास्त्र में दास संबंधी कातुमां का विस्तार से वर्धन किया गया है। दासों का बाकायदा कर-विकय होता था। प्रवार होता है, कि इस मीर्योत्तर युग में इस प्रवार्धि होस हो शुरू हो गया था। स्मृति प्रयो में दासों के क्या विकय आ देश साथ संबंध रखने वाले कानुनों का किई किशद विवर्ध समा

नहीं होता। शुद्र इस समय में भी थे। पर शुद्र और दास में भेद है। शुद्र का क्रय-विकय नहीं होता था, और न बह कर्ज चुका कर मुक्ति प्राप्त कर सकता था।

ऐसा प्रतीत होता है. कि मौर्यों के पतन के बाद की उथलपुश्रल के कारण जो राजनीतिक परिस्थित उत्पन्न हो गई थीं,
उसने भारत में दास प्रथा का हास कर दिया। इस उथल-पुश्रल के युग में कोई भी बीर साहसी पुरुष समाज के आगे बढ़ सकता था। ऊँच-नीच की पुरानी बाघायें शिथिल हो रही थां।
इस दशा में यदि दास प्रथा भी अपने पुराने रूप में कायम में
रह सकी हो, तो आश्चर्य की क्या बात है।

# (६) वास्तु और मूर्तिकला

इस मीर्थोत्तर युग की बहुत सी मृर्तियाँ, गुहुमंदिर और स्तूप इस समय उपलब्ध होते हैं, जिनसे उस समय की बास्तु और मृतिकला पर अञ्जा प्रकाश पड़ता है। भारहुत का प्रसिद्ध स्तूप, जिसके तोरण और जंगलों के अवशेष कलकत्ता म्यूजियम में सुरिचत रखे हैं, शुंग काल में बता था। उसके यक बोरख पर यह उस्कीर्ण है, कि यह स्तूप शुनों के राज्य में वना था। बोधगया के मंदिर के चारों और भी एक जंगली इस युग में बना। उस पर अहि उछत्र के राजा इन्डिमिक मधुरा के राजा बहतमित्र की रानियों के नाम अस्तिक है। वे बोलों राजा शुगों के सामंत वे। इससे यह सुविक होता है कि बोबगुया के प्रसिद्ध मंदिर के अनेक प्राचीन क्रांस भी अस्त की कृति से। साँची के प्राचीन स्तक असनेक चंदा व काल में बने । वहाँ के बढ़े स्तूप के बिला वॉरस पर कार्किका माम उन्हीस है। मारहर, साँची, बोब कार्य मार्चान विशाद स्ट्रिंग बहुत सम्बे समय

घीर-घीर बनते रहे। उनके निर्माण का प्रारम्भ मीर्थ काल में ही हो स्था है। पर श्रंग और सातवाहन राजाओं के समय में उनसे निरम्तर बृद्धि होती चली गई, और जिन विविध दानियों के स्वत से जो जो खंश समय पर बनते गये, उनका नाम बहुवा अवधर उतकीर्ण भी कर दिया गया।

ं इस युग के बहुत से गुहामंदिर उड़ीसा और महाराष्ट्र मैं विद्यमान हैं। पहाड़ को काट कर उसके अंदर से विशाल मेदिर, बिहार या चैत्य सोदे गये हैं। ऊपर से देखने पर ये पहाड़ ही प्रतीत होते हैं। पर द्वार से अंदर जाने पर विशाल मवन दिसाई पड़ते हैं, जिम्हें पहाड़ की गुहा को काट-काट कर बाक़ायदा संदूर भवनी के रूप में बनाया गया है। उड़ीसा के ये गुहामंदिर सब जैसी के हैं। इनमें हाथीगुन्फा का गुहामन्दिर सबसे प्रसिद्ध है, वहीं कलिंग चक्रवर्ती खारवेल का सुप्रसिद्ध शिलालेख पाया गया है। हाथीगुम्फा के अतिरिक्त मंचापुरी सुम्फा, रानीगुम्फा गर्गोशमुम्मा, जयविजय गुम्मा, अलकापुरी गुम्मा आदि और मी कितने ही गुहामंदिर उड़ोसा में पाय गये हैं। मंचापुरी गुम्फा में सारवेल की. रानी का तथा राजा वक देव श्री का लेख 🖖 पाया गया है। यह संभवतः खारवेल का कोई वंशज था। राम गढ़ में सीतावेंगा नाम से एक गुहामंदिर उपलब्ध हुआ है, जिसका किसी धर्म विशेष से संबंध नहीं था। वह एक प्रेजागार था, श्रीर यही कारण है, कि उसकी दीवार पर किसी रसिक करिं का एक छंद खुदा हुआ है। सातावेगा के पड़ोस में ही जोगी-मारा का श्रामादिर है, जो प्राचीनकाल में वहण देवता का संविर्था।

महाराष्ट्र के गुहामंदिरों में अवंता की गुकार सम से प्रसिद्ध और प्राचीन हैं। इनमें भी गुहा नं १० वर्ष से पुरासी समकी जाती है। अजता के वे गुहामंदिर सारवीय का श्रीर चित्रकला के अनुपम उदाहरण हैं। पहाड़ों को काट कर बनाये गये विशाल गुहामंदिरों की दीवारों पर इतते सुंदर रंगीन चित्र बनाये गये हैं, कि हजारों साल बीत जाने पर भी में अपने आकर्षण में जरा भी कम नहीं हुए। अजंता की इन प्रसिद्ध शुफात्रों का निर्माण इसी काल में प्रारंभ हुआ था। अर्जवा के अविरिक्त, महाराष्ट्र में वेडला, नासिक, कार्जे, जुनर कोंडाने आदि अनेक स्थानों पर इस काल के गुहामीवर विश्वयान है। नासिक के एक गुहामंदिर में एक लेख हैं। जिसके अनुसार उसे सातवाहन कुल में राजा करह के समय उसके महामात्र ने बनवाया था। राजा कएह सातवाहन वैश के संस्थापक सिमुक का भाई था, और उसके बाद प्रविष्ठात का राजा बना था। इसका समय कैसरी सदी ई॰ पू० में आ शहर यह स्पष्ट है, कि नासिक का यह मुहामंदिर तीसरी सदी है? पूर में ही बना था। वेडसा श्रीर कार्ल के प्रसिद्ध गुहामंदिर ईसवी सन् के शुरू होने से पूर्व ही बन चुके थे। सातवाहन राजाओं को गुहानिर्माख का बड़ा शौक था। उन्हीं के शासनकाल में महा-राष्ट्र की ये विशाल गुहायें निर्मित हुई । मौर्य युग में भी गुह मंदिर बनने प्रारंभ हो गये थे। पर वे अधिक विशाल नहीं होते थे। विहार की बराबर और नागार्जु नी पहाड़ियों में, भीष सम्राट अशोक और इशाय के समय के जो गुहामंदिए हैं बहुत छोटे छोटे हैं। पर सातवाहन राजाओं की प्रदेश और मरकृष्य से मौबीचर युग में जो गुहामंदिर करें, ब बहुत ही श्राब है। वे तो पूरे बाँद विश्वर है, कि अपि के उपर के की, परवर वा इंट से बजति के बजावे किए काट कर हो। औ अंदर से स्रोद कर बना दिया गका है। का काम की मूर्वियाँ की प्रयोग संदर्भ में उपलब्द हो। क सब्देश और साँची के स्तूरों के अतली और छोर यो

पत्थर कार-काट कर बहुत सी मूर्तियाँ बनाई गई हैं। गुहा मंदिरों की दीवारों पर भी खोद कर बनाई गई मूर्तियाँ पाई जाती हैं। महात्मा बुद्ध के जीवन के साथ संबंध रखने वाली परनाश्चों को मूर्ति बना कर अनेक स्थानी पर प्रदर्शित किया गया है।

मूर्तिकला की दृष्टि से इस युग की प्रधान घटना गांघारी शैली का प्रारंभ है। यवनों ने गांघार में जो अपने राज्य कायम किये थे, उनके कारण यूनानी लोमों और मारतीयों का परस्पर संबंध बहुत घनिष्ट हो गया था। यह स्वामाविक था, कि यूनानी (प्रीक) कला का मारतीय कला पर असर पढ़ें। गांधार के ये यवन, शक और युइशि राजा बाद में बौद व अन्य मारतीय घर्मों के अनुयायी हो गये थे। भारतीय माणा और संस्कृति को उन्होंने बहुत अंशों में अपना लिया था। इसिलये यूनानी और मारतीय मूर्तिकलाओं के सिम्मअस से असल अपूर्व मुंदर मुर्तिकला का प्रारंभ हुआ, उसे गांधारी शिली कहते हैं। इस शैली की मूर्तियां बहुत मुन्दर च परिमार्जिंक हों। धीरे थेर यह शैली गोंधार से मयुरा आदि होती हैं। सुद्र आंध्र में अमरावती तक पहुँच गई। भारत में दूर हम तक इस शैली की मूर्तियां उपसन्ध होती हैं।

तक इस शैली की मूलिया उपकार्य होती है।
गांधार शैली की प्रारम्भ पेशावर से हुआ था। इस
प्रदेश पर यवनों का प्रमाद बहुत अधिक था। मीर्थों के पर्दर
के समय से अफगानिस्तान और गांधार के प्रदेश यवनों
शासन में आ गये थे, और यवनों की शक्ति के कीर्य होने ।
भी यहाँ शक और कुशास सहश विदेशियों का राज्य रहा
थे विदेशी म्लेच्छ उन पश्चिमीय देशों से महर्द में प्रविद्ध थे, जहाँ यवनों (प्रीकों) की भाषा, सम्प्रता और कर्ता को ब इसकी उनकी अपनी पृथक शैली थी। मंधार देश में होने वाजी
भूरे रंग के पतथरों का गांधार शैली की मूर्तियों में प्रयोग होता
था। किनिष्क के समय में बौद्ध धर्म का मुख्य तस्व निवृत्ति
थी। पर महायान के अनुयायी भक्ति और उपासना पर बल देते
थें। इसके लिये बुद्ध और बोधिसत्त्रों की मूर्तियों के निर्माण
प्रारंभ हुआ। पेशावर के कारीगरों ने हजारों की संस्था में
मूर्तियाँ बनाई, और धीरे-धीरे ये सारे मारत में फैल गई।।
थवन प्रभाव के होते हुए भी इन मूर्तियों पर भारतीय आष्यास्थिकता की गहरी छाप है। बुद्ध के मुखमंडल पर एक अनुपम
तेज प्रदर्शित किया जाता है, जिसकी अनुभूति निर्वाण की
भावना से ही हो सकती है। गांधार शैली की बहुत सी मूर्तियाँ
काले सलेटी परथर की भी हैं।

पेशावर से यह कला मधुरा में गई। इस युग में नधुरा मृतिकला का सब से बड़ा केन्द्र था। किनक का साम्राज्य वं हु नदी से पाटलीपुत्र तक विस्तृत था। मथुरा इस विशाल साम्राज्य के मध्य में था, कुशाखों के चत्रप यहाँ शासन करते थे। यहाँ की मृतियाँ लाल पत्थर से बनाई गई हैं, जो आगरा के समीप मभूत परिमाण में उपलब्ध होता था। मथुरा की कला गढ़ गंधार शैली का प्रभाव अवश्य है, पर उसे पूर्णत्या समित शैली की नकल नहीं कहा जा सकता। इसमें सन्देह की मथुरा के आर्थ शिलियों ने पेशावर की रचनामां की सिन में रख कर एक मौलिक शैली का विकास किया के जो बाध और आव्यंतर दोनों हिस्स्यों से सुद्ध आर्थ प्रविद्या से सुद्ध आर्थ प्रविद्या में मली-भाव पर जो होती आरतीय कल्पना में एक बर्णायोगी के सुद्ध पर जो होती आहता होती चाहित अप होता होता किस भवार की साम होती चाहित और अप होता होता किस

बस्थर की मूर्ति में उतार कर मशुरा के ये शिल्पी चिर यश के भाषी हुए हैं।

इस काल में मथुरा में जो मूर्तियाँ बनीं, वे अनेक प्रकार की थीं। प्राचीन भारत में यह परिपाटी थी, कि पत्येक राजवंश अपना एक 'तेब कुल' स्थापित करता था। इसमें मृत राजाओं की मूर्तियाँ रखी रहती थीं। शैथुनाग वंश के राजाओं की मूर्तियाँ ऐसे ही देवकाल के लिये मथुरा में बनी थीं, क्योंकि यह नगर बहुत पुराने समय से मूर्तिकला का प्रसिद्ध केन्द्र जवा। आ रहा था। इस युग्न में कुशाख राजाओं की मूर्तियाँ भी मथुरा में बनी। ऐसी अनेक मूर्तियाँ अब भी उपलब्ध होती हैं। केंद्र की बात है, कि वे सभी प्रायः खंडित दशा में हैं। इन्हें सम्राट किन्क की मूर्ति विशेष महत्त्व की है, उसकी पोशाक कें लम्बा कोट और पायजामा है, और इसकी पोशाक कें लम्बा कोट और पायजामा है, और इसकी आकार बहा विशाल है।

मधुरा में बनी इस युग को एक मूर्ति इस समय कार्या के क्सामनन में मुरिन्त है। यह मूर्ति एक की की है, व प्रसाधिकों का काम करती थी। इसका मुख गंभीर, प्रसाद मुंदर है। नेत्री में विमत्त चंचतता है। सब अंग प्रत्यंग अत्वर मुंदील हैं, और सबे होने का डंग बहुत सरल और अक्षित्र है। उसके दावे दाय में म्हंगारदान है, जिसमें सुगंधित बसे रखा जाता था। वार्वे हाथ में एक पिटारी है, जिसका दकना कु सुला हुआ है, और एक पुष्पमाला थोड़ी सी वाहर निकली है। यह भी म्हंगार की सामगी बेकर किसी रानी के अंश सम्पन्न महिला का म्हंगार करने के लिये प्रस्थान करने के है। मधुरा में इस प्रकार की मृतियाँ स्पालमा के बिरं अपितु सजावट के लिये बनवीं थीं।

बौद्ध धर्म के साथ संबंध रेखने बाली मूर्वियों है

हजारों की संख्या में बनवी थीं। ये अब मधुरा में तथा अन्य स्थानों पर बहुव बड़ी संख्या में उपलब्ध होती हैं। मथुरा की बह कला कुशाखों के बाद भी निरंतर उन्नित करती रही । गुप्तों के समय में इसका पूर्ण विकास हुआ और इसने वे उन्नल रहा उत्पन्न किये, जिनके लिये कोई भी जाति व देश सदा के लिये अभिमान कर सकता है। गुप्तों के समय तक मधुरा की मृतिक्षित से गांधार शैली का प्रभाव विजक्त हट गया था और कि शुद्ध आर्य रूप में आ गई थी।

मृतिकता के आतिरिक चित्रकता की मी इस युग में अक्ट्री उनति हुई। अर्जता की गुहाओं में पत्नी और दसवी गुहा के चित्र इस गुँग की कृतियाँ हैं। इनमें भगवान बुद्ध की श्रीवनी की अनेक कथानक चित्र इस में चित्रित हैं। इस कला का भी सर्वोत्तम विकास गुप्त काल में इस इस उस पर यथास्थान प्रकाश डालेंगे।

# अठारहवाँ अध्याय पाटली पुत्र के गुप्त सम्राट्

(१) गुप्तवंश का प्रारंभ

गुप्रकुल मारत के प्राचीन राजकुलों में से एक था। मौबे चन्द्रगुप्त ने गिरनार के प्रदेश में शासन के रूप में जिस राष्ट्रीय (शांत का शासक) की नियुक्ति की थी, उसका नाम वैश्य पुष्प ग्राप्त था। श्रापकाल के प्रसिद्ध भारहुत स्तंभ लेख में एक राजन बिसदेव का उल्लेख है, जो गोप्तिपुत्र (गुप्तकुल की स्त्री का पुत्र) था। अन्य बहुत से शिलालेखों में भी इसी प्रकार के 'गोप्तिपुत्री व्यक्तियों का उल्लेख है, जो राज्यों में बिविध उच्च पदी पर नियुक्त थे। इसी गुप्त कुल के एक बीर पुक्रव श्री गुप्त ने उस वस का प्रारंभ किया, जिसने आगे चल कर भारत के बहुत बढ़ी हिसी में मागव साम्राज्य का फिर से विस्तार किया।

कुराख साम्राज्य के पतन के समय उत्तरी भारत में जो अञ्चवस्था उत्पन्न हो गई थी, उससे लाभ उठा कर बहुत स प्रान्तीय शासक व सामंत राजा स्वतंत्र हो गये थे। संभवतं इसी प्रकार का 🕊 न्यंकि यह श्री गुप्त था। उसने मगव कुछ पूर्व में, चीनी यात्री इत्सिंग के अनुसार नार्खदा से भाव चालीस योजन पूर्व की सरफ, अपने राज्य का विस्तार कि था। अपनी शक्ति को स्थापित कर लेने के कारफ उसने महार की पदवी धारस की। संगवतः, यह अंड्या शिक्साली ! समृद्ध राजा था। चीनी बौद्ध यात्रियों के विवास के लिए मृगशिस्तावन के समीप एक विद्वार का निर्माश भीर उसका खर्च चलाने के सिये चौबीस माँठ है

थें। गुप्त लोग स्वयं बौद्ध नहीं थें, पर क्योंकि वौद्ध तीर्थस्थानों का दर्शन करने के लिये बहुत से चीनी यात्री इस समय भारत में आने लगे थे, अतः यदि महाराजा श्रीगुप्त ने उनके आराम के लिये यह महत्वपूर्ण दान किया हो तो यह सर्वथा संभव है। दो मुद्रायें ऐसी मिली हैं, जिनमें से एक पर 'गुतस्य' और दूसरी पर 'श्रीगुप्तस्य' लिखा है। संभवतः, ये इसी महाराज श्रीगुप्त की थीं।

्श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी महाराज घटोत्कच था। कुछ कै मुद्रायें ऐसी मिली हैं, जिन पर 'श्री घटोत्कच गुप्तस्य' या केवल 'घट' लिखा है। अनेक ऐतिहासिक इन्हें इसी महाराजा श्रार्थ घटोत्कच की मानते हैं।

घटोत्कच के बाद महाराजाधिराज चंद्रगुप्त प्रथम हुए'।
गुन्न वंश के पहले दो राजा केवल महाराजा कहे गये हैं। पर
चद्रगुप्त को महाराजाधिराज कहा गया है। इस से प्रतीत होता है, उसके समय में गुन्नवंश की शक्ति बहुत बढ़ गई थी। प्राचीन समय में महाराजा विशेषण तो अधीनस्थ सामंत राजाओं के लिये भी प्रयुक्त होता था। पर महाराजाधिराज केवल ऐसे ही राजाओं के लिये प्रयोग किया जाता था, जो पूर्णतया स्वाधीन व शक्तिशाला शासक हों। प्रतीत होता है, कि अपने पूर्व में पूर्वी भारत में स्थित छोट से राज्य को चंद्रगुप्त ने बहुत बढ़ाः लिया था, और अनेक प्रदेशों को जात कर महाराजाधिराज की पदवी प्रहास की थी।

प्राटलीपुत्र निर्चय ही चंद्रगुप्त के अधिकार में आ गया था। कल्याणवर्मा के उत्तराधिकारियों को जीतकर मगध तथा परिचम में संयुक्त प्रांत के बहुत से प्रदेशों को जीतकर चंद्रगुप्त के समय में गुप्त साम्राज्य बहुत विस्तृत हो गया था। इन्हीं कित्रयों और राज्यविस्तार की स्पृति में चंद्रगुप्त ने एक नया

संवत् चलाया था, जो गुप्त संवत् के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है। मगध के उत्तर में लिच्छित्रियों का जो शक्तिशाली गखराइयं ्या, चंद्रगुप्त'ने उसके साथ मैत्री और सहयोग का संबंध स्थापित किया था। कुशाए काल से इस प्रदेश की सब से प्रबत्त भारतीय शक्ति लिच्छवियों की ही थी। उन्होंने स्वयं भी कुछ समय तक पाटलीपुत्र को अाने अधिकार में रखा था, और उन्हीं की सहायवा से चएडसेन कारस्कर ने संदरवर्मा को • परास्व किया था। लिच्छवियों का सहयोग प्राप्त किये विना चंद्रगुप्त के लिये अपने राज्य का विस्तार कर सकना संभव मधी ेनहीं था। इस सहयोग और मैत्री भाव को स्थिर करने के लिये चंद्रगुप्त ने लिच्छवि कुमारी कुमारदेवी के साथ विवाह किया, और अन्य रानियों के अनेक पुत्र होते हुए भी लिच्छिष दौहित्र ( कुमारदेवी के पुत्र ) समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नियव किया। ऐसा प्रतीत होता है, कि लिच्छवि गए में इस काल में राजा वंशक मानुगत हो यये थे। गण राज्यों के इतिहास में यह कोई अनहोनी बात नहीं है। कुमारदेवी लिच्छ्रिव राजा की पुत्री और उत्तराधिकारिए। थी। इसीलिबे चंद्रगुप्त के साथ विवाह हो जाने के बाद गुप्त राज्य और लिच्छविगरा भिलकर एक हो मये थे। चंद्रगुप्त के कुछ सिकीं पर उसका श्रीर कुमारदेवी का चित्र एक साथ दिया गया है। ं इन सिक्कों पर 'चंद्रगुप्त वथा श्री कुमारदेवी' दोनों का नाम भी एक साथ लिखा है। तथा सिक्के की दूसरी वरफ 'लिच्छवयः' शब्द भी बत्कीर्स है। इससे यह भली माँवि स्चित होवा है, कि लिच्छवियस और गुप्त वंश का पारस्परिक मिवाह ' संबंध बड़े महत्व का था। इसके कारण इन दोनों का राज्य मिल कर एक हो गया था, और चंद्रगुप्त तथा भी कुमारदेवी का सम्मिलित शासन इन प्रदेशों पर माना जावा था।

श्रीगृप्त के वंशजों का शासन किस प्रदेश पर स्थापित हो गया था, इस संबंध में पुराखों में लिखा है, कि गंगा के साथ-साथ प्रयाग तक व मगध तथा अयोध्या में इन्होंने राज्य किया। चद्रगृप्त के उत्तराधिकारी समुद्रगृप्त ने अपने सामाज्य को बहुत बढ़ा लिया था, अतः पुराखों का यह निर्देश उसके पूर्वजों के विषय में ही है। संभवतः, महाराजाधिराज चंद्रगृप्त प्रथम बंगाल से प्रारंभ कर पश्चिम में अयोध्या और प्रयाग तक के विशाल प्रदेश का स्वामी था, और लिच्छवियों के सहयोग से ही इस पर अवाधित रूप से शासन करता रहा था। इस प्रताफी ग्राप्त सम्राट् का शासनकाल ३१४ से ३२८ ईस्बी तक था।

#### (२) सम्राट् समुद्रगुप्तः

चंद्रगुप्त के अनेक पुत्र थे। पर गुण और वीरता में समुद्रगुप्त सबसे बढ़ाचढ़ा था। लिच्छ वि कुमारी औं कुमारहेवी का पुत्र होने के कारण भी उसका विशेष महत्व था। चंद्रगुप्त ने उसे ही अपना उत्तराधिकारी चुना, और अपने इस निर्णय को राजसभा बुला कर सब सभ्यों के सम्मुख उद्घोषित किया। यह करते हुए प्रसन्तता के कारण उसके सारे शरीर में रोमांच हो आया था, और आँखों में आँसू आ गये, थे। उसने सबके सामने समुद्रगुप्त को गले लगाया, और कहा चुम सचमुच आर्य हो और अब राज्य का पालन करो। इस निर्णय से राज्य सभा में एकत्र हुए सब सभ्यों को परम प्रसन्तता हुई।

संभवतः चंद्रगुप्त ने अपने जीवनकाल में ही समुद्रगुष्ट को राज्यभार संभलवा दिया था। प्राचीन आये राजाओं की यही परंपरा थी। कालिदास ने इसी काल के राजाओं को हिन्द में रख कर लिखा था, बुढ़ापे में के मुनिवृत्ति प्रहणे, करते हैं। चंद्रगुप्त के इस निर्णय से और बोगों को चाहे

कितनो ही खुशी हुई हो, पर उसके अन्य पुत्र इससे प्रसन्त नहीं हुए। उन्होंने समुद्रगुप्त के विरुद्ध विद्रोह किया। इनका नेता काच था। प्रतीत होता है, कि उन्हें अपने विद्रोह में सफलता भो हुई। चाप के नाम के कुछ सोने के सिक्कों भी उपलब्ध हुए हैं। इनमें गुप्तकाल के अन्य सोने के सिक्कों की अपेका सोने की मात्रा बहुत कम हैं। इससे अनुमान होता है, कि भाइयों की इस कलह में राज्यकोष के उपर बुरा असर पड़ा था, सब जगह अव्यवस्था मन गई थी और इसी लिये चाप ने अपने सिक्कों में सोने की मात्रा को कम कर दिया था।

पर चाप देर तक समुद्रगुप्त का मुकाबजा नहीं कर सका। समुद्रैगुप्त अनुपम बीर था। उसने शीच ही भाइयों के इस विद्रोह को शांत कर दिया, और पाटलीपुत्र के सिंहासन पर इंद्रवा के साथ अपना अधिकार जमा लिया। चाप ने एक साल के लगभग राज्य किया।

गृहकलह को आंत कर समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिये संवर्ष प्रारंभ किया। इस विजययात्रा का वर्णन मयाग में अशोक मीर्थ के प्राचीन स्तंभ पर बड़े सुन्दर हंग से उत्कीर्ण है। सबसे पहले आर्यावर्त के तीन राजाओं को जीत कर अपने अधोन किया गया। इनके नाम ये हैं, अहिच्छत्र का राजा अच्युत, भारशिव प्राावती का राजा नागसेन और राजा कोटकुलज। संभवतः अंच्युत और नागसेन भारशिव वंश के साथ संबंध रखने वाले गजा थे। यद्यपि भारशिव नागों की शक्ति का पहले ही पतन हो चुका था, पर कुछ प्रदेशों में इनके छोटे-छोटे राजा अब भी राज्य कर रहे थे। गुप्तों के उत्कर्ष के समय इन्होंने चंद्रगुप्त प्रथम जैसे शिक्तशाली राजा की अधीनता में सामंत का स्थिति स्वीकार कर ली थी। पर समुद्र गुप्त और उसके भाइयों को गृहकलह से लाभ बढ़ा कर है

श्रव फिर स्वतंत्र हो गये थे। यही दशा कोट कुल के राजा की थी, जिसका नाम प्रयाग के स्तंम के शिलालेख में मिट गया है। सब से पूर्व, समुद्रगुष्त ने इन तीनों राजाश्रों को जीत कर अपने श्रधीन किया, श्रीर इन विजयों के बाद बड़ी शान के साथ पुष्पपुर (पाटलीपुत्र) में पुनः प्रवेश किया।

श्रायां वर्त में श्रपनी शक्ति को भली भाँ वि स्थापित कर समुद्रगुष्त ने द्विण दिशा की तरफ प्रस्थान किया। इस विजय व यात्रा में उसने कुत्त बारह राजा श्रों को जीत कर श्रपने श्रधीन किया। जिस कम से इनको जीता गया था, उसी के श्रनुसार इनका उल्लेख भी शिलालेख में किया गया है। ये राजा निम्नलिखित थे:—

- (१) कोशल का महेंद्र। यहाँ कोशल का अभिप्राय दिन्न कोशल से है, जिसमें वर्तमान समय के मध्यप्रांत के विलास-पुर, रायपुर और संवलपुर जिले सम्मिलित थे। इसकी राजधानी श्रोपुर (वर्तमान सिरपुर) थी। दिन्न कोशल से उत्तर की ओर का सब प्रदेश गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत था, और अच्युन तथा नागसेन की पराजय के बाद उसमें व्यवस्था स्थापित हो गई थी। आर्थावर्त में पराजित हुए नागसेन की राजधानी ग्वालियर रियासत में पद्मावती थी। अब दिन्स की तरफ विजययात्रा करते हुए सबसे पहले दिन्स की तरफ विजययात्रा करते हुए सबसे पहले दिन्स की जीत कर समुद्रगुप्त ने अपने अधीन विजय।
- (२) महाकांतार का व्याचराज। महाक्रीशल के दिल्लिए पूर्व में महाकांतार जंगली प्रदेश था। इसी स्थान में आज-कल गोंडवाना के सघन जंगल हैं। यहाँ का राजा व्याघराज उच्चकल्प वंश का था, और शक्तिशाबी माकाटक सम्राद

प्रवरसेन का सामंत था। समुद्रगुष्त ने व्याघराज को परास्त कर अपने अथीन कर लिया।

(३) कौरलका मंत्रराजं। महाकांतार के बाद कौरल राज्य की बारी आई। यह राज्य दिल्ला मध्यप्रांत के सोनपुर

प्रदेश के आसपास था।

(४) पिष्टपुर का महेंद्रगिरि, मद्रास प्रांत के गोद्गवरी जिले में रिथत वर्तमान पीठापुरम् ही प्राचीन समय में पिष्टपुर कहलाता था। बहाँ के राजा महेंद्रगिरि को भी परास्त कर के अपने अधीन किया गया।

(४) कोट्ट्र का राजा स्वामिदत्त । कोट्टू का राज्य गंजाम जिले में था, उसी को आजकल कोहूर कहते हैं।

(६) ऐरराडपल्ज का दमन । ऐरगडपल्ल का राज्य कलिंग के दिवास में था। इसकी स्थिति पिष्टपुर और कोट्टू

के पड़ोस में ही थी।

(७) कास्त्री का विष्णुगोप । कास्त्री का ऋभिप्राय द्विगी भारत के काञ्जीवरम से है। मद्रास प्रांत के उत्तरी जिलों श्रीर कर्लिंग को जीवकर समुद्रगुप्त ने सुदूर दिचिएं में काञ्जीवरम पर आक्रमण किया और उसे जीव कर अपने अधीन किया।

(७) अवमुक्त का नीलराज। यह राज्य काख्री के ही सपीप में था। एक ऐतिहासिक ने इसे अवा प्रदेश के साथ में

मिलाया है। (६) वेड्नी का हस्तिवर्षन्। यह राज्य कृष्णा और गोदावरी

निद्यों के बीच में श्लोक के समीप में था। (१०) पाल्लक का उपसेन । यह राज्य भी कृष्णा नदी 🕏

समीप नेल्लोर जिले में था। (११) देवराष्ट्र का कुवेर िकास्त्री, वेही और अवसुक राज्यों के शासक पल्लंव वंश के थे। संभवतः उन सब को सिन्निलित शिक्त को समुद्रगुप्त ने एक साथ ही परास्त किया था। दंबराज का राष्ट्र दिल्ला से उत्तर की श्रोर लीटते हुए मार्ग में आया था। श्रनेक ऐतिहासिकों के श्रमुसार यह वर्तमान महाराष्ट्र के ही किसी प्रदेश का नाम था। बहुतों के मत में इसकी स्थिति भारत के पूर्वी समुद्रदट पर थी।

(१२) कौस्थलपुर का घनञ्जय। यह राज्य उत्तरी आर्कोट जिले में था। इसकी स्मृति कुट्टलूर के रूप में अब भी सुरिचित है, जो पोलूट के समीप की एक बस्ती है।

दिल्ली भारत के इन विविध राज्यों को जीत कर समुद्रगुप्त वापस लौट आया। दिल्ला में वह काइब्री से नीचे नहीं गया था। इन राजाओं को केवल परास्त ही किया गया था। उनका जड़ से उच्छेद नहीं हुआ था। समुद्रगुप्त ने इस विजयपात्रा में प्राचीन आर्य मर्यादा का पूर्णतया पालन किया था। प्रयाग की समुद्रगुप्त प्रशास्त के अनुसार इन राजाओं को हराकर पहले केंद्र कर लिया गया था, और फिर अब अनुमह करके उन्हें मुक्क कर दिया गया था। इससे समुद्रगुप्त का प्रताप और महानुभावना, दोनों में बहुत वृद्धि हो गई थी।

ऐसा प्रतीत होता है, कि जब समुद्रगुप्त विजयवात्रों के लिये दक्षिण गया हुआ था, उत्तरी सारत (आयों वर्त ) के अधीनस्थ राजाओं ने फिर विद्रोह का सरहा खड़ा कर दिया। उन्हें फिर दुवारा जीता गया। इस बार समुद्रगुप्त उनसे अधीनता स्वीकार कराके ही संतुष्ट नहीं हुआ, आपित उनको जड़ से उखाड़ दिया। इस प्रकार जड़ से उखाड़े हुए राजाओं के नाम ये हैं। इद्देव, मतिल, नागदत्त, अन्द्रवर्मा, गएपितनाग, नामसेत, अन्युतनंदी और बलवर्मा। इसमें से नागसेन और

अच्युत के साथ पहले भी समुद्रगुप्त के युद्ध हो चुके थे। उन्हीं को परास्त करने के बाद समुद्रगुत ने धूमधाम के साथ पाटली-पुत्र ( पुष्पपुर ) में प्रवेश किया था। श्रव ये राजा फिर स्वतंत्र हो गये थे, श्रीर इस बार समुद्रगुप्त ने इनका समूलोनमूलन करके इनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। षद्भदेव वाकाटकवंशी प्रसिद्ध राजा षद्भसेन प्रथम था। मतिल की एक मुद्रा बुलंदशहर के समीप मिली है। इसका राज्य संभवतः इसी प्रदेश में था। नागद्त और गणपतिनाग के नामों से यह सूचित होता है, कि वे भारशिव नागों के वंश के थे, और उनके छोटे-छोटे राज्य आर्याकर्त में ही विद्यमान थे। गखपविनाम के कुछ सिक हे वेसनगर में उपलब्ध भी हुए हैं। चंद्रवर्मा पुष्करस्य का राजा था। द्विसी राजपूताना में सिस्-निया की एकं चट्टान पर उसका शिलालेख भी मिला है। संभ-चवः, बलवर्मा कोटकुलज नृपति था, जिसे पहली बार भी समुद्रगुप्त ने परास्त किया था। ये सब बार्यावर्वी राजा अब की बार पूर्णरूप से गुप्त सम्राट् द्वारा परास्त हुए, और इनके प्रदेश पूरी तरह गुप्त साम्राज्य में शामिल कर लिये गये।

श्राटिक राजात्रों के साथ समुद्रगुप्त ने प्राचीन मीर्थनीति का प्रयोग किया। कीटलीय श्राथशास्त्र के श्रानुसार श्राटिक राजात्रों को श्रपना सहयोगी और सहायक बनाने का उद्योग करना चाहिये। श्राटिकिक सेनायें युद्ध के लिये बहुत उपयोगी होती थीं। समुद्रगुष्त ने इन राजाओं को श्रपना 'परिचारक' ना लिया था।

इसके बाद समुद्रगुप्त को युद्धों की आवश्यकता नहीं हुई। इन विजयों से उसकी घाक ऐसी बैठ गई थी, कि अन्य प्रत्यंत स्त्रीमा प्रांतों में वर्तमान ) नुपविकों तथा यौषेक, मालव व्यदि गर्मराज्यों ने स्वयमेव उसकी अधीनता स्वीकृत कर जी की। ये सब कर देकर, आझाओं का पालन कर, प्रणाम कर तथा राजदरबार में उपस्थित होकर सम्राट् समुद्रगुप्त की अधीनता को स्वीकृत करते थे। इस प्रकार करद बनकर रहने वाले प्रत्यंत राज्यों के नाम ये हैं। (१) समतत या दिल्ली पूर्वी बंगाल (२) कामरूप या आसाम (३) नेपाल (४) देवाक या आसाम का नोगांग प्रदेश (४) कर पुर बाकमायूँ और गढ़वाल के पार्वत्य प्रदेश। निःसंदेह, गुप्त सात्राज्य के ये सब प्रत्यंत पा सीमा प्रदेश में स्थित राज्य थे, और इन्होंने युद्ध के बिना हो सम्राट् समुद्रगुप्त की अधीनता को स्वीकार कर लिया था।

इसी प्रकार जिन गण्राज्यों ने गुप्त सम्राट की अधीनता को स्वीकार किया, ने निम्नलिखित हैं। मालन, आर्जुनायन, यौधेय, माद्रक, आभीर, प्राजुन, सनकानीक, काक और खरण्यिक। इनमें से मालन, आर्जुनायन, यौधेय, माद्रक और खरण्यिक। इनमें से मालन, आर्जुनायन, यौधेय, माद्रक और आमीर प्रसिद्ध गण्र राज्य हैं। कुशाण साम्राज्य के किकद्ध निद्रोह कर इन्होंने अपनी स्वतंत्रता को पुनः स्थापित किया था, और धीरे-धीरे अपनी शक्ति बहुत बढ़ा ली थी। अब समुद्रगुप्त ने इन्हें अपने अधीन कर लिया, पर उसने इनकों जड़ से उखाइने का प्रयक्ष नहीं किया। वह केवल कर, प्रणाम, राजदरबार में उपस्थित तथा आज्ञाविता से ही संतुष्ट हो गया। इन गख राज्यों ने भी इतने शक्तिशाली सम्राट् की अधीनता स्वीकार कर अपनी प्रथक सत्ता को बनाय रखा। प्रार्जुन, काक, सनका निक और खरपरिक झोटे-झोटे गण्य राज्य ने, विदिशा के समीपवर्ता प्रदेश में स्थित थे। इनका अधिक प्रतेष इस समय उपलब्ध नहीं होता है।

दिच्छ कौर पश्चिम के अन्य बहुत से राजा मा सम्राट् चंद्रगुप्त के प्रभाव में थे, वे उसे आदरस्वक उपहार आदि भेज कर संतुष्ट रखते थे। इस मकार के दो राजाओं का तो

ममुद्रगुप प्रशस्ति में उल्लेख भी किया गया है। ये दो दैवपुत्र शाह शाहानुशहि शक मुरुण्ड श्रीर सैंहलक हैं। शाहानुशाहि शक से कुशाए सम्राट् का अभिप्राय है। भारत में इन कुशाएं। को शक मुख्य नाम से कहा जाता था। सिंहल के राजा को सैंहलक लिखा गया है। इन शक्तिशाली राजाओं के समुद्रगुप्त का आदर करने का प्रकार भी प्रयाग की प्रशस्ति में स्पष्ट लिखा है। ये राजा आत्मिनिवेदन, कन्गोपायन, दान, गरुड़ध्वज से अंकित आज्ञापत्रों के प्रहण आदि उपायों से सम्राट् समुद्रगुप्त को संतुष्ट करने का प्रयत्न करते थे। ज्ञात्मनिवेदन का अभि-त्राय है, अपनी सेवात्रों को सम्राट् के लिये अर्पित करना। कन्योपायन का ऋर्थ है, कन्या विवाह में देना । राजा लोग किसी शक्तिशाली सम्राट् से मैत्री संबंध बनाये रखने के लिये इस उपाव का प्रायः प्रयोग किया करते थे। संभवतः सिंहल और कुशासं राजाओं ने भी समुद्रगुप्त को अपनी कन्यायें विवाह में प्रदान की थीं। दान का मतलब भेंट उपहार से है। सम्राद् चंद्रगुप्त से ये राजा शासन (आज्ञापत्र) भी प्रहस करते थे। इन सब उपायों से वे बहाप्रतापी गुप्त सम्राट् को संतुष्ट रखते थे, और उसके कोप से बचे रहते थे। इस प्रकार पश्चिम में गांधार से लगा कर पूर्व में आसाम तक और द्विण में सिंहल (लंका) द्वीप् से शुरू कर उत्तर में हिमालय के कोर्तिपुर जनपर तक, सर्वत्र समुद्रगुप्त का डंका बज रहा था । आर्यावर्त के प्रदेश सीचे उसके शासन में थे, दक्किए के राजा उसके अनुभह से अपनी सत्ता क्रायम किये हुए थे। सीमा प्रदेशों के जमपद और गए राज्य उसको बाकायदा कर देते थे और सुरूरस्थ राजा मेंट उपहार से तथा अपनी सेवायें समपेण कर उसके साथ मैत्री संबंध स्थापित किये हुए थे। प्रयाग की प्रशस्ति में गुप्त सम्बाट् की इस अनुपम शक्ति को किवने सुंदर शब्दों में यह कह कर प्रकट किया है, कि पृथिबी भर में कोई उसका 'प्रविरथ' (खिलाफ खड़ा हो सकने वाला' नहीं था, सारी धरणी को उसने एक प्रकार से अपने बाहुबल) से बाँध सा रखा था।

समुद्रगुप्त ने च्रनेक विनन्द्रप्राय जनपदों के नच्द हो गये राजवंशों का पुनरुद्धार भी किया था। इस कार्य से सारे भुवन में उसका यश फैत गया था। वह साम्राज्यवाद के प्राचीन धार्य आदर्श का अनुयायी था। मगध के आर्योमिन शूद्रप्राय राजाचों ने विविध राजकुतों को नच्द कर एकराद होने की जो प्रवृत्ति शुरू की थी, वह उसे अनुकरणीय नहीं प्रतीत होती थी। इसिक्षिये उसने न केवज जीते हुए राजाओं को अपने-अपने जनपदों में कायम रखा था, पर अनेक विकट राजवंशों को भी फिर से स्थापित किया था। केवल आर्योचर्स के उन्हीं राजाचों का उसने जड़ से उच्छेद किया था, जो बार बार उसकी शक्त के विरुद्ध विद्रोह करने में तत्पर थे। संभवतः उनके भी राज-वंशों को उसने नच्द नहीं किया था। यही कारण हैं, कि वाका-टक राजा रुद्रसेन या रुद्रदेव के विनष्ट हो जाने के बाद भा उसको वंश कायम रहा था, और उसके बाद भी चनेक वाका-टक राजा श्री के अपने प्रदेश में शासन किया था।

सारे भारत में एकच्छत्र, श्रवाधित शासन स्थापित कर अपनी दिविजय की समाप्ति के बाद, समुद्रश्रक्ष ने अस्वमेश सञ्च किया। शिलालेखों में उसे 'चिरोत्सन अस्वमेषा हर्ता' (देर से न हुए अस्वमेघ को फिर से प्रारंभ करने बाला) और अनेकारवमेघयाजी' (अनेक अस्त्रमेघ यह करने बाला) कहा. गया है। इन अस्वमेघों में केबल एक पुराबी प्रिंगिटी का ही असुसर्ख नहीं किया था, अपितु इस अवसर से लाम उठाकर कुपल, दीन, श्रनाथ और आतुर संगों को मरपूर सहायना देकर उनके उद्घार का भी प्रयत्न किया था। प्रयाग की प्रशस्ति में इसका बहुत स्पष्ट संकेत है। समुद्रगुप्त के कुछ सिक्कों में यद्घीय श्रश्व का भी चित्र दिया गया है। ये सिक्के श्रश्वमेध यद्घ के उपलच्च में ही जारी किये गये थे। इन सिक्कों में एक तरफ जहाँ यज्ञीय श्रश्व का चित्र है, वहाँ दूसरी तरफ श्रश्वमेध की भावना को बड़े ही संदर शब्दों में प्रकट किया गया है। 'राजाधिराजः पृथिवीमविजत्य दिवं जयित श्रप्रतिवार्यवीयः' राजाधिराजः पृथिवी को जीत कर श्रब स्वर्ग की जय कर रहा है, उसकी शक्ति श्रीर तेज श्रप्रतिम हैं। समुद्रगुप्त पृथिवी को तो जीत चुका था, श्रव बह दीन, श्रनाथ, श्रातुर लोगों की श्रश्वमेध यद्घ के निमित्त से सहायता कर स्वर्ग प्राप्ति के लिये मार्ग साफ कर रहा था। समुद्रगुप्त यञ्च की भावना के तह तक पहुँच गया था।

सम्राट् समुद्रगुप्त के वैयक्तिक गुणों और चरित्र के संबंध में प्रयाग की प्रशस्ति में बड़े सुंदर संदर्भ पाये जाते हैं। इस प्रशस्ति को महाद्रण्ड नायक ध्रुवभृति के पुत्र, संधिविप्रहिक महाद्रण्डनायक हरिषेण ने तैयार किया था। हरिषेण समुद्रगुप्त का एक उच्च राजकर्मचारी था। उसने अपने की महारक पाद समुद्रगुप्त का दास और 'समीप रहने के अनुप्रह से जिसकी बुद्धि का विकास हो गया हो' ऐसा कहा है। यह स्पष्ट है, कि अपने स्वामी की प्रशंसा में कुमारामात्य हरिषेण ने बहुत उदारता से काम लिया है। पर सम्राट् समुद्रगुप्त की हष्टि में जो गुण बहुत उत्कृष्ट से जिन्हें वह आदर्श सममता था, और जिनसे अपने जीवन में लाना वह अभीष्ट सममता था, उन्हीं का तो हरिषेण प्रशस्ति लिखते हुए वर्णन किया होगा। हम यहाँ हरिषेण प्रशस्ति लिखते हुए वर्णन किया होगा। हम यहाँ हरिषेण के शब्दों में ही समुद्रगुप्त के वैयक्तिक चरित्र को उल्लं

उसका मन विद्वानों के सत्संग सुख का व्यसनी था। उसके जीवन में सरस्वती (सत्काव्य) और लक्ष्मी (श्री) का अविरोध था। वह वैदिक मार्ग का अनुयायी था। उसका काव्य ऐसा था, कि कवियों की बुद्धि के विभव का भी उससे विकास होता था। कीन सा ऐसा गुण है, जो उसमें नहीं था? सैकड़ों मुल्कों में विजय प्राप्त करने की उसमें अपूर्व समता थी। अपनी भुजाओं का पराक्रम ही उसका सब से उत्तम साथी था। परशु, बाख, शंकु, शक्ति आदि असों के सैकड़ों घावों से उसका सारा शरोर सुशोभित था। उसको नीति यह थी, कि साधु का उदय और असाधु का प्रत्य हो। उसका हृदय इतना कोमल था. कि भक्ति और मुक जाने मात्र से वश में आ जाता था। उसने लाखों गौवें दान में दी थीं। अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और संगीत कला के झान और प्रयोग से उसने ऐसे काव्य की सृष्टि की थी, कि सब लोग कविराज कर कर उसकी प्रतिष्ठा करते थे।

कुमारामात्य हरिषेण के इस वर्णन से सम्राट समुद्रग्रा के वैयक्तिक गुणों का कितना उत्तम परिचय हमें प्राप्त हो जाता है! इसमें संदेह नहीं कि समुद्रग्रा जहाँ अनुपम बीर था, वहाँ कविता, संगीत तथा अन्य लिलत कलाओं में भी वह बहा प्रवीख था। यह बात उसके सिकों के अनुशोलन से भी मल-भाँति झात हो जाती है। समुद्रग्रा के सात प्रकार के सिक्के इस समय में मिलते हैं। उनमें से पाँच प्रकार के सिक्के ऐसे हैं, जो उसके जीवन के विविध पहलुकों पर बड़ा अच्छा प्रकाश हालते हैं। पहले प्रकार के सिक्के गें उसका जो चित्र है, उसमें वह युद्ध की पोशाक पहने हुए है। उसके बाँबें हाथ में धनुष है, और दाँबें हाथ में बाख । सिक्के के दूसरी तरफ लिखा है—'समरश्च वितत विजयी जितारि प्राजितो दिव जयित'

· सैकड़ों युद्धों द्वारा विजय का प्रसार कर, सब शत्रुत्रों को परास्त कर, अब स्वर्ग को विजय करता है। दूसरे प्रकार के सिक्कों में उसका जो चित्र है, उसमें वह एक परशु लिये खड़ा है। इन सिकों पर लिखा है-कृतान्त (यम) का परशु लिये हुए अप-राजित विजयी की जय हो। तीसरे प्रकार के सिकों पर उसका जो चित्र है, उसमें उसके सिर पर उद्योग है. श्रीर वह एक सिंह के साथ युद्ध कर उसे बाण से मारता हुआ दिखाया गया है। ये तीन प्रकार के सिंक्रके समुद्रगुप्त के बीर रूप को चित्रित करते हैं। पर इनके अविरिक्त उसके बहुत से सिक्के ऐसे भी • हैं, जिनमें वह असन पर आराम से बैठा हुआ वीशा बजाताः हुआ प्रदर्शित किया गया है। इन सिकों पर समुद्रगुप्त का केवल नाम ही दिया है, उसके संबंध में कोई उक्ति नहीं लिखी गई है। अश्वमेध के उपलब्ध में जो सिक्के उसने प्रचारित किये थे, उनका उल्लेख पहले किया जा चुका है। इसमें सन्देह नहीं, कि जहाँ समुद्रगुप्त भारी बीर योद्धा था, वहाँ संगीत, कविता सहरा कोमल गुणों की भी उसे में कभी नहीं थी।

समुद्रगुप्त के इतिहास की कुछ अन्य वार्ते भी उल्लेख योग्य, हैं। इस काल में सीलोन (सिंहल) का राजाः मेघवर्ण था। उसके शासनकाल में दो बौद्ध निक्खु बोधगयां में तीर्थयाश्राः के लिये आये थे। वहाँ उनके रहने के लिये समुचित प्रवन्ध नहीं था। जब वे अपने देश को वापस गये, तो उन्होंने इस विषय में राजा मेघवर्ण से शिकायत की। मेघवर्ण ने निश्चय किया, कि वोधगया में एक बौद्ध विहार सीलोनी यात्रियों के लिये बनवा दिया जाय। इसकी अनुमति प्राप्त करने के लिये उसने एक द्वमण्डल समुद्रगुप्त की सेवा में भेजा। समुद्रगुप्त ने बड़ी प्रसन्नता से इस कार्य के लिये अपनी अनुमति दे दी, और राजा मेघवर्ण ने बोधिवृत्त के उत्तर में एक विशाल विहार का

निर्माण करा दिया। जिस समय प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्युएन्त्साँग बोधगया की यात्रा के लिये आया था, यहाँ एक हजार के ऊपर भिज्ज नित्रास करते थे।

सन्नाट् समुद्रगुत की अनेक रानियाँ थीं, पर पटरानों (अमनिहेषो पट्ट महादेवो) का पद दत्तदेवी को न्नाप्त था। इसी से मसिद्ध गुप्त सम्नाट् चंद्रगुत हितीय विक्रमादित्य का. जन्म हुआ था। पचास वर्ष के लगभग सासन करके ३७८ ई० में समुद्रगुप्त स्वर्ग को सिवारे।

## (३) सम्राट् चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य

प्राचीम कान्यमं यों से ऐसा प्रतीत होता है, कि समुद्र-गुप्त के सबसे बड़े लड़के का नाम रामगुष्त था, और पिता की मृत्यु के बाद पहले-पहल वही राज्यसिंहासन पर आरूढ़ हुआ। रामगुप्त बड़ा निवेल, कामी तथा नपु सक व्यक्ति था। उसका विवाह भुवदेवी के साथ में हुआ। पर पति के नपुं-सक तथा निर्वत होने के कारण यह उससे जरा भी संतुष्ट न थी। रामगृप्त की निर्वेतता से लाभ डठा कर साम्राज्य के अनेक सामतों ने विद्रोह का मंडा - खड़ा कर दिया। विशेष-चया, शाहानुशाह शक मुर्गंड राज्य, जो समुद्रगुप्त की शक्ति बारण कार्त्मानवेदन, अँट उपहार, कन्योपायन आदि दपायों से उसे संतुष्ट रखने का प्रयत्न करते थे, अब राम-गप्त की कमजोरी से लाभ उठाकर उद ह हो गये और उन्होंने गुप्त साम्राज्य पर त्राक्रमण कर दिया । हिमालक की उपत्यका में युद्ध हुआ, जिसमें रामगुन हार गया। एक पहाड़ी दुर्ग में गुप्त सेनार्थे घर गई, और नपुंसक रामगुप्त ने शक राज का सेना में संधि के लिये याचना की। जो संधि की शर्ते राक राज की तरफ से पेश को गई, उनमें से एक यह थी, कि पट्ट महा-

देवी धुबदेवी को शकराज के सुपुर्द कर दिया जाय। नपुं-सक रामगुष्त इससे लिये भी तैयार हो गया। पर उसका छोटा भाई वीर चंद्रगुष्त इसको न सह सका। उसने स्वयं भुवदेवी का स्त्री रूप धारण किया। अन्य बहुत से सैनिकों को भी परिचारिका भा में स्त्री वेश पहिनाया गया। शक राज के अन्तःपुर में पहुँच कर स्त्री वेशधारी चंद्रगुष्त ने शक-राज का धात कर दिया। इसके बाद निर्वल रामगुष्त को भी मार कर चंद्रगुष्त ने राजगद्दो पर अधिकार कर लिया, और अपनी भाभी धुबदेवी के साथ विवाह किया। धुव देवी चंद्रगुष्त द्वितीय की पट्ट महादेवी बनी।

इस कथा के निर्देश न केवल प्राचीन का य साहित्य में, अपितु शिलालेखों में भी उपलब्ध होते हैं। प्राचीन समय में यह कथा इतनी लोकप्रिय थी, कि प्रसिद्ध किन विशासदत्त ने भी इस कथा को लेकर 'देवी चंद्रगुप्तम्, नाम का एक नाटक लिखा। अरब लेखकों ने भी इस कथा को लेकर पुस्तकं लिखीं। बाद में अरबी के आधार पर फारसी में भी इस कथानक को लिखा गया। बारहवीं सदी में अब्दुल हसन अली नाम के एक लेखक ने इस कथा को 'मजमलुतवारीख' नामक पुस्तक में लिखा। यह पुस्तक इस समय भी उपलब्ध होती है। सस्कृत काव्य, शिलालेख और निदेशी साहित्य सर्वत्र इस कथानक की उपलब्धि के कारण यह मानना होगा, कि यह सच्ची ऐतिहासिक अनुश्रु वि पर आश्रित है, और समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद एक दो वर्ष तक वस्तुतः उसके बलहीन पुत्र रामगुप्त ने राज्य किया था।

राजगही पर आरूढ़ होने के बाद चंद्रगुप्त के सम्मुख्य दो कार्य मुख्य थे, रामगुप्त के समय में उत्पन्न हुई अध्यान उयवस्था को दूर करना और उन म्लेड्झ शकों का उनमूलन- करना, जिन्होंने न कैंचल गुप्त श्री के अपहरण का प्रयत्न किया था, पर जिन्होंने गुप्त कुलवधू की तरफ भी दृष्टि उठाई थी। चंद्रगुष्त के सम्राट् बनने पर शोध ही साम्राज्य में व्यवस्था कायम हो गई। वह अपने पिता का योग्य श्रीर अनुरूप पुत्र था। अपनी राज्यशक्ति को दृढ़ कर उसने शकों के विनाश के लिये युद्धों का प्रारंभ किया।

शकों की शक्ति के इस समय दो बड़े केंद्र थे। काठिया-बाइ गुजरात के शक महाच्च्यप और गांधार कंबोज के कुशाए। शक महाच्च्यप शाहानुशाहि कुशाए राजा के ही प्रांतीय शासक थे, यद्यपि उनकी स्थिति स्वतंत्र राजाओं के समान थी। भारतीय साहित्य में कुशाण राजाओं को भी शक मुहुएड (शक स्वामी या शकों के स्वामी) शब्द से कहा गया है। पहले चंद्रगुप्त द्वितीय ने काठियावाड़ गुजरात के शक महाच्च्यपों के साथ युद्ध किया। उस समय महाच्च्यप स्वामी सिंहसेन इन शकों का स्वामी था। चंद्रगुप्त द्वारा यह परास्त हुआ, और गुजरात काठियावाड़ के प्रदेश भी गुप्त-साम्राज्य में सम्मिलित हो गये।

राकों की पराजय में वाकाटकों से बड़ी सहायता मिली के वाकाटकों का द्विए में शक्तिशाली राज्य था, यह इस पहले प्रदर्शित कर चुके हैं। समुद्रगुष्त ने वहाँ के राजा कद्रदेव वा कद्रसेन का परास्त किया था, पर अधीनस्थ रूप में बाकाटक राज्य अब भी विद्यमान था। वाकाटक राजा बड़े प्रतापी थे, और उनकी अधीनता में अन्य बहुत से सामंत राजा थे। वाकाटक राजा कद्रसेन द्वितीय के साथ बहुत से सामंत राजा थे। वाकाटक राजा कद्रसेन द्वितीय के साथ बहुत से प्रामित राजा थे। वाकाटक राजा कद्रसेन द्वितीय के साथ बहुत से प्रामित राजा थे। वाकाटक राजा क्रमानती गुष्ता का विवाह हुआ था। प्रभावती गुष्ता की माता का नाम कुनेरनागा था, औ स्वयं नागवंश की

बन्या थी। संभवतः, कुवेरनागा चंद्रगुप्त द्वितीय की बड़ी रानी थी। धुवदेवी के साथ उसका विवाह बाद में हुआ था।

वाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय के साथ गुप्त राजकुमारी का विवाह हो जाने से गुप्तों और वाकाटकों में बड़ी मैत्री और घिनिष्टता हो गई थी। कुछ समय बाद, तीस वर्ष की आयु में ही रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो गई। उसके बच्चे अभी बहुत छोटे-छाटे थे। अतः राज्यशासन प्रभावती गुप्ता ने अपने हाथों में लिया और वह वाकाटक राज्य की स्वामिनी बन गई। इस प्रकार उसने ३६० ईस्वी से ४१० ई० के लगभग तक राज्य किया। अपने प्रतापी पिता चंद्रगुप्त द्वितीय का पूरा साहाच्य और सहयोग प्रभावती गुप्ता को प्राप्त था। चंद्रगुप्त के निरीक्षण में ही एक प्रकार से इस समय वाकाटक राज्य का सैचालन हो रहा था। अतः जब, चंद्रगुप्त ने महाक्षत्रप शकस्वामी सिंहसेन पर आक्रमण किया, तो वाकाटक राज्य की संपूर्ण शक्ति उसकी वशवर्तिनी थी। वाकाटक राज्य की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी, कि शकों को परास्त करने के लिये उसका सहयोग आवश्यक था।

गुजरात काठियावाड़ के शकों का उच्छेद कर उनके राज्य को गुप्त साम्राज्य के श्रंवर्गत कर लेना चंद्रगुप्त द्विताय के शासनकाल की सब से महत्वपूर्ण घटना है। इसी कारण वह भी 'शकारि' और 'विक्रमादित्य' कहलाया। कई सदी पहले इसी प्रकार शकों का उच्छेद कर सातवाहन सम्राट् गौवमीपुत्र श्री सावकर्णि ने 'शकारि' और 'विक्रमादित्य' की उपावि प्रहण की थी। अब चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी एक बार फिर उसी गौरव को प्राप्त किया। श्रर्व सागर तक विस्तृत गुप्त साम्राज्य के लिये, विशेषतया नये जीते हुए प्रदेशों पर मलीभाँति शासन करने के लिये, पाटलीपुत्र बहुत दूर पड़वा था। इसिसिये

चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैनी को दूसरी राजधानी बनाया, श्रौर एक बार फिर इस नगरी का उत्कर्ष हुआ।

गुजरात काठियावाद के शक महासत्रपों के अविरिक्त गांधार कंबोज के शक मुरुएडों (कुशांएगें ) का भी चंद्रगुप्त ने संहार किया था। दिल्ला के समीप महरीली में लाहे का एक विष्णुध्वज (स्वंभ) है, जिस पर चंद्र नाम के एक प्रवापी एकराट्का लेख उत्कीर्ण है। प्रायः, ऐतिहासिकीं का मत है, कि यह लेख गुप्तवंशी चंद्रगुप्त द्वितीय का ही है। इस लेख में चंद्र की विजयों का वर्णन करने हुए कहा है, कि उसने सिंधु के सप्तमुखों (प्राचीन सप्तसेंधव देश की सात नदियों) को पार कर के वोह्निक (बल्ख) देश तक युद्ध में विजय प्राप्त की थी। पंजाव की सात निदयों ( यसुना, सतलुज, व्यास, राबी, चनाव, जेहलम श्रीर सिन्ध, इन सात नदियों का प्रदेश प्राचीन समय में सप्तसैंधव कहलाता था, श्रब यहीं पंजाब का प्रांत है।) के बाद के प्रदेश में उस समय शक मुरुएडों का राज्य था। संभवतः, इन्हीं शक मुरुण्डों ने ध्रुवदेवी पर हाथ उठाने का दुःसाहस किया था। अब धुवदेवा और उसके पवि चंद्रगुप्त द्वितीय के प्रवाप ने बल्ख तक इन शक मुसरखों का उच्छेद किया, और गुप्त साम्राज्य की पश्चिमोत्तर सीमा 📦 सुदूर वंद्ध नदी तक पहुँचा दिया।

महरीली के इसी स्तम लेख में यह भी लिखा है, कि बंगाल में मुकाबला करने के लिये इकट्ठे हुए अनेक राजाओं को भी चंद्र ने परास्त किया था। संमव है, कि जब चंद्रगुप्त द्वितीय काठियाबाड़ गुजरात के शकों को परास्त करने में ज्यापृत था, बंगाल के कुछ पुराने राजकुलों ने उसके विकद्ध विद्रोह कर दिया हो, और उसे बंगाल जाकर भी अपनी तलवार का प्रताप दिखाने की ब्यावश्यकता हुई हो। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में गुप्त साम्राज्य अपनी शक्ति की चरम सीमा की पहुँच गया था। दिल्लाणी भारत के जिन राजाओं को समुद्रगुप्त ने अपने अधीन किया था, वे अब भी कट्टर रूप से चंद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार करते थे। शक महाज्ञत्रों और गांधार कंबोज के शक मुहण्डों के परास्त हो जाने से गुप्त साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में अरब सागर तक और हिंदुकुश के पार वंज्ञ नदी तक हो गया था।

चंद्रगुप्त की उपाधि केवल विक्रमादित्य ही नहीं थी। शिलालेखों में उसे सिंहविकम, सिंहचंद्र, साहसाङ्क, विक्रमाङ्क, देवराज आदि अनेक उपाधियों से विभूषित किया है। उसके भी
अनेक प्रकार के सिक्के मिलते हैं। शक महाज्ञपों को जीतने
के बाद उसने उनके प्रदेश में जो सिक्के चलाये थे, वे पुराने
शक सिक्कों के नमूने के थे। इसी प्रकार उत्तर पश्चिमी भारत में
उसके जो बहुत से सिक्के मिले हैं वे छुशास नमूने के हैं।
चंद्रगुप्त की वीरता उसके सिक्कों द्वारा भी प्रकट होती है। उसे
भी, सिक्कों पर सिंह के साथ लड़ता हुआ प्रदर्शित किया गया है,
और यह बाक्य दिया गया है—'ज्ञितिमवजित्य सुचिरतैः दिव
जयित विक्रमादित्यः' पृथिवी का विजय कर के अब विक्रमादित्य
अपने सुकार्यों से स्वर्ग को जीत रहा है।

श्रपने पिता के समान चंद्रगुप्त ने भी अश्वमेध यह किया। शकों की विजय के बाद सारें भारत में अपना श्रजुरूण साम्राज्य स्थापित कर वह वस्तुतः इसका अधिकारी हो गया था। उपका शासनकाल २७८ से ४१४ ईस्वी के लगभग तक था।

### (४) सम्राट् कुभागगुन्त भथम महेद्रादित्य

चंद्रगुप्त प्रथम की मृत्यु के बाद उसका लड़का कुमारगुप्त राजगही पर बैठा। यह पट्टमहादेवी भ्रुवदेवी का पुत्र था। इसके शासनकाल में विशाल गुप्त साम्राज्य श्रज्ञुण्ण रूप में कायम रहा। बल्ख से बंगाल की खाड़ी तक इंसका श्रवाधित शासन था। सब राजा, सामंत, गण और प्रत्यंतवर्ती जनपद कुमारगुप्त के वशवर्ती थे। गुप्त वंश की शक्ति इस समय श्रपनी चरम सीमा को पहुँची हुई थी। कुमारगुप्त को विद्रोही राजाश्रों को वश में लाने के लिये कोई युद्ध नहीं करने पड़े। उसके शासनकाल में विस्तृत गुप्त साम्राज्य में सर्वत्र शांति विराज्यी थी। इसी लिये विद्या, धन, कला श्रादि की समृद्धि की दृष्टि से यह काल वस्तुतः भारतीय इतिहास का सुवर्ष युग था।

अपने पिता और पितामह का अनुसरण करते हुए कुमारगुप्त ने भी अश्वमेध यहा किया। इसके उपलच्च में उसने जो
सिक्के जारी किये थे, उनमें एक तरफ 'अश्वमेध महेंद्र' लिखा।
है, और दूसरी तरफ यहाय अश्व का चित्र है। कुमारगुप्त ने
यह अश्वमेध किसी नई विजययात्रा के उपलच्च में नहीं किया।
गुप्त साम्राज्य इस युद्ध में अपने गौरव के शिखर पर था।
कोई सामंत या राजा उसके विरुद्ध साहस दिखाने की हिम्मत
तो नहीं करता, यही देखने के लिये पुरानी परिपाटी के अनुसार यहाय अश्व छोड़ा गया था, जिसे रोकने या पकड़ने का
साहस किसी राजशिक्त ने नहीं किया था। सारे साम्राज्य में
अपनी शक्ति के इस प्रत्यच्च प्रमाण को प्राप्त करने के बादअश्वमेध यहा का अनुष्ठान किया गया था।

कुमारगुप्त ने कुल ४० वर्ष राज्य किया। उसके राज्य-काल के अंतिम भाग में मध्य भारत में नमदा नदी के समीप पुष्यमित्र नाम की एक जाति ने गुप्त साम्राज्य की शक्ति के विरुद्ध एक भंयकर विद्रोह खड़ा किया। ये पुष्यमित्र लोग कौन थे, इस विषय में बहुत विवाद है, पर यह एक पाचीन जाित थी, जिसका उल्लेख पुराणों में भी आता है। पुष्योमित्रों को कुमार स्कद्गुप्त ने परास्त किया और इस प्रयत्न में उसे कुत्र रातें जमीन पर स्रोकर भी बितानी पड़ी थीं।

साम्राट् कुमारगुप्त के भी बहुत से सिक्के प्राप्त होते हैं। इसका शासनकाल ४१४ से ४४४ ईस्वीं के लगभग था।

### (५) सम्राट्े स्कंदगुप्त

कुमारगुप्त की पटरानी का नाम महादेवी अनंतदेवी था। उसका पुत्र पुरुगुप्त था। स्कंदगुप्त की माता संभवतः पटरानी ्या महम्देवी नहीं थी। ऐसा प्रतीत होता है, कि कुमारगुप्त की मृत्यु के बाद राजगद्दी के संबंध में कुछ मृगड़ा हुआ, श्रीर अवनी वीरता तथा अन्य गुर्लों के कारख स्कंदगुप्त ही गुप्त साम्राज्य का स्वामी बना। अपने पिता के शासनकाल में ही पुष्यमित्रों को परास्त कर इसने अपनी अपूर्व प्रतिभा और चीरता का परिचय दिया था। पुष्यमित्रों का विद्रोह इतना भवंकर रूप धारण कर चुका था कि गुप्तकुल की लक्ष्मी विचलित हो गई थी और उसे पुनः स्थापित करने के लिये स्कंदगुप्त ने अपने बाहुबल से शत्रुओं का नाश कर उसे फिर प्रतिष्ठा-रेंपेत किया । जिस प्रकार शत्रुओं को परास्त कर कुब्स अपनी माता देवकी के पास गया था, वैसे ही स्कंदगप्त भी शत्रवा को नष्ट कर अपनी माता के प्रास गया । इस अवसर पर उसकी मादा की आँखों में आँसू मलक रहे थे। राज्यश्री ने स्वयं ही स्कद्गुप्त को स्वामी के रूप में वरशा किया था। संभ-वतः, बड़ा लड़का होनें से राजग्रही पर अधिकार तो पुरुगुप्त का था, पर शक्ति और दीरता के कारण राज्यश्री स्वयं ही स्कंदगुप्त के पास आागई थी।

स्कंदगुप्त के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटमा हूर्णो

十一、 こうかりかっ ころきを変

की पराजय है। हूख लोग बड़े भयंकर योद्धा थे। उन्हीं के आक्रमणों के कारण युइशि लोग अपने प्राचीन निवासस्थान को ह्रोड़ कर शकस्थान की त्रोर बढ़ने को बाध्य हुए थे, और युइशियों से खदेड़े जाकर शक लोग ईरान और भारत की तरफ आ गये थे। हू एों के हमलों का ही परिणाम था कि शक त्रौर युइशि लोग भारत में प्रविष्ट हुए थे। उधर सुदूर परिचम में इन्हीं हूणों के आक्रमण के कारण विशाल रोमन साम्राज्य छित्र-मित्र हो गये थे। हुए राजा एट्टिला के अत्या-चारों और बर्बरता के कारख पाश्चात्य संसार में त्राहि-त्राहि मच गई थी। अब इन हूसों की एक शास्त्रा ने हिंदुकुश के पर के भारतीय प्रदेश पर हमला किया, श्रीर कंबोज जनपद को जीतकर गांधार में प्रविष्ट होना प्रारंभ किया। ये सब प्रदेश उस समय गुष्त साम्राज्य की अधीनता में थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने इनके शक मुरुएड राजाओं को परास्त कर अपने अधीन किया था। हुणों की इस बाढ़ का मुक्काबिला करके गुप्त साम्राज्य की रज़ा करना कंदगुप्त के राज्यकाल की सबसे बड़ी घटना है। उसके शिलालेखों में हूं खों की पराजय का बड़े सुंदर शब्दों में उल्लेख है। एक स्तंभ लेख के अनुसार स्कंदगुष्त की हूणों से इतनी जर्दात मुठभेड़ हुई, कि सारी पृथिवी काँप उठी। अंत में स्कंदगुष्त की विजय हुई, और उसके काएए उसकी अमल शुभ्र कीर्ति कुमारी अंतरीप तक सारे भारत में मनुष्यों द्वारा गाई जाने लगी। और इसी लिये वह संपूर्ण गुप्त वंश में 'एक वीर' गिना जाने लगा। बौद्ध प्रथ चंद्रगर्भपरिष्टच्छा के अनुसार हुस्से के साथ इस युद्ध में गुष्त सेना की संख्या दो लाख भी। हूणों की सेना वीन लाख थी। तब भी विकट और वर्बर हुए। योद्धाओं के मुकाबिले में गुप्त सेना की विजय हुई। स्हंदगुप्त के समयमें हुस

लोग गांधार से आगे नहीं बढ़ सके। गुप्त साम्राज्य का वैभव उसके काल में भी अज़ुएए रूप से बना रहा। स्कंदगुष्त के समय के सोने के सिक्के कम पाये गवे हैं। उनमें सोने की मात्रा भी पहले गुष्तकालीन सिक्कों के मुक्काबिले में कम है। इससे अनुमान किया जाता है, कि हूएों कं साथ युद्धों के कारण गुष्त साम्राज्य का राज्यकोष बहुत कुछ चीए हो गया था, और इसी लिये सिक्कों में सोने की मात्रा कम कर दी गई थी।

स्कद्गुप्त के समय में सुराष्ट्र (काठियाबाड़) का प्रांतीय शासक पर्णदत्त था। इसने गिरिनार की प्राचीन सुदर्शन मील की फिर से मरम्मत कराई थी। जैसा कि हम पहले लिख चुके हैं, इस मील का निर्माण सम्राट् चद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था। तब सुराष्ट्र का शासक वैश्य पुष्यगुप्त था। पुष्यगुप्त ही इस मील का निर्माता था | बाद में अशोक के समय में श्रांतीय . शासक यवन तुषास्फ ने और फिर महास्त्रप रुद्रदामा ने इस मील का पुनकद्वार कराया था। गुप्त काल में यह मील फिर खराब हो गई थी। गरमी में इसमें जल कम हो जाता था, श्रीर इससे विकाली गई नहरें सूख जाती थीं । अब स्कंदगुप्त के आदेश से पर्यदत्त ने इस मील का फिर जीगोंद्वार किया। उसके राज्य के पहले ही साल में इस मील का बाँध दूट गया था, और प्रजा को बड़ा कष्ट हो गया था। स्कंदगुप्त ने उदा-रता के साथ इस बाँध पर खर्च किया। पंसिद्त का पुत्र चक-पालित भी इस प्रदेश में राज्य सेवा में नियुक्त था। उसने मील के तट पर विष्णु भगवान के मंदिर का निर्माख कराया।

स्कंदगुप्त ने किसी नथे प्रदेश को जीत कर गुप्त साम्राज्य का अधिक विस्तार नहीं किया। संमवतः, इसकी आवश्यकताः भी नहीं थी। गुप्त सम्राट् 'आसमुद्रचितीश' थे। उसका सब से बड़ा कर्ट त्व यही है, कि गुप्त साम्राज्य में शांति बनी रही। पुष्य मित्रों के सदृश प्रवल आभ्यंतर शत्रु परास्त किये गये और हूर्यों जैसे प्रवल बाह्य आकांतकों के आक्रमण से साम्राज्य की रज्ञा की गई।

स्कंदगुप्त की मृत्यु ४६७ ईस्वी में हुई।

#### . (६) गुप्त साम्राज्य का हाम

स्कद्गुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य का ह्वास प्रारंभ हो गया। उस के कोई संतान नहीं थी, अवः उसकी मृत्यु के बाद पुरुगुप्त सम्राह् बना। यह स्कंद्रगुप्त का भाई था, और कुमारगुप्त की पट्ट महारानी का पुत्र था। इस समय तक यह बूढ़ा हो चुका था, वैसे भी इसका व्यक्तित्व निर्वल था। यही कारण है, कि कुमारगुप्त की मृत्यु के बाद राज्यलक्ष्मी ने इसकी जगह पर स्कंदगुष्त को अपने स्वामी के रूप में वरण किया था। अब पुरु गुष्त के राजगद्दी पर बैठते ही गुष्त साम्राज्य में अव्यवस्था प्रारंभ हो गई । हुएों के आक्रमणों से पहले ही गुप्त साम्राज्य को जबर्दस्त चोटें लगी थीं, अब वाकाटक वंश ने सिर उठाया। यह वंश किसी समय में बड़ा शक्तिशाली रह चुका था। समुद्र-गुष्त ने इसे परास्त कर गुष्त साम्राज्य के अंतर्गत किया था। पर अपने प्रदेश में वाकाटक राजा शक्तिशाली सामंतों के रूप में बिरामान थे। चंद्रगुट्त द्वितीय ने अपनी कन्या प्रभावती गुप्ता का वाकाटक राजा से विवाह कर इनके साथ मैत्री तथा घनिष्ट संबंध क्रायम किया था। हूणों के आक्रमणों के समय इन्होंने फिर अपनी शक्ति को बढ़ाना शुरू कियां और प्रतापी स्कंदगुष्त के मरते ही वाकाटक राजा नरें इसेन ने अपने को स्वतंत्र उद्घोषित कर दिया। एक शिलाखेख से सूचित होता है, कि नरेंद्रसेन ने अपने वंश की दूबी हुई शक्ति का पुनरुद्धार किया था। समुद्रगुप्त के समय से बाकाटक लोगों की राज्य

1.

श्री वस्तुतः चीए हो गई थी, श्रव नरेंद्रसेन ने उसे फिर र कि प्रदान की, श्रीर धीरे-धीरे न केवल संपूर्ण मालवा पर श्रिपतु दिच्छ कोशल पर भी श्रपना श्रधिकार जमा लिया। इस प्रकार स्कंदगुष्त के निर्वल भाई पुरुगुष्त के शासन में वाकाटक राज्य फिर से स्वतंत्र हो गया। पुरुगुष्त बौद्ध धर्म का अनुयायी था। यही कारण है, कि प्राचीन लेखों में उसके नाम के साथ 'परम भागवत' विशेषण नहीं दिया जाता।

पुरुगुष्त के बाद उसका लड़का नरसिंहगुष्त राजा बना। उसकी माता का नाम वत्सदेवी था। उसके बौद्ध पिता ने एक बौद्ध श्राचार्य को उसकी शिचा के लिये नियत किया था। नर-सिंहगुष्त ने अपने नाम के साथ बालादित्य उपाधि प्रयुक्त की थी। उसके सिक्कों पर एक तरफ उसका चित्र है, और 'नर' लिखा है। सिक्के की दूसरी तरफ 'बालादित्य' लिखा गया है। आचार्य वसुबंध की शिचात्रों के कारण नरसिंहगुष्त भी बौद्ध-धर्म का अनुयायी था। उसके शासनकाल में भी गुष्त साम्राज्य का हास जारी रहा। पुरुगुष्त और नरसिंहगुष्त दोनों का राज्यकाल ४६० से ४७३ ईस्त्री तक है।

इसकें बाद कुमारगुष्त द्वितीय पाटलीपुत्र के राजसिंदासन पर बैठा। इसन विक्रमादित्य की उपाधि प्रदृष्ण की। यह अन्य गुष्त सम्राटों के समान वैष्णुवधम का अनुयायी था, और इसे भी 'परम भागवत' करके लिखा गया है। इसने कुल चार वर्ष राज्य किया। ४०७ ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। सम्राट् स्कंदगुष्त के बाद दस वर्षों में गुप्तवंश के तीन राजा हुए। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है, कि यह काल अव्यवस्था और अशांति का था। पर अपने चार वर्ष के शासनकाल में ही कुमारगुष्त द्वितीय विक्रमादित्य ने कुछ महत्त्वपूर्ण सफलतायें प्राप्त कर ली थीं। उसने मुख्यतया वाकाटक राजा से युद्ध

किये, त्र्यौर माजवा के प्रदेश को जीतकर फिर अपने समझाउय में मिजा जिया। वाकाटकों को यक्ति अपने फिर चीए। होने लगी।

कुमारगुष्त द्वितीय के बाँद बुचगुष्त गुष्त सम्राट्बना। इस के समय के अनेक शिलालेख उपलब्ध हुए हैं। उनसे प्रतीत होता है, कि यह एक शिक्तशालो राजा था, और इस के द्वारा नियुक्त प्रांतीय शासक बंगाल से लगाकर मालवा तक शासन करते थे। धर्म से यह बौद्ध था, और नालंदा के बौद्ध विहार की वृद्धि के लिये इसने बहुत प्रयत्न किया था। बुचगुष्त कुमारगुष्त द्वितीय का पुत्र नहीं था। अनेक ऐतिहासिकों का मत है, कि यह सकदगुष्त और पुरुगुष्त का छोटा भाई था। ४६४ ईस्वी में इस के शासनकाल का अंत हुआ।

बुवगुष्त के बाद बैन्यगुष्त पाट तीपुत्र के राजसिंहासन पर बैठा । इसने ४६४ से ४०७ ईस्त्रों तक राज्य किया । इसके सिक्कें के बोल खादि में चंद्रगुष्त द्वितीय और समुद्रगुष्त के सिक्कों के सहश हैं । सिक्कों पर एक ओर बैन्यगुष्त का चित्र है, जिसमें बाये हाथ में धतुष और दाँयें हाथ में बाण लिया हुआ है । राजा के चित्र के एक ओर गरुएस्तेम है, और दूसरी ओर चैन्य लिखा है । सिक्के के दूसरी ओर कमलासन पर विराज-मान लक्ष्मों की मूर्वि है । साथ ही बैन्य की उपाधि द्वादशाहित्य उत्कीर्ष है । बैन्य के सिक्कों में सोने की मात्रा का फिर बढ़ जाना यह सूचित करता है, कि इसका काल-समृद्धि का था, और संभक्तः, इसे युद्धों में अधिक रूपया खर्च करने की आव-श्यकता नहीं हुई थी ।

### (७) हुणों के आक्रमण

्बुत्रमुष्त के बाद् गुष्त साम्राज्य की बागहोर भानुगुष्त

बालादित्य के हाथ में आई। इसके समय में हूणों के आक्रमण भारत में फिर प्रारंभ हो। गये। स्कंदगुष्त से परास्त हो कर हूण लोग गांधार तक कक गये थे। उससे आगे बढ़ने का प्रयत्न लगभग तीस अर्थ तक उन्होंने नहीं किया। पर इस बीच में उन्होंने गांधार में अपनी शक्ति को भलीभाँ ति दृढ़ कर लिया था। इस समय उनका राजा वोरमाण था। यह बड़ा शक्तिशाली योद्धा था। इसकी राजधानी सिंघ नदी के समीप में थी। इसने फिर हूण सेनाओं को साथ ले भारत पर आक्रमण शुरू किये। कुछ ही समय में यह पूर्व की तरफ बढ़ता हुआ मालवा तक पहुंच गया। पर इस समय गुष्त साम्राज्य का अधिपित मानुगुष्त बालादित्य था। अपने पूर्वज स्कंदगुष्त के समान उसने फिर एक बार हूणों को परास्त किया। 'वोरमाण बहुत थोड़े समय तक भारत के इस प्रदेश पर अधिकार रख सका। इस बीच में उसने जो सिक्के जारी किये थे, उनमें से कुछ मध्यभारत में अनेक स्थानों पर उपलब्ध हुए हैं।

वोरमास के बाद हूसों का नेता मिहिरगुल बना। इसनें फिर पूर्व की तरफ आगे बढ़कर मध्यभारत पर आक्रमस किया। पर इस समय उसका मुकाबला करने के लिये एक और प्रवल शिक्त उह सही हुई, जिसका नाम यशोधमी था। मालवा में बहुत पहले समय से एक बंश का राज्य था, जो पहले बाका-टकों के सामंत थे, और बाद में गुप्तों के सामंत होकर राज्य करते थे। इस वंश में इस समय यशोधमी राजा था। हूस लोगों के आक्रमस मालवा पर हो रहे थे। अतः वहाँ के पुराने राजाओं को उनका सामना करने की आवश्यकता हुई थी। यशोधमी ने बड़ी वीरता के साथ अपने कर्तव्य का पालन करने की आवश्यकता हुई थी। यशोधमी ने बड़ी वीरता के साथ अपने कर्तव्य का पालन करने कर अपनी शक्ति को बहुत बढ़ा दिया। मध्यभारत के राज्य

नीतिक त्राकाश में उसका अभ्युद्य धूमकेतु के समान श्रक-स्मात् ही हुआ। इस समय हुणों के आक्रमणों के कारण मध्य-भारत में जो उथल-पुथल मची हुई थी, उसका लाभ उठाकर कोई भी महत्वाकां ती वीर व्यक्ति अपनी शक्ति को बढा सकता था। यशोधमी ने इस अवसर का पूरी तरह उपयोग किया, श्रीर मध्यभारत की सारी सैनिक शक्ति का संगठन कर मिहिर-गुल को युद्ध में परास्त किया। उसने बड़े आभिमान के साथ अपने एक शिलालेख में लिखा है, कि मिहिरगुक्त ने उसके पैरों में सिर रुख कर और विविध उपहार देकर उसकी पूजा की थी। इसमें सन्देह नहीं, कि मिहिरगुल को परास्त करने में यशोधमी को पूरी सफलता प्राप्त हुई थी। हुएगें को परास्त करने के लिये जो भारी सैनिक शक्ति यशोधर्मा ने संगठित की थी, उसका उपयोग उसने अन्य प्रदेशों को जीवने के लिये भी किया। कुछ समय के लिये वह मारत का सबसे बड़ा प्रतापी राजा हो गया। सब जंगह उसका प्रभाव स्थापित हो गया, गुप्त राजा उसके भन्मुख फीके पड़ गये। संभवतः, इसीलिये उसकी प्रशस्ति में लिखा गया है, कि ब्रह्मपुत्र से महेन्द्र पर्वत तक और हिमालय से पश्चमी पयोधि तक, सब जगह के राजा सामंत के रूप में उसके आगे सिर मुकाते थे। इसमें संदेह नहीं, कि हूणों को परास्त करने के कारण भास्त के बहुत के बड़े हिस्से में उसका ऐसा ही प्रभाव कुछ समय के लिये कायम हो गया था।

चशाधमी ने मिहिरगुत को ४३० ईस्वी के संगमग परास्त किया था। जिस प्रकार अकस्मात् उसका अध्युद्ध हुआ था, वैसे ही अकस्मात् उसका अंत भो हो गया। संभवतः, अपनी वैचक्तिक वीरता के कारख जो गौरवपूर्ण स्थान उसने प्राप्त किया था, उसकी मृत्यु के साब उसका भी अंत हो गया। यशोधमी कोई स्थिर साम्राज्य नहीं बना सका। थोड़े समय के लिये चमक कर यह सितारा अपना कोई स्थिर प्रभाव उत्पन्न किये बिना ही अस्त हो गया। गुप्त सम्राट् फिर पहले के समान अपने बिस्तृत पर शिथिल साम्राज्य का शासन करने लगे।

यशोत्रमां की मृत्यु के बाद मिहिरगुल ने फिर सिर उठाया। साकल (सियालकोट) की अपनी राजधानी से आगे बढ़ उसने फिर आर्यावर्त पर आक्रमण प्रारंभ कर दिये। गुप्त साम्राज्य का स्वामी अब भी सम्राट् बा तादित्य था, जिसने राजगदी पर बैठते ही ४१० ईस्वो के लगभग हूण राजा तोरमाण को परास्त किया था। वह बौद्ध धर्म का कट्टर अनुयायी था। उधर मिहिरगुल बौद्धों का शत्रु उन पर भयं कर अत्याचार करता था। जब उसने देखा कि मिहिरगुल साकल से आगे बढ़ रहा है, तो एक भारी सेना लेकर बालादित्य ने उसका मुकाबला किया। पंजाब की किसी नदी (संभवतः चनाव) के किसी टापू में घनघोर युद्ध हुआ, और एक बार फिर मिहिरगुल की पराजय हुई।

गुप्त साम्राज्य की सेनाओं से परास्त होकर मिहिरगुल ने आर्यावर्त में आगे बढ़ सकने को आशा छोड़ दी, और उत्तर में काश्मीर पर आक्रमण किया। वहाँ के राजा को मार कर वह स्वयं काश्मीर का राजा बन गया, वहाँ उसने बहुत से स्तूपों व संवारामों को नब्ट किया, और जनता पर घोर अत्याचार किये। इस प्रकार काश्मीर और गांवार के प्रदेशों पर हूणों का अधिकार स्थापित हो गया। पर वे भारत में आगे नहीं बढ़ सके। हूणों को अंतिम रूप से भारत से खरेड़ने का श्रेय सम्राट् बालादित्य को ही है।

पर हूणों के निरंतर त्राक्रमणों और यशोधर्मा की विजयों के कारण गुप्त साम्राज्य में शिथिलवा ज्ञाने लगी थी। यशोधर्मा ने हूणों को परास्त करने के लिये तो बढ़ा गौरवपूर्ध कार्य किया, पर

जिस संगठन ने सारे उत्तरी भारत को एक शासनसूत्र में बाँघा हुआ था, उसको बिलकुल निर्बल बना दिया। यदि वह गुप्तों के ध्व सावशेष पर एक नये शक्तिशाली राजवंश ऋौर साम्राज्य को स्थापित कर सकता, तो काई हानि नहीं थी। विशाल मागध साम्राज्य का आधिपत्य गुप्तवंश के हाथ से निकल कर यशी-धर्मा के वंश के पास आ जाता। पर यशोधर्मा यह तो नहीं कर सका, उसकी विजयों का स्थिर परिणाम केवल यह हुआ, कि गुप्त साम्राज्य की शक्ति ढीली हो गई, श्रौर विविध सामंत, अधीनंस्थ राजा तथा प्रांतीय शासकों में अपने-अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेने की भावना प्रबल हो गई। यही कारण है कि सम्राट् बालादित्य के बाद गुप्त साम्राज्य बिन्न-भिन्न हो गया और भारत में बहुत से राजवंश स्वतंत्र रूप से राज्य करने लगे। मुगल सम्राट् औरंगजेव के बाद जिस प्रकार निजाम, विविध नवाव, राजपूत राजा, मराठे सरदार आदि श्रपने-श्रपने स्वतंत्र राज्य स्थापित करने के लिये तत्पर हो गये थे, बैसा ही अब बालादित्य के बाद में हुआ। हाँ, मगध के ' श्रास-पास के प्रदेश में गुप्त वंश का शासन जारी रहा। पर पाट-लीपुत्र के इन गुप्त राजाओं की शक्ति बहुत हीन थी। तीन • सदियों के लगभग गुप्त सम्राटों के शासन में पाटलीपुत्र और ने जो मगध विशात साम्राज्य बनाया था, उसका अब अंत हो गया थन ।

बालादित्य के निर्बल उत्तराधिकारियों के विषय में विशेष रूप से हमें यहाँ लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है।

## उन्नीसवाँ ऋध्याय

# विज्ञान, धर्म और साहित्य

#### (१) साहित्य और विज्ञान

मौर्योत्तर काल में संस्कृत साहित्य के विकास की जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी, गुप्त काल में वह उन्नित की चरम सीमा तक पहुँच गई। भास, श्रुद्रक सहश किवयों ने संस्कृत में नाटक और काव्य की जिस परंपरा की प्रारंभ किया था, अब कालि-दास और विशाखदत्त जैसे किवयों ने उसे पूर्णता तक पहुँचा दिया। संस्कृत का सबसे बड़ा किव कालिदास गुप्त सम्नाट् चंद्रगुप्त दितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक था। एक शिलालेख से सूचित होता है, कि विक्रमादित्य ने उसे कुंतल-नरेश ककुंत्स्यवर्मन के पास राजदूत के रूप में भेजा था। एक साहित्यिक अनुश्रुति के अनुसार कालिदास मे वाकाटक राजा प्रवरसेन द्वारा लिखित सेतुबंध काव्य का परिष्कार किया था। यह राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में ही द्वारा था।

महाकिव कालिदास के लिखे हुए ऋतुसंहार, मालिवकानिमित्र, कुमारसंभव, मेघदूत, राक्तेतला और रघुवंश काव्य
इस समय उपलब्ध होते हैं। निःसंदेह, ये प्रंथ संस्कृत साहित्य के
सबसे उज्ज्वल रत्न हैं। बोज, प्रसाद आदि गुर्खों और उपमा
आदि अलंकारों की दृष्टि से संस्कृत का अन्य कोई भी काव्य
इनका मुकाबला नहीं कर सकता। जब तक संस्कृत भाषा का
अध्ययन जारी रहेगा, कालिदास का नाम भी संसार में अमुद्र
रहेगा। यह कहना जरा भी अतिशयोक्ति करना नहीं है, कि
कालिदास सर्वश्रेष्ठ कि है। इसकी कुतियाँ इतिहास और

माहित्य में सदा अमर रहेंगी। रघुवंश में रघु की दिग्विजय को जो वर्णन किया गया है, उसमें समुद्रगुप्त की विजययात्रा काजिदास के सम्मुख थी। उसके ग्रंथों पर गुप्त काल की समृद्धि । श्रीर गौरव का स्पष्ट आभास है।

मुद्राराचस का लेखक विशाखदत्त मी गृत काल में चौथी सदी में हुआ था। नद को परास्त कर चंद्रगुष्ट मीर्थ ने किस प्रकार पाटलीपुत्र की राजगद्दी पर अपना शिधिकार जमायन, इस कथानक को विशाखदत्त ने बड़े सुंदर रूप में इस नाटक में वर्णित किया है। मुद्राराइस की संस्कृत नाटकों में ऋदि-' तीय स्थिति है। मागध परंपरा के अनुसार राजनीति के दाँब-पेंचों का जो वर्णन इस नाटक में है, वह संस्कृत साहित्य में अन्यत्र कहीं नहीं मिलवा। मुद्राराचस के भरत वाक्य में विशाबदत्त ने म्लेच्छो से आक्रांत हुई पृथिवी की रहा करने के लिये 'बंधुभृत्य' चंद्रगुप्त का आवाहन किया है। इस भरत-वाक्य में शक और कुशाएों के उस प्रचंड आक्रमए की घोर इशारा है, जो समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद रामयुष्त के समय में हुआ था। इन म्लेड्झ आक्रांताओं ने मागध सेनाओं को परास्त कर पट्टमहादेवी भुवदेवी तक पर आँख उठाई थी। पर अपने बड़े भाई के सेवक के रूप में चंद्रगुष्त ने शक कुशाएों को परारा कर भारत भूमि की रचा की थी। इस म्रकार म्बेच्छों का भारत को सताना बंद हुआ। इसी विशासदेश में देवी चंद्रगुप्तम्' की रचना की थी, जिसमें चंद्रगुष्त दिवीय श्रीर भ वदेवी के कथानक का बड़े विशद रूप से नार्यन किया गया है।

किरातार्जुनीय का बेखक महाकवि भारिष श्रीर भट्टि-काव्य का रचयिता मट्टी भी गुप्त वंश के श्रांतिम काल में छठी सदी में हुए। इन दोनों महाकवियों के काव्य संस्कृत साहित्य में बहुत ऊँवा स्थान रखते हैं। रानी औरहो के मुख से राजनीति का जी खोजस्वी वर्णन किरातार्जुनीक में मिलता है, उसका उदाहरण संस्कृत साहित्य में श्रन्थश्र कहीं नहीं मिलता। महिकाव्य में व्याकरण के कठिन नियमों को रखोकों के उदाहरणों से जिस प्रकार सरल रीति से सममाथा गया है, वह भी बस्तुतः अनुषम है।

अन्य अनेक कि भी इस युग में हुए, जिनमें से भारत्युष्ट, सीमिल्ल और कुलपुत्र के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इनके उत्कृष्ट काव्यों के निर्देश तो हमें मिलते हैं पर दुर्भाग्व-वश इनका रचा हुआ कोई काव्य अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ।

गुप्त काल के शिलालेख भी काञ्य के उत्तम उदाहर सहैं।
प्रवाग के अशोककालीन स्तंम पर जो. समुद्रगुप्त प्रशस्ति कुमारामात्य महादंडनायक हरिवेख ने उत्कीर्ण कराई थी,
बह कविता की हष्टि से बहुत उच्च कोटि की है। यदि हरिवेखरचित कोई काञ्य भी हमें उपलब्ध हो सकता, तो बह
संस्कृत के बहुत उत्तम काञ्यों में गिना जाता। अशोवमां की
प्रशस्ति भी कविता की हष्टि से बहुत उत्तम है। उसे बसुल
नाम के कि ने सिखा था। इसी तरह "रिवशांति, बत्समिट्ट
और कुञ्ज आदि कवियों द्वारा लिखी गई अन्य अनेक प्रशस्तियाँ भी उपलब्ध हुई हैं, जो सब गुप्त काल की हैं। इनके
अनुशीलन से झात होता है, कि काञ्य की रीली गुप्त काल में
बहुत उन्नत और परिष्कृत हो गई थी।

ऐतिहासिकों के अनुसार संस्कृत के प्रसिद्ध नीतिकथा प्रया पंचतंत्र का निर्माण भी गुण्य काल में हुआ था । पंचतंत्र की कथायें बहुत पुरानी हैं, उनमें से बहुतों का संबंध तो महाक्षन-पद काल की राजनीतिक घटनाओं से हैं। कोशस, ममस और बिज शादि जनवरों के राजाओं का स्थान पशुओं ने ले लिया है, और मनोरंजक रीति से पुरानी ऐतिहासिक कथाओं को लिख दिया गया है। वे कथाये जिरकाल से परंपरागत रूप में भारत में प्रचलित थीं। मुख काल में उन्होंने बाक़ायदा एक मंथ का रूप धारण कर लिया है। ४०० ईस्वी से पहले ही इसका पहलवी माचा में अंतुंबाद हो चुका था। बीक, लेटिन, स्पेनिश, इटालियन, जर्मन, इक्लेश और संसार की सभी पुरानी भाषाओं में इसके अनुवाद सोलहवीं सदी से पहले हो हो चुके थे। इस समय पंचास से भी अधिक संसार की विभिन्न भाषाओं में इसके अनुवाद बाबे जाते हैं। थोड़े बहुत रूपांतर से २०० से अधिक मंथ इसके आधार पर लिखे जा चुके हैं।

व्याकरस और कोष संबंधी भी अनेक प्रंथ इस कास में बने। चद्रगोमिन नाम के एक बौद्ध पंडित ने चांद्र व्याकरस किसा। पासिन के व्याकरस में वैदिक प्रयोगों की भी सिद्धियाँ बीं। इसमें उन्हें निकाल दिया गया। इस व्याकरस की पद्धित पासिन से मिन्न है। बौद्धों में इसका बहुत प्रचार हुआ। महायान संप्रदाय के सभी प्रंथ संस्कृत में लिसे गये थे। गांधार और उत्तर-पश्चिमी प्रदेशों में बौद्धों की भाषा संस्कृत ही थी। वे इस चांद्र व्याकरस का अव्ययन करते थे। संस्कृत का मृत्र चांद्र व्याकरस अव नहीं मिलता। पर तिव्वती भाषा में उसका जो अनुवाद हुआ था, वह पिन्नले दिनों में विद्वानों के सन्सुस उपस्थित हुआ है। प्रसिद्ध कोषकार अमरसिंह भी इसी काल में हुआ। वह बौद्ध धर्म का अनुवायी था। उसका लिसा हुआ समरकोष संस्कृत के विद्यार्थियों में बहुत लोक्षित है। अमर-सिंह की गखना भी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की राजसभा के अवस्था में की आती है।

स्मृति-प्रंथों में मनुस्मृति, विष्णुस्मृति और याज्ञवलक्यस्मृति का निर्माण गुप्त काल से पहले हो चुका था। श्रव नारदस्मृति, कात्यायनस्मृति और वृहस्पितस्मृति का निर्माण हुआ। नीति-प्रंथों में कामंदक नीतिसार इसी काल की रचना है।

गिणत, ज्योतिष आदि विज्ञानों की भी इस काल में बहुत उन्नति हुई। आर्थभट्ट और वराहमिहिर जैसे प्रसिद्ध गणिवृह्स श्रीर ज्योतिषी इसी युग में हुए थे। वराहमिहिर की गंगाना भी चंद्रगप्त द्वितीय के नवरलों में की गई है। गणित शास्त्र में दश-मलव का सिद्धांत बड़े महत्व का है। गुप्त काल तक यह सिद्धांत भारत में विकसित हो चुका था। रोमन लोग इससे सर्वेथा श्रपरिचित थे। यूरोप के लोगों को ग्यारहवीं मदी तक इसका ज्ञान नहीं था। यही कारण है, कि गिएत की वहाँ अधिक उन्नति नहीं हो सकी। अरब लोग पहले-पहल इस सिद्धांत को यूरोप में ले गये। पर अरबों ने इसे भारत से भीखा था। इंब्न वाशिया (नवीं सदी), अलमसूदी (दसवीं सदी) और अलबरूनी (ग्यारहवीं सदी) जैसे अरब लेखकों ने यह स्पष्ट स्वीकार किया है. कि दशमलव का सिद्धांत हिंदुओं ने आविष्कृत किया था, और अरबों ने इसे उन्हीं से सीखा था। आर्थ-भट्ट के प्रथ श्रायभद्दीयम् में इसका स्पष्टतया उल्लेख है। यह भंथ गुप्त काल में पाँचवीं सदी में लिखा गया था। पर भारतीय लोग पाँचवीं सदी से पहले इस सिद्धांत से परिचित थे। पेशाबर के समीप वक्शाली नाम के गाँव में एक बहुत पुराना हस्तिलिकत प्रथ मिला है। यह प्रथ गणित विषय पर है। इसकी भाष के श्राधार पर यह निश्चित किया गया है. कि यह मंय सीथी सदी का है। इसमें न कैंवल दशमलंब के सिद्धांच का स्पष्ट हैं। से प्रतिपादन है, अपितु गणित के अंच्छे उसे सुधी का संस्तेख है। इसने अनुशीलन से प्रतीव होता है, कि गुप्तकालीन मारत

में गिखित विज्ञान अञ्झी उन्नति कर चुका था। आर्थभट्ट का पंथ आर्थभट्टीयम् भी गिखित के संबंध में उस युग के ज्ञान को मिलीभाँति प्रकट करता है। यह पंथ खास पाटकीपुत्र में लिखा गया था; और इसमें अंकगिखित, अलखबरा और ख्योमेट्री, सब के अनेक सिद्धांतों व सुत्रों का प्रतिपादन किया गया है।

ज्योतिष विषय पर पहला मंथ इस युग में वैशिष्ठ सिद्धांत विखा गया । इसका काल २०० ईस्बी माना जाता है । इससे पहले भारत में एक साल में ३६६ दिन माने जाते थे। पर वैशिष्ठ सिद्धांत में यह प्रतिपादन किया गया है, कि एक साल में ३६६ दिन न होकर ३६४-२४६१ दिन होते हैं। कुन्त काल में दिनगखना के विषय में भारतीय स्रोम सत्य के बार्व समीक तक पहुँच गये थे। ३८० ईस्वी में बौलिश सिद्धांत लिखा क्या इसमें सूर्यमहत्त और चंद्रमहत्त के नियमों का अखीमाँति प्रति-पादन किया गया है। पौलिश सिद्धांत के कुछ वर्षी बाह ४०० ई० में रोमक सिद्धांत लिखा नया। विश्वतः, यह रोजन क्षेत्रों के क्योतिष ज्ञान के आचार पर लिखे स्था का । भारत और रोम का उस समय चनिष्ट संबंध था। इस वंश से २८४० वर्ष का एक युग माना गया है। यह मीक और रोमन ब्लोविव के अनु सार ही है। आचार्य बराइमिहिर ने ब्योतिय के संबंध के लो त्रंथ लिखे, उनके नाम ये हैं किया सिद्धांतिका, बृहक्काली बृहत्संहिता और लघुजातक। इसमें से पिछले हो का अधुकार अलगरूनी ने अरबी भाषा में किया था। बराइमिहिर की पुरवकों में फलिब ज्योविष का बड़े बिस्तार से संविधादन किया गया है।

पर गुर काल के वैक्षानिकों में सबसे बंदा आर्थनह था। इस विक्यात क्योतियी का जन्म पॉचर्स क्यो में बाटबीयुत्र में हुआ बा। जब उसकी बायु केवस २३ वर्ष की बी, बनी उसने अपने

प्रसिद्ध प्रंथ आर्यभट्टीयम् की रचना की थी। उस युग में अर्ले-म्ब्रेंड्या ज्योतिष के अध्ययन का बड़ा केंद्र था। मिश्र के राजाओं को संरचता में यहाँ ब्रीक ज्योतिषी नई खोज में निरंतर लगे रहते थे। पाआत्य संसार ने ज्योतिक के चेत्र मं जो उन्नवि को थी, आर्य भट्ट की उससे पूरा-पूरा परिचय था। ं उसने भारतीय चौर पाश्चात्य, सब विज्ञानों का भलीमाँति अनु-शीलन किया था, और उन सबका भलीभाँ वि मंथन करके, सत्य को असत्य से जलग करने और सत्य सिद्धांतीं का प्रति-पाइन करने के लिये अपना प्रंथ लिखा था। सूर्य और चंद्र का प्रहण राहु और केतु नाम के राक्सों से प्रसने की वजह से नहीं होता, अपितु जब चंद्रमा सूर्य और पृथिवी में बीच में या पृथिवी की छाया में आ जाता है, तब चंद्रश्रहण होता है, इस सिद्धांत का आर्थभट्ट ने स्पष्ट रूप से वर्शन किया है। ष्ट्रियेवी अपने ज्यास के चारों तरक घूमती है, दिन और रात क्यों झोटे बड़े होते रहते हैं, भिन्न-भिन्न नक्जों और महों की मित किस प्रकार से रहती है—इस प्रकार के बहुत से विषयी पर ठीक कीक सिद्धांत प्रतिपादित किये हैं। वर्ष में कितने दिन होते हैं, इस विकय में आधुनिक ज्योतिकियों का मत यह है, कि ३६४-२४६३६०४ दिन का वर्ष होता है। आर्बभट्ट की गणना के अनुसार साल में ३६४-२४८६८०४ दिन होते ये। आर्यमट्ट की गणना वर्तमान ज्योतिकियों की मणना के बहुत समीप है। प्राचीन मीक ज्योतिकी भी इस संबंध में सस्य के इतने समीप नहीं पहुँचे थे।

स्योतिष में आर्यमह के अनेक शिष्य थे। इनमें निःशंक, व षांहुरंग स्वामी और लाटदेव के नाम विशेषरूप से उल्लेखनीय हैं। इनमें भी लाटदेव आगे चल कर बहुत प्रसिद्ध हुआ। उसे 'सर्वसिद्धात गुरु' सममा जाना था। उसने पौलिश श्रीर रोमक सिद्धांनों की व्याख्या बड़े सुन्दर रूप से की थी।

इस्रो काल का उम्रोतिष संबंधी एक और प्रंथ बहुत प्रसिद्ध है, इसका नाम है सूर्यसिद्धांत । इसके लेखक का नाम जात नहीं है। भारतीय उम्रोतिक्षी इसे बढ़े आदर की हिष्ट से देखते हैं, और इसमें संदेह नहीं, कि इसकी रचना भी गुप्त काल में

ही हुई थी।

भारत के प्राचीन विद्वान विदेशियों से विद्याप्रहण में कोई संकोच नहीं करते थे। अलेग्जेंड्या में शिक पंडितों द्वारा न्योतिष की जो उन्नति हो रही थी, गुप्त काल के भारतीय ज्योतिषी उससे भली-भाँति परिचित वे। वे उसकी विचा का आदर भी अली-भाँति करते थे। यही कारण है कि वराह मिहिर ने लिखा है, कि यद्यपि यवन् (श्रीक) लोग स्लेच्छ हैं पर वे ज्योतिष विद्या में बड़े प्रवीस हैं, अतः उन्हें ऋषियों के समान ही आदर देना चाहिये। भारतीय पंडितों की इसी बुत्ति का परिलाम था, कि जहाँ उन्होंने स्वयं खोज और चिंतन द्वारा ज्योतिय के श्रानेक सिद्धांतों का आविष्कार किया, वहाँ उन्होंने ग्रीक लोगों से भी बहुत कुछ सीखा। अनेक आधुनिक विद्वानों की हाँदि में भारतीय ज्योतिष के केंद्र, हारिज, जिला आदि अनेक शब्द औक भाषा से लिये गये हैं। रोमक सिद्धांत भ्रंथ से भारतीय ज्योतिष पर पाश्चात्य प्रभाव स्पष्ट हिन्दू-गोचर बहोता है। अतः यदि कुछ पारिमाषिक सब्द प्राचीन भारतीय ज्योतिषियों ने श्रीक से लिये हों, वो इसमें आश्रव की कोई बात नहीं। पर यह ब्यान रखना बाहिके कि गुप्त काल की भारतीय क्योतिक अलेग्जें हिया की और क्योलिय की अपे हा बहुत काफी उसत थी।

का अप ता पहुत्र का जाना उन्तर काल में अञ्जा उन्नति हुई।

। चरक और सुभत की रचना गुष्त काल से वहले ही हो चुकी थी। पर बठी सदी के ग्रुक् में प्रसिद्ध श्रायुर्वेदाचार्य वाग्मह ने अष्टांम संप्रह की रचना की। यह त्रायुर्वेद का प्रसिद्ध प्रंथ है, चौर इससे सूचित होसा है, कि चरक और सुश्रुत ने जिस चिकित्सा प्रणासी का प्रारंभ किया था, वह इस काल में निरंतर उन्नवि करती रही। प्राचीन साहित्यक अनुभूति के अनु सार चंद्रगुष्त द्वितीय की राजसभा में विद्यमान नवरत्नों में धन्यन्तरि भी एक था। धन्यन्ति आयुर्वेद का मुख्य आयार्थ माना जावा है, और बैक लोग उसे अपने विकान का देवता सा मानते हैं। यह कहना बहुत कठिन है, कि आयुर्वेद का यह प्रथम प्रधान आबार्च गुप्त काल में हुआ। संभवतः इस नाम का कोई अन्य वैक चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों के होगा, पर उसका लिखा कोई मंथ इस समय उपलब्ध नहीं होता है। गुप्त काल की एक अन्य विकित्सामांवंधी पुरितका कृती तुर्कित्वान में मिली है। इसका नाम 'नावनीतकम्' है। इसे भी बुक्त बाबर ने सन् १८६० में तुर्कितान के पुराने संह-इरों में से प्राप्त किया था। यह बोटा सा प्रेव चरक, सुबुत, हारीत, जातुकर्य, कारपाक्त और पाराशर संहिता जाहि के आधार पर लिसा गया है। इनमें से अनेक प्रय इस समय उपलब्ध नहीं होते, पर नावनीतकम् में उनके आधार पर कीं इसले (प्रयोग) किसें हैं, वे अगरत से बाहर तुर्किस्तान में मिल गये हैं।

हत्त्युपवेद नाम से भी एक तंत्र गुप्त काल में लिखा गयान या। इसका रचयिता पालकाण नाम का एक पशुष्तिकरस्क या। यह एक विशास ग्रंथ हैं, जिसमें १६० अध्याय हैं। हाथियों के रोम, उनके निदान और विकित्सक्षका इसमें विस्तृत वर्त्वका है। प्राचीन भारत की सैन्यशक्ति में हाथियों का बहा कहान था। श्रतः उनकी चिकित्सा के संबंध में इतने झान का विकासः हो जाना विसकुतः स्वामाधिक दात थी।।

रसायन विद्यान में भी शुष्त काल. में बहुत उन्नति हुई । 🗠 दुर्गाभ्यवश, रसायन विद्या के इस. काक के कोई भी प्रंथ उप-सञ्च नहीं होते । पर इस विका ने गुप्त कास में क्रिस इह तक उन्नवि कर सी थी, इसका जीवा जागता त्रस्यक उदाहरस दिल्ली के समीप महरीली में प्राप्त लीह स्तंम है। यह स्तंम २४ कीट ऊंचा और १८० मन के सममयः भारी है। इतना अ भारी और बढ़ा सौह स्तंम किस बकार तैयार किया गया, यहर वक भारी समस्या है। सोहे को गरम करके बोट देकर इतना विशास स्तंम कभी भी तैयार नहीं किया जा सकता, क्योंकिः करन करने से जो जाँच पैदा होगी, उसके बादख इतनी दूर तक कोई आएमी सदा नहीं है। सकेमा, कि बोट देकर बसे एक निश्चित काकृति का बनाया जा सके। दूसरा वरीक्राः वरः हो सकता है, कि इस साट को डाल कर बनावा जावें। बदि मुप्त कालर के मारबीक सिल्पी इतनी बड़ी लोके की लाट को हास सकते के तो निस्संदेह कें अातु विक्राल और शिल्पःहय---बसाय में बहुत ही अधिक उन्नति कर चुके थे। इस बौंह स्तंत्र में एक आरम्बर्क की बात यह हैं, कि १६००: वर्ष के सगमगंत बीत जाने पर भी इस पर जैंग का नाम- निशास नहीं हैं। यह स्तंत्र इतने दीर्घ काम से वर्षा, जाँकी, गरमी, सरदी सब सहता रहा है, पर पानी वाः ऋतु काः इस पर कींके बनाय नहीं. पका। सोहे को फिस प्रकार ऐसा बनावा स्वाह कि इस पर वांग भी न सरो, यह एक ऐसा रहस्य है, जिसे वर्षमाण वैद्यानिक भी नहीं समग्र सके हैं। विकास ने सुक्तः कांच के वैसी वज्ञति-क्ष की इसका यह कार्त स्थाहर से । ल्यास्तिहर कर बहस्सहिता में मंदित और त्योतिय के

अतिरिक्त अन्य बहुत से विषयों का भी प्रतिषादन किया गया है। तलकारों को किस प्रकार तीक्ष्ण बनाया जावे, सोने व स्त्रों के आभूषण कसे तैयार किये जावें, मुक्ता वेंद्र्य रत्न जाति की क्या पहचान हैं, वृत्त किस प्रकार मौसम से भिन्न दूसरे समय में भी फल दे सकते हैं, घोड़े हांथी कुत्ते आदि में अच्छे या बुरे की पहचान कैसे की जाय, मंदिर राजप्रासाद आदि कैसे बनाये जावें, भूमि में नीचे कहाँ जल की धारा है इसे कैसे जाना जाय, बादलों के कितने प्रकार होते हैं. और वर्षा या मौसम के भविष्य का पता कैसे लगाया जाय आदि सब विषयों पर वराह सिहर ने अपने प्रथ में विचार किया है। इससे प्रकट हाता है, कि गुप्त काल के विचारक इन सब बातों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में ज्यापृत थे।

### (२) दार्शनिक साहित्य

षड्दर्शनों का निर्माण मौर्योत्तर काल में हो चुका था, यह हम पहल प्रदर्शित कर चुके हैं। पर दार्शनिक विचारों का विकास गुप्त काल में जारी रहा। मीमांसा पर शबरभाष्य ३०० ई० क लगभग लिखा गया था। इसकी स्थिति वही है, जो कि पतं जाल के महाभाष्य की पाणिनीय व्याकरण के साथ है। शबरभाष्य में कैवल याक्रिक श्रनुष्ठानों का हो प्रतिपादन नहीं किया गया, श्रपितु श्रात्मा, परमात्मा, मुक्ति श्रादि दार्शनिक विचयों की भी विस्तार से मीमांसा की गई है। मीमांसा सूत्रों में जिन विचारों को सूक्ष्म रूप से प्रकट किया गया था, शबर भ ष्य में उन्हीं का बहुत विकास किया गया है। उपवर्ष नाम क एक और दार्शनिक तीसरी सदी के प्रारंभ में हुआ जिसके क उद्धाण शबर ने दिये हैं। सांख्य दर्शन का प्रसिद्ध मंथ सांख्यकारिका चौश्री सदी के श्रह में लिखा गया था, जिसका सांख्यकारिका चौश्री सदी के श्रह में लिखा गया था, जिसका

लेखक ईश्वरकृष्ण है। सांख्य दर्शन तो मौर्योत्तर युग में बन्ध चुका था, पर इस गुप्त काल में वह और विकसित हुआ, और ईश्वरकृष्ण ने सांख्यकारिका में उसे एक अत्यंत सुन्दर रूप दे दिया। योगसूत्रों पर भी इस युग में व्यासभाष्य लिखा मया यह माना जाता है, कि योग सूत्रों का रचियता महर्षि पतंजलि था, पर उनकी विशद रूप से व्याख्या आचार्य व्यास ने की। योग के इस व्यासभाष्य का रचनाकाल तीसरीं सदी के अंत में माना गया है।

न्यायस्त्रों पर भी इस युग में बात्स्यायन भाष्य लिखा गया है इस भाग्य में बोद्धों के माध्यमिक संप्रदाय योगाचार संप्रदाय के विविध मंत्रव्यों का खंडन किया गया है। बौद्धों के इन संप्रभ दायों का विकास गुष्तकाल से पहले हो चुका था, अतः यह स्पष्ट है, कि उनके मंत्रव्यों का खंडन करने वाला यह वास्त्या- यनभाष्य गुप्त काल की ही कृति है। बैशेषिक दर्शन के पुराने सूत्र की विशद व्याख्या करने के लिये आचार्य प्रशस्तपाद ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंथ इसी युग में लिखा। यह पदार्थ वर्म संमह मंथ वैशेषिक दर्शन का एक अत्यंत उपयोगी मंथ है।

बौद्धों के भी दार्शनिक साहित्य का इस युग में बहुत विकास हुआ। कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म दो प्रमुख संपदायों में विभक्त हो गया था. महायान धौर हीनयान। महाधान का प्रचार मुख्यतया गांधार, कंबोज और उत्तर के अन्य प्रदेशों में हुआ। हीन्यान का केन्द्र लंका था। बरमा, सियाम, कंबोडिया और पूर्वी एशिया के अन्य प्रदेशों में महायान और हीनयान, दोनों में इस समय में बहुत से दार्शनिक विचारों का विकास हो रहा था। प्राचीन वैदिक और धौराखिक धर्म के पुनकत्थान के कारक विकास धार्मिक विचारों के संघर्ष प्रारंस हुआ था, असने हार्शनिक विचारों के

विकास में बहुत सहाबता दो। इस थुग में बौद्धों श्रीर श्रम्य धर्मावलंबियों में प्रायः शासार्थ हुआ करते थे। दोनों तरफ के विद्धान पंडित अपने-अपने मंतव्बों को तर्क और युक्ति से प्रति-वादन करने में तत्पर थे। इसी लिये इस काल में दार्शनिक साहित्य खूब उन्नत हुआ।

पाँचनीं सर्ग के प्रारंभ में बुद्धचोष नाम का एक वड़ा विद्वान्
हुआ। यह मगध का रहने वाला था। वैदिक धर्म का परित्याग
कर इस मंडित ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया और लंका में अनुराधपुर के विहार को अपना कार्यचेत्र निश्चित किया। इसकी
कृतियों में सबसे प्रसिद्ध विसुद्धिमगा (विशुद्धिमार्ग) है. जिसमें
यह प्रतिपाद्ध किया गया है, कि शील, समाधि और प्रक्का से
महुष्य किस प्रकार निर्वाखपद को प्राप्त कर सकता है। त्रिपिटकों
पर भी बुद्धघोष ने भाष्य लिले। हीन्यान संप्रदाय की उन्नति
में बुद्धघोष का बड़ा हाथ है। उसके कुछ समय बाद बुद्धद्वत्त
नाम के नागध चंडित ने लंका जाकर अभिधम्मावतार, स्पास्व
विमाग और विनव विनिच्चय नाम के प्रथ लिले। हीन्यान के
वार्मिक व दार्शनिक साहित्य में इन दो मागध पंडितों के प्रवां
का बहुन ऊँवा स्थान है।

गुप्त काल में कारमीर, गांबार और कांबोज में भी हीनयान धर्म का प्रचार हुआ। लंका के अनेक बौद्ध भिक्खु इस बुग में मारव आये, और उन्होंने अपने सिद्धांतों का वहाँ प्रचार किया। उत्तर-पश्चिमी भारत में वसुबंधु नाम का प्रकांद बौद्ध पंडित इसी युग में हुआ, जिसके लिखे मंच अभिन्नमंकीरा में बौद्ध धर्म के मौलिक सिद्धांतों को इतने सुम्दर रूप में प्रविच्यादित किया गया है, कि बौद्धों के सभी संप्रदाय उसे प्रामा गित कूप में स्वीकार करते हैं। पर/ उत्तर-पश्चिमी आरत में सुख्यवया महायान का ही प्रचार रहा। इसके भी हो हुएक

संप्रदाय थे, माध्यमिक और योगाचारी माध्यमिक संप्रदाय का प्रवर्तक नागार्जुन था। उसका प्रमुख शिष्य आर्यदेव था, जिसने वीसरी सदों में चतुःशतक नामक प्रसिद्धः दार्शनिक प्रथ लिखा। महायान संप्रदाय के दो अन्य प्रसिद्ध ग्रंथ वज्रक्छेदिका प्रज्ञापारमिता श्रीर प्रज्ञापारमिता हृदयसूत्र भी इसी सदी में लिखे गये। योगाचार संप्रदाय का प्रवर्तक मैत्रेयनाथ दूसरी सदी के अंत में हुआ था। पर इस संप्रदाय के दार्शनिक विचारी का विकास गुप्त,काल में ही हुआ। योगाचार संप्रदाय के विकास में आचार्य असंग का वड़ा हाथ है। बुद्धघोष के समान यह भी पहले वैदिक धर्म का अनुवायी था, पर बाद में क्रीह ही गया था। इसने तीसरी सदी के अंत में महायान संपरिषद, योगाचार भूमिशास और महायान स्त्रालंकार नाम के प्रसिद्ध प्रथ लिखे। असंग प्रकांड पंडित था । भारतीय दर्शनशास का उसे बहुत उत्तम झान था । बौद्धों में दार्शनिक, विचारों के विकास का बहुत कुछ श्रेय असग और उसके भाई वसुबंधु को है। वसुबंधु ने जहाँ अभिधर्मकोश लिखा, जो सब बौढ़ों को समानरूप से मान्य था, वहाँ अनेक दाशनिक प्रंथों की भी रचना की। विज्ञानवाद का वही बढ़ा प्रवक्ता हुआ। इस होड़ दर्शन के अनुसार संसाद मिथ्या है। सत्य सत्ता केवल विकात' है। अन्य सन पदार्थ शशश्रुङ्क व वन्त्र्यापुत्र के समान मिल्ला है। जलती हुई लकही को घुमाने से जैसे आग का हुकर सा नजर आता है, पर वस्तुतः उसकी कोई सत्ता नहीं होती, ऐसे ही संसार में जो कुछ हर्ष्टिगोचर हो रहा है, उसकी वस्तुतः कोई सत्ता नहीं है। यह विचारमारा वेशत के बाह तवाद में बहुत कुछ मिलती-जुलती है। वसुबंध ने विशिविका और त्रिस्तिका प्रथी में इसी विस्तिनिवाद की सुचीक रूप से प्रति-पादन किया है। उसने अपने अपने प्रथा में सांख्य, योग, वैशे- विक और योमांसा दर्शनों के सिद्धांतों का भी संडन किया है। असंग और वसुबंधु बड़े भारी पंडित थे, और वीद्ध दर्शन के विकास में उनका बहुत बढ़ा भाग है। बौद्धों के पृथक तकशास का प्रारंभ भी बसुबंधु द्वारा ही हुआ, पर बौद्ध तर्कशास के विकास का प्रधान श्रे य आवार्य दिक्नाग को है। दिक्नाग गुप्त काल में जीयी सदी के अंत में हुआ आ। जसने न्याय और तकशास पर बहुत सी पुस्तक लिखीं। दुर्भाग्यवश ये इस समय ज्यलक्य नहीं होतीं, यदाप उनके अनेक उद्धरण उद्योतकर और इमारे चभट्ट सहश सनावनवर्मी पंडितों ने अमने अंत्रों में दिवे हैं। दिक्नाग की एक पुस्तक न्यायमुख बीनी और तिक्वती माथाओं में मिली है। पर संस्कृत में अभी तक उसका कोई मंथ नहीं मिला। दिक्नाग का शिष्य शंकरावार्व था, जिसने न्यायप्रवेश नामक पुस्तक पाँचवीं सदी के शुरू में लिखी। यह इस समय संन्कृत में उपलब्ध है।

जेन धर्म के भी अनेक उत्कृष्ट दार्सनिक ग्रंथ इस युग में किले नये। पुराने जैन बर्मभंथों पर अनेक भाष्य इस समय लिले गये, जिन्हें निर्मुक्ति और चूर्णि कहते हैं। इस समय के जैन भाष्य करों में मद्रवाहु द्वितीय का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उसने बहुत से प्राचीन प्रथों पर निर्मुक्त किल कर न केनल उनके आश्रय को अधिक स्पष्ट किया, अपित नजी गरी में दार्शनिक विचारों को भी प्रगट किया। जैनों के सब प्राचीन प्रथ प्राकृत साथा में वे। पर गुप्तकाल में संस्कृत का पुनकत्थान हुआ था। पौराणिक धर्म के लेखकों ने तो इस सुग में संस्कृत में अपने सब प्रय लिखे ही के, पर बौद्ध धर्म में भी महाजान संप्रदाय के प्रथ संस्कृत में ही लिले मथे। इस युग में जैनों में भी संस्कृत में अपने सब प्रय हिस्स में भी महाजान संप्रदाय के प्रथ संस्कृत में ही लिले मथे। इस युग में जैनों में भी संस्कृत में अपनी पुरस्कों का लिखाना हुए हुआ।

त्राचार्य उमास्वाति ने अपना मसिद्ध मंथ तत्त्वार्योधिगमसूत्र और सिद्धसेन ने अपना न्यायावतार संस्कृत में ही लिसा।

# (३) यामिक दशा

मीर्योत्तर युग में प्राचीन बैदिक धर्म के पुनरद्ध र की जो त्रकिया प्रारंभ हुई थी, गुप्तकाल में उसने और भी जोर एक्झा है प्रायः सभी गुप्त सम्राट् भागवत वैष्ण्य वर्भ के अनुसावी वे पर अहिंसावादमधान वैष्णुव धर्म को मामते हुए मी उन्होंने प्राचीन वैदिक परंपस के अनुसार <del>अश्वमेष यह किये। महा-</del> भारत, मनुस्पृति और मीमांसासूत्रों में यहाँ की उपयोगिता पर बहुत बल दिया गया है। इस कील के आर्थ पंडित. वैदिक भर्म का पुनः प्रचार करने में ज्यापृत थे। यही कारस है, कि यहीं की परिपाटी इस युग में फिर से शुरू हो सई थी। न केबस मुप्त सम्राटों ने, अपितु इस युग के अन्य अनेक राजाओं ने भी अरवमेच यह का अनुष्ठान किया था। दक्षिणी भारत में शालकायन वंश के राजा विजयदेव वर्मन और त्रैकृटक वंश के राजा दहसेन ने इसी काल में अश्वमेध थहा किये। केवल अश्वमेध ही नहीं , अग्निष्टोम, वाजपेस, वाजसनेय, बृहस्पति-सब आदि प्राचीन वैदिक यहाँ के अनुकाम का भी इस युग में उल्लेख आता है। इन यहाँ के अवसर पर जो यूप बनाये गर्बे वे, उनमें से भी अनेकों के अवशेष वर्तमान समय में उपसब्ध हुए हैं। न केवल बड़े-बड़े सम्राट्, अपितु विविध सामेत राजा भी इस युग में विकिध यहाँ के अमुन्ठान में समय है। बीद वर्ष के प्रवत्न होने के समय में इन यहाँ की परिवाटी बहुत कुछ निष्ट हो गई थी। यही कारण है, कि रीक्षुनाक, नद और मीर्भ राजाओं ने इन प्राचीन यहां का अनुष्ठान नहीं किया प्र मा नहीं से कोई लाम नहीं है, यह विचाद उस समय प्रवदा

हो गया था। पर वैदिक धर्म के पुनकत्थान के इस युग में अब यह परिपाटी फिर प्रारंभ हुई। यहां को निमित्त बनाकर मनुष्य दीन, अनाथ, आतुर और दुखी लोगों की बहुत सहायता कर सकता है. यह विचार इस समय बहुत जोर पकड़ गया था। संभवतः, इसोलिये समुद्रगुप्त ने लिखा था, कि पृथिवी का जब करने बाद अब वह अपने सुकर्मों से स्वर्ग की विजय करने में तत्पर है।

पुरांने वैदिक धर्म में परिवर्तन होकर जिन नये भौराखिक संप्रकायों का प्रादुर्भाव हुआ था, उन पर हम पहले प्रकाश डाल चुके हैं। भागवत और शैव धर्म इस युग में बहुत जोर कड़ रहे थे। गुप्त सम्राट् वैष्णव (भागवत) धर्म के अनुयायी थे। उनके संरच्या के कारण इस धर्म की बहुत उनति हुई। इस युग में बहुत से वैष्णव मंदिरों का निर्माण हुआ। अनेक शिलालेकों में भक्त धर्मप्राण लोगों द्वारा बनवाये गये,विष्णु मंदिरों और विष्णुष्वजों का उल्जेख है। विष्णु के दस अव-वारों में से वराह और कृष्ण की पूजा इस समय अधिक प्रच-बित थी। अनुभूति के अनुसार वराह ने प्रलय के समय मन होती पृथिवी का उद्घार किया था। दस्युत्रों श्रीर 'म्लेच्छों के श्राक्रमणों से भारतभूमि में जो एक प्रकार का प्रलय सा जप-स्थित हो नया था, उसका निराकर्ण करने बाले सम्नाटों के इस शासनकाल में यदि भगवान के बराहावतार की विशेष रूप से पूजा हो, तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। राम को भग-वान विश्मु का अवतार मानकर पूजा करने की प्रश्नुचि इस् समय तक प्रचलित नहीं हुई थी। कृष्ण की पूजा का उन्हें इस युग में बहुत से शिलालेखों में तमाया जावा है। पर राम की पूजा के संबंध में ऐसा कोई निर्देश इस युग के अवशेषों में उपलब्ध नहीं होता। पर राम के परम पावन वरित्र के कार्रा

小是 情不苦 计有限处理管理 中 的人名英格兰人姓氏格兰

उनमें भगवान् के त्रांश का विचार इस समय में विकसित होना प्रारंभ हो गया था। कालीदास ने इस का निर्देश किया है। पर राम की पूजा भारत में छठी सदी के बाद ग्रुरू हुई।

गुष्त काल में बहुत से शिव मंदिरों का भी निर्माण हुआ।
गुष्त सम्राटों के शिलालेखों में दो अमात्यों का उल्लेख आता
है, जो शैव धर्म के अनुयायी थे। इनके नाम शाब और
पृथ्वीषेण हैं। इन्होंने अपने नाम को अमर करने के लिये
शिव के मंदिरों का निर्माण कराया। गुष्तों के पहले के मारशिव और वाकाटक राजा शैव धर्म के अनुयायी थे। गुष्त
काल में भी वाकाटक, मैत्रक, कदम्ब और परिश्राजक बंशों के
राजा मुख्यत्या शैव धर्म का अनुसरण करते थे। हुण्राजा
मिहिरगुल ने भी शैव धर्म प्रहण किया था। इस प्रकार यह सफ्ट
है, कि वैष्णव धर्म के साथ-साथ शैव धर्म भी गुष्त काल में
काफी प्रचलित था। शैव मंदिरों में जहाँ शिवलिंग की स्थापना
का जाती थी, वहाँ जटाजूटधारी, सर्प, गंगा और चंद्रमा से
युक्त शिव की मानवी मूर्ति को भी प्रतिष्ठापित किया जाता था।
शैव राजाओं के सिक्कों पर प्रायः त्रिशूल और नंदी के चित्र
अंकित रहते हैं।

मीर्योत्तर काल में सूर्य के भी मंदिरों की स्थापना शुरू हुई थी। ऐसा पहला मंदिर संभवतः मुलतान में बना था। पर गुष्त काल में मालवा, ग्वालियर, इन्दीर और वधेल खंड भी सूर्य मंदिरों का निर्माण हुआ था। इससे सूचित होता है, कि विष्णु पूजा भी इस युग में अधिकाधिक सोकप्रिय होती जा रही थी।

सनातन वैदिक धर्म के पुनरुद्धार से बौद्ध और जैन धर्मों का जोर कुछ कम अवश्य हो गया था, पर अभी भारत में उनका काफी प्रचार था। काश्मीर, पंजाब और अफगानिस्तान

के प्रदेशों में प्राय: सभी लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। जब चोनी यात्री फाइयान भारत में यात्रा के लिये आया, वो उसने देखा कि इन प्रदेशों में हजारों बौद्ध विहार विद्यमान थे, जिनमें लाखों की संख्या में भिक्खु लोग निवास करते थे। बर्तमान संयुक्त प्रांत, बिहार, बंगाल श्रीर मध्यभारत में भी बौद्ध धर्म बहुत संमृद्ध दशा में था। फ्राइयान के अनुसार कपिलवस्तु, श्रावस्त्री, वैशाली, सदृश पुरानी नगरियाँ श्रव बहुत कुछ चीए दशा में थीं। पर इसका कारण बौद्ध धर्म का चय नहीं था। भारत के राजनीतिक जीवन में पुराने गए-राज्यों और जनपदों का स्थान श्रव शक्तिशाली मागध साम्राज्य ने ले लिया था। अब भारत की वैभवशाली नगरियाँ पाटली-पुत्र, पुष्पपुर ऋोर उन्जैनी थीं। पर मथुरा, कौशाम्त्री, किसया ( कुसी नगर ) श्रीर सारनाथ में अब भी बौद्ध विहार बड़ी समृद्ध दशा में विद्यमान थे। अजन्ता, पल्लोरा, कन्हेरी, जुन्नार आदि के गुहामंदिरों में अब भी बौद्ध भिक्खु हजारों की धंस्या में रहते थे। खास मगध में ही, नालन्दा के प्रसिद्ध बौद्ध विहार के अनुपम गौरव का प्रारंभ गुष्त काल में ही हुआ था। इस युग में आंध्रदेश बौद्ध धर्म का बहुत महत्वपूर्ण केन्द्र था। उसे आचार्य नागार्जुन ने अपना प्रधान कार्यस्त्र चुना था, और शिष्य परंपरा के प्रयत्नों के कारण वह प्रदेश बीद धर्म का गढ़ सा बन गया था। नागार्जनी कोएड नाम का बड़ा समृद्ध विहार वहाँ विद्यमान था, जिसमें हजारों की संस्था में भिक्ख लोग निवास करते थे। इस वैभवपूर्ण विहार के भग्नावशेष अब तक भी विद्यमान हैं। काञ्ची और वल्लमी में भी बड़े-बड़े विहार इस काल में विद्यमान थे, जो बौद्ध दशन धर्म और शिक्षा के बड़े केन्द्र माने जाते थे। इनमें भिक्सुओं को मोजन, वस आदि सब जनता को तरफ से दिये जाते

राजा श्रीर प्रजा, सब् इनकी सहायता के लिये उदारता के साथ दान देते थे। वैष्याव श्रीर शैव धर्मों के प्रचार के बावजूद भी गुप्तकाल में बौद्ध धर्म पर्याप्त उन्नत और विस्तीर्स था।

जैन धर्म के इतिहास में भी गुप्त काल का बहुत महत्व है। इस समय तक जैनों में दो मुख्य संप्रदाय हो चुके थे, दिगंबर श्रीर श्वेतांबर । श्वेतांबर संप्रदाय की दो प्रसिद्ध महासभायें गुप्त काल में ही हुई । पहली महासभा वल्लभी में ३१३ ईस्वी में हुई थी। इसके अध्यत्त आचार्य नागार्जन (जैन नागार्जन, बौद्ध नागार्जुन नहीं) थे। दूसरी महासभा भी वल्लभी में ही ४४३ ईस्वी में आचार्य चमाश्रमण के सभापतित्व में की गई। इन महासभात्रों में यह निश्चय किया गया, कि जैन धर्म के मान्य प्रथों के शुद्ध पाठ कौन से हैं, और जैनों के कीन से सिद्धांत प्रामाणिक हैं। श्वेतांबर संप्रदाय मुख्यवया पश्चिमी भारत में प्रचलित था। वल्लभी और मेथुरा इसके सर्वप्रधान केन्द्र थे। दिगंबर संप्रदाय का प्रचार प्रधानतया पूर्वी भारत में था, श्रीर बंगाल की पुरुडूवर्षन नगरी इस काल में उनका केन्द्र थी। दिचासी भारत में भी दिगंबर सम्प्रदाय का ही प्रचार था। मैसूर और कर्नाटक के निवासी प्रायः जैन धर्म के ही अनुयायी थे। सुदूर दिल्ला में तामिल लोगों में भी इस समय तक जैन धर्म काफी फैल चुका था। परलव और पांडच वंशों के अनेक राजाओं ने भी जैनधर्म को स्वीकार किया था। वामिल भाषा में जैन धर्म की बहुत सी पुस्तकें इस काल में जिली गई। तामिल संस्कृति का सर्वप्रधान केन्द्र मदुरा था। वहाँ के "संगमों" में वामिल काव्य और साहित्य का बहुत उत्तम विकास हुआ था। ४७० ईस्वी में जैन, कोगों ने मदुरा में एक बिरोप 'संगम' का आयोजन किया । इसका अध्यद्य प्राचार्य वजनदी था। जैनधर्म के वामिल प्रयों के निर्माख में

इस संगम ने महत्त्व का कार्य किया। दिल्ली आरकोट जिले की पाट लेकापुरों में जैनों का एक प्रसिद्ध मंदिर था, जहाँ मुनि सर्वनंदों ने ४४८ ईस्वी में लोकविभंग नाम के प्रसिद्ध पंथ की रचना की थी। जैनदर्शन का भी विकास गुप्त काल में हुआ। आवार्य सिद्धसेन ने न्यायवार्य की रचना कर उस तर्कप्रसाली का प्रतंभ किया, जिसके कारस आगे चलकर जैन पंडित दर्शन और न्याय में अन्य संप्रदायों के समकच हो गये।

इस प्रकार यह स्पष्ट है, कि गुप्त काल में पौराखिक आर्य धर्म, बौद्ध धर्म, और जैन धर्म साथ-साथ मारव में फल-फल रहे थे। तीन मुख्य धर्मी और उनके बहुत से संप्रदायों व मतमतां-तरों के एक साथ रहते हुए भी इस काल में सांप्रदायिक विद्वेष का अभाव था । सब मतों के आचार्य व पंडित आपस में शासार्थी में व्यापृत थे। अपने प्रंथों में वे जहाँ एक दूसरे का युक्ति व तर्क से खंडन करते थे, वहां पंडित मंडलियों और जनसाधारस के समन्त्र भी उनमें शासार्थ व वाद्विवाद होते रहते थे। पर इनके कारण जनता में धार्मिक विद्वेष उत्पन्न नहीं होता था। इस काल के राजा धर्म के मामले में सहिष्णु थे। सम्राट् समुद्रगुप्त परम भागवत थे, वे वैद्यवयर्म के अनु-यायी थे। पर उन्होंने अपने राजकुमारों की शिक्षा के लिये आचार्य वसुबंधुको नियत किया था, जो अपने समय का प्रख्यात बौद्ध विद्वान् था। एक हो परिवार में भिन्न-भिन्न व्यक्ति भिन्न भिन्न धर्म के अनुयायी हो सकते थे। राजा शान्तमृत स्वयं वीदिक धर्म का माननेवाला था, पर उसकी बहुन, लड़कियाँ श्रीर पुत्रबंधुएँ बौद्ध धर्म को मान्ती थीं। गुप्त वंश में ही कई सम्राट् बौद्ध हुए। पुरुगुप्त, नरसिंहगुप्त और बुधगुप्त धर्म की दृष्टि से बौद्ध थे। सम्राट् कुमारगुष्त प्रथम का बड़ा सड़का पुरुगुष्त बोद्ध था, श्रीर बोटा लड्का स्कंद्गुष्त परम भागवतः

था। यह इस युग की धार्मिक सिहच्युता का ब्वलन्त उदाहरण है। दान के अवसर पर राजा लोग सब संप्रदायों को हिन्द में रखते थे। सम्राट् वैन्यगुष्त स्वयं शैव था, पर उसने महायान संप्रदाय के वैवर्त्तक संघ को उदारतापूर्वक दान दिया था। नालंदा के प्रसिद्ध बौद्ध विहार के वैमव का सूत्रपात वैष्णवधर्मा संवलंबी गुष्त सम्राटों के दान से ही हुआ था। उच्च राजकीय कर्मचारियों को नियुक्त करते समय भी धर्ममेद को कोई महत्त्व नहीं दिया जाता था। वैष्णव गुष्त सम्राटों के कितने ही उच्च राजकमंचारी बौद्ध थे। ये बौद्ध कर्मचारी अपने धर्म का स्वतं अता के साथ अनुसरण करते थे, और अपनी श्रद्धानुसार बौद्ध विहारों और चैत्यों को सहायंता देते थे।

सनातन पौराणिक धर्म के विविध संप्रदायों में भी इसी।
प्रकार सौमनस्य की भावना विद्यमान थी। प्राचीन आर्थ धर्म के
इतिहास में यह युग समन्वय का था। शिव, विष्णु सूर्य, दुर्गा
ध्यादि देवी देवता एक ही भगवान के विविध रूप हैं, यह
स्मार्त भावना इस काल में प्रारंग हो गई थी। साधारण आर्थ
गृहस्थ सब मंदिरों को, सब देवी-देवताओं को और सब धर्माचार्या को सम्मान की हष्टि से देखता था।

पर बौद्ध और जैन धर्म, सनातन पौराणिक धर्म से इस युग में पृथक होते जा रहे थे। मौर्योत्तर काल में बौद्ध भिक्खुओं और जैन मुनियों के प्रति श्रद्धा की जो भावना सर्वसाधारण भारतीय जनता में थी, वह अब बीए हो रही थी। इसका कारण यह है, कि पौराणिक धर्म के पुनरत्थान के युग में जो प्रवल धार्मिक आंदोलन शुरू हुए थे, उन्होंने जनता में बौद्धों और जैनों के प्रति विरोध की भावना को बहुत कुछ प्रज्यलित कर दिया था। पुष्यमित्र शुंग ने बौद्धों पर जो अत्याचार किये, ने इसी भावना के परिणाम थे। श्रव समय के साथ- साथ विधर्मियों का वह विरोध मंद पड़ गया था, पर वे लोग पौरािषक हिंदु श्रों से पृथक् हैं, यह अनुमति जनता में भली-भाँति उद्बुद्ध हो गई थी।

# बीसवाँ ऋध्याय

# गुप्त साम्राज्य की श्वासन-व्यवस्था

#### (१) साम्राज्य का स्वरूप

मौर्यवंश के शासनकाल के संबंध में जैसा परिचय कौटलीय अर्थशास्त्र से मिलता है, वैसा परिचय गुप्तों के शासन के संबंध में किसी ग्रंथ से नहीं मिलता। मैगस्थनीज जैसा विदेशी यात्री भी इस काल में कोई नहीं आया। चीनी यात्री फाइयान पाँचवीं सदी के शुरू में भारतयात्रा के लिये आया था। वह ्पाटलीपुत्र में भी रहा। उसके भ्रमणकाल में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का शासन था। भारत के बहुत बड़े प्रदेश में उसका साम्राज्य विस्तृत था। फाइयान पेशावर से वंगाल की खाड़ी तक सर्वत्र गया, पर उसे राज्य, शासन, चार्थिक दशा आदि बातों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह बौद शिद्ध था, बौद्ध घर्म के तीर्थस्थानों के दर्शन तथा धार्मिक प्रंथों के असु-शीलन के लिये ही वह इस देश में आया था। उसने भारत के प्रवापी सम्राट् वक का नाम अपने यात्रा-विवरस में नहीं सिसा। इसीलिये उसके विवरण से हमें गुप्त साम्राज्य के शासन का कुछ भी परिचय नहीं मिलता। पर फाइयान के निम्नलिखित वाक्य गुप्तकाल के शासन की उत्कृष्ट्रता को प्रदर्शित करने के लिये पर्याप्त हैं-

"भ्रजा प्रभूत और सुली है। ज्यवहार की लिखा पड़ी और पंचायत कुछ नहीं है। वे राजा की सूचि जोतते हैं, और उसका अंश देते हैं। जहाँ चाहें रहें। राजा न गाणदण्ड देता है, न शारीरिक दण्ड देता है। अपराधी को अवस्था के अनु-सार उत्तम साहस या मध्यम साहस का अर्थदंड (जुर्माना) दिया जाता है। बार-बार दस्युकर्म करने पर दिल्ल करच्छेद किया जाता है। राजा के प्रतीहार और सहचर वेतनभोगी होते हैं। सारे देश में सिवाय चाण्डाल के कोई अधिवासी न जीवहिंसा-करता है, न मद्य पीता है, और न लहसुन खोता है। दस्यु को चाण्डाल कहते हैं, वे नगर के बाहर रहते हैं और नगर में जब आते हैं, तो सूचना के लिये लकड़ी बजाते चलते हैं, कि लोग जान जायँ और बच कर चलें, कहीं उनसे झून जायं। जनपद में सूअर और मुर्गी नहीं पालते, न जीवित पशु बेचते हैं, न कहीं सूनागार (बूचइखाने) और मद्य की दूकाने हैं। कथ-विक्रय में कौदियों का व्यवहार है। केवल चाण्डाल मछली मारते, मृगया करने और मांस बेचुते हैं।"

काइयान जिन लोगों के साथ रहा था, उनका जीवन सच
गुन ऐसा ही था। पर मांस, मध, आदि का सेवन सर्वसाधारण
जनता में था या नहीं, इस विषय में बारीकी से परिचय प्राप्त
करने का अवसर काइयान को नहीं मिला। बौद्ध, जैन और
वैष्णव धर्मों के प्रचार के कारण भारत का सामाजिक और
वैयक्तिक जीवन उस युग में निःसन्देह बहुत ऊँचा था। राज्यशासन की उत्कुष्टता के विषय में काइयान के निर्देश वस्तुतः
बड़े महत्व के हैं। काइयान भारत में हजारों मीलों तक भ्रमण
करता रहा। पर उसे कहीं भी चोर, डाकू व द्रस्युओं से सामना
नहीं करना पड़ा। लगभग दो सदी बाद जब शुनत्सांग भारतयात्रा को आया तो कई जगह उस पर डाकुओं ने हमले किये।
उस समय भारत के किसी एक प्रतापी राजवंश का शासन नहीं
था। राजनीतिक अञ्च्यवस्था के कारण देश में शान्ति नहीं सह

शासन था, सब जगह शान्ति विराज रही थी। यही कारण है, कि फाइयान ने देश को सुखी और समृद्ध पाया।

कौटलोय अर्थशास्त्र जैसे प्रथ और मैगस्थनीज जैसे विदेशी यात्री के अभाव में भी हमारे पास अनेक ऐसे साधन हैं , जिनसे इम गुप्त साम्राज्य के शासन के संबंध में बहुत ही उपयोगी बातें जान सकते हैं। गुप्त सम्राटों के जो बहुत से शिलालेख व सिक्के मिले हैं, वे इस युग के शासन के विषय में बहुत उत्तम प्रकाश डालते हैं। गुप्त साम्राज्य के अन्तर्गत सब प्रदेशों पर गुप्त सम्राटों का सीधा शासन नहीं था उनके अधीन अनेक महाराजा, राजा व गण्रराज्य थे, जो अपने आंतरिक शासन में स्वतंत्र थे। सामंतों को उनके राज्य व शक्ति के अनु-सार महाराजा व राजा कहते थे। सब सामंतीं की स्थिति भी एक समान नहीं थी। आर्यावर्त या मध्यदेश के सामंत गुप्त-सम्राष्टों के ऋधिक प्रभाव में थे। सुदूरवर्ती सामंत प्रायः स्वतंत्र स्थिति रक्षते थे, यद्यपि वे गुप्त सम्राटों की अधीनता को स्वीकार करते थे। वही दशा गण्राज्यों की थी। शासन की द्दृष्टि से हम गुप्त साम्राज्य को निम्नलिखित भागों में बाँट सकते हैं-

१—गुप्तवंश के सम्राटों के शासन में विद्यमान प्रदेश—वे शासन की सुगमता के लिये भुक्तियों प्रांतों व सूबों) में विभक्त थे। प्रत्येक भुक्ति में अनेक विषय व उसके भी विविध विभाग होते थे।

२—आर्यावर्त व मध्यदेश के सामंत—इनकी बद्यपि पृथक सत्ता थी, पर ये सम्राट् की अधीनता में ही सब कार्य करते थे। इनकी स्थिति वर्तमान समय के रियासर्वा राजाओं से किसी भी प्रकार अञ्झी नहीं थी।

ि ३--गणुराज्य-प्राचीन यीधेय, मह आदि अनेक गण-

राज्य गुप्तों के शाधनकाल में विद्यमान थे। वे गुप्त सम्राट् के शासन को स्वीकार करते थे।

४—अधीनस्थ राजा—इिच्छा कोशल, महाकांतार, पिष्टपुर कोट्टूर, ऐरंडपल्ल, देवराष्ट्र, अवमुक्त आदि बहुत से राज्य इस काल में पृथक्रूप से विद्यमान थे। पर उनके राजाओं ने गुप्तसम्राटों की शक्ति के सम्मुख सिर मुका दिया था।

४—सीमावर्ती राज्य—त्रासाम, नैपाल, समतत, कर्पपुर
श्रादि के सीमांतवर्ती राज्य प्रायः स्वतंत्र सत्ता रखते थे। पर
ये सब गुप्त सम्राटों को भेंट-उपहार भेजकर व उनकी श्राहाओं
का पालन कर उन्हें संतुष्ट रखते थे। ये सब गुप्त सम्राटों के
दरवार में भी उपस्थित होते थे।

६—अनुकृत मित्र राज्य—सिंहलद्वीप और भारत की उत्तर-पश्चिमी सीमा के कुशाए राजा गुप्त सम्राटों को भेंद्र, उपहार व कन्यादान आदि उपायों से मित्र बनाये रखने के लिये 
उत्सुक रहते थे। यद्यपि उनके राज्य गुप्त साम्राज्य के खंतर्गत नहीं 
थे, तथापि वे गुप्त सम्राटों को एक प्रकार से अपना अधिपति 
मानते थे। इन्हें हम अनुकृत मित्र राज्य कह सकते हैं।

#### (२) केंद्रीय शासन

गुप्त साम्रास्य का शासन सम्राट् में केन्द्रित था। मीयों के समान गुप्तों ने भी अपनी वैयक्तिक शक्ति, साहस और प्रताप से एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। उसका शासन भी वे स्वयं ही 'एकराट' रूप में करते थे। ये गुप्त राजा अपने को 'महाराजाधिराज', 'परमेश्वर', 'परममागवत', 'परमदैवत', 'सम्राट्', 'पकवर्वी' आदि विकदों से विभूषित करते थे। विविध देवताओं और लोकपालों के अंशों से राजा शक्ति प्रीप्त करता है, यह भाव उस समय बल पकड़ गया था। 'समुद्रगुष्ठ को एक शिजालेख में 'लोकधामनो देवस्य' भी कहा गया है।

इस लेख के अनुसार समुद्रगुप्त 'लोक नियमों के अनुष्ठान और पालन करने भर के लिये हो मन्ष्य रूप था, वह संसार में रहने वाला देवता' ही था। राजाओं में यह देवी मावना इस युग की स्मृतियों से भी प्रगट होती है। राजा देवताओं के अंश से बना होने के कारण देवी होता है, यह माव याज्ञवल्क्य और नारद-स्मृतियों में विद्यमान है। कौटलीय अर्थ-शास के समय में यह विचार था अवश्य, पर उसका प्रयोग गुप्तचर लोग सर्व-साधारण लोगों में राजा का प्रभाव उत्पन्न करने के लिये ही करते थे। पर गुप्त काल तक वह एक सर्वसम्मत प्रचलित सिद्धांत हो गया था, और शिलालेखों तक में उसका उपयोग होने लगा था।

सम्राट् को शासनकार्य में सहायता देने के लिये मंत्री या सचिव होते थे, जिनकी कोई संख्या निश्चित नहीं थी। नारदत्सृति ने राज्य की एक सभा का उल्लेख किया है जिसके समासद धर्म-शास में कुशल, ऋर्य झान में प्रवीण, कुलीन, सत्यवादी और शत्रु व मित्र के एक टिंट से देखने वाले होने चाहिये। राजा अपनी राजसभा के इन सभासदों के साथ राज्यकार्य की चिन्ता करता था, और उनके परामर्श के अनुसार कार्य करता था। देश का कानून इस काल में भी परंपरागत धर्म, चरित्र और स्यबद्धार पर आश्रित था। जनता के कल्याण और लोक्स्जन को ही राजा लोग ऋपना उद्दश्य मानते थे, इसका परिणाम यह बा, कि परमत्रतापी गुप्त सम्राट् भी स्वेद्यानारी व निरंकुश नहीं हो सकते थे।

बाबाज्य के मुख्य-मुख्य जिन्मेवारी के पर्दों पर काम करने वालें कर्म बारियों को 'कुमारामात्य' कहते थे। कुमारामात्य राजघराने के भी होते थे और दूसर लोग भी। साम्राज्य के विविध श्रंगों शुक्ति, विवय खादि का शासन करने के लिये जहाँ इनकी नियुक्ति होती थी, वहाँ सेना, न्याय आदि के उक्त पदों पर पर भी ये कार्य करते थे। कुमारामात्य साम्राज्य की स्थिर सेवा में होते थे, और शासनसूत्र का संचालन इन्हों के हाथों में रहता था।

केन्द्रीय शासन के विविध विभागों को 'श्रिधिकरण कहते में। प्रत्येक श्रिधिकरण की अपनी-श्रपनी मोहर (सील) होती थी। गुप्त काल के विविध शिलालेखों व मुद्रा श्रादि से निम्न-लिखित श्रिधिकरणों और प्रधान राजकर्म चारियों के विषय में परिचय मिलता है—

१—महामेनापित—गुप्त सम्राट् स्वयं कुशल सेनानायक श्रीर योद्धा थे। वे दिग्विजयों व विजययात्राम्नों के अवसर पर स्वयं सेना का संचालन करते थे। पर उनके मधीन महासेनापित होते थे, जो साम्राज्य के विविध भागों में, विशेषतया सीमात प्रदेशों में, सैन्यसंचालन के लिये नियत रहते थे। सेना के ये सब से बड़े पदाधिकारी 'महासेनापित' कहलाते थे।

र-महादंड नायक-महासेनापित के अधीन अनेक महादंडनायक होते थे, जो युद्ध के अवसर पर सेना का नेतृत्व करते थे। गुप्त काल की सेना के तीन प्रधान विभाग होते थे। पदाित, बुइसवार और हाथी। युद्धों में रथों का महत्त्व इस समय तक कम होता गया था। महादंडनायकों के अधीन महारवपित, अश्वपित, महापीलुपित, पीलुपित आदि अनेक सेनानायक रहते थे। साधारम सैनिक को 'चाट' और सेना की छोटी टुकड़ी को 'चमू' कहते थे। चमू का नायक 'चमूप' कहलाता था। युद्ध के लिये परशु, शर, अंकुश, शक्ति, तोमर, भिदिपाल, नाराच आदि अनेकविध असों को प्रयुक्त किया जाता था।

३-र सभांडागारिक-सेना से लिये राच प्रकार की स्त्रामी

( श्रह्म-शस्त्र, भोजन श्रादि ) को जुटाने का विभाग रसभांहा-गारिक के श्रधीन होता था।

४—महाबलाधिकृत—सेना, झावनी और व्यूहरचना का विभाग महाबलाध्यत्त या महाबलाधिकृत के हाथ में होना था। उसके अधीन अनेक बलाधिकृत रहते थे।

४—दंडपाशिक—पुलिस विभाग का सर्वेश्च अधिकारी दंडपाशिक कहलावा था। इसके नीचे खुफिया विभाग का अधि कारी 'चौरोद्धारिक', 'दूत' आदि अनेक कर्मचारी रहते थे। पुलिस के साधारिस सिपाही को भट कहते थे।

६—महासांधिविप्रहिक—इस उच्च अधिकारी का कार्य पड़ोसी राज्यों, सामंतों और गएराज्यों के साथ संधि या विप्रह की नीति का अनुसरए करना होता था। यह सम्राट् का अत्यंत विश्वस्त कमचारी होता था, जो साम्राज्य की नीति का निश्चय करता था। किन देशों पर आक्रमण किया जाय, अधीनस्थ राजाओं व सामंतों से क्या व्यवहार किया जाय, वे सब बातें इसी के द्वारा तय होती थीं।

जिनय-स्थिति-स्थापक—मौर्यकाल में जो कार्य धर्म-महामात्र करते थे, वही गुप्तकाल में विनय-स्थिति-स्थापक करते थे। देश में धर्मनीति की स्थापना, जनता के चरित्र को उम्रत रखना, और विविध संप्रदायों में मेल-जोल रखना इन्हीं अमात्यों का कार्य था।

द—मांडागाराधिकृत—यह कोषविभाग का ऋष्यच होता था।

रखना इसके 'श्राधिकरण' (विमाग का कार्य था। राजकीय श्राय-व्यथ आदि में सब लेखे भी इसी श्रमात्य द्वारा रखे जाते थे। १८ सर्वाध्यस्य यह सम्भवतः साम्राज्य के केन्द्रीय कार्या-लय का प्रधान ऋषिकारी होता था।

इन मुख्य पदाधिकारियों के ऋतिरिक्त, राज्य कर को वसूल करने का विभाग 'धु वाधिकरण' कहलाता था। इस ऋधिकरण के ऋधीन शाल्किक (भूमिकर वसूल करने वाला), गौल्मिक (जंगलों से विविध ऋामदनी प्राप्त करने वाला), तलवाटक व गोप (प्रामों के विविध कर्मचारी) ऋषि अनेक राजपुरुष होते थे।

राजप्रसाद का विभाग बहुत विशाल होता था। अनेक महाप्रतीहार और प्रतीहार नाम के कमचारी उसके विविध कार्यों को संभालते थे। सम्राट् के प्राइवेट सेकेंटरी को 'रहसि नियुक्त' कहते थे। अन्य अमात्यों व अध्यक्तों के भी अलग 'रहसि नियुक्त' रहते थे।

युवराज भट्टारक और युवराज के पहों पर राजकुल के व्यक्ति ही नियत किये जाते थे। सम्राट् का बड़ा लड़का युवराज कहलाते थे। शासन में इन्हें अनेक महत्त्वपूर्ण पद दिये जाते थे। यदि कोई युवराज (राजपुत्र) इमारामात्य के रूप में कार्य करे, तो वह 'युवराज कुमारामात्य' कहलाता था। सम्राट् के निजी स्टाफ में नियुक्त कुमारामात्य' परम्मट्टारक पादीय कुमारामात्य' कहलाते थे। इसी प्रकार युवराज मट्टारक के स्टाफ के बड़े पदाधिकारी 'युव' राजभट्टारक पादीय कुमारामात्य' कहलाते थे। राजा के विविध पुत्र प्रान्तीय शासन व इसी प्रकार के अन्य ऊँचे राजभवां पर नियुक्त होकर शासन कार्य में सम्राट् की सहायता करते थे।

विविध राजकर्मचारियों के नाम गुप्तकाल में विलक्क नुने हो गये थे। मीर्यकाल में सम्राट्को केवल 'राजा' कहते के बौद्ध धर्म के अनुयायी अशोक सहश राजा अपने साथ 'देवानां प्रिय प्रियदर्शी' विशेषण लगाते थे। पर गुप्त सम्राट् 'महाराजा-धिराज' कहलाते थे, और अपने धर्म के अनुसार 'परम भागव्वत' या 'परम माहेश्वर' या 'परम सौगत' विशेषण लगाते थे। पुराने मौर्यकालीन 'तीथीं' का स्थान अब 'अधिकरणीं' ने ले लिया था। उनके प्रधान कर्मचारी अब 'अधिकृत' कहाते थे, महाराज नहीं।

#### मांतीय शासन

विशाल गुप्त साम्राज्य अनेक, राष्ट्रों व देशों में विभक्त था। साम्राज्य में कुल कितने देश व राष्ट्र थे, इसकी ठीक संख्या झात नहीं है। पर सुराष्ट्र, मालब आहि अनेक राष्ट्रों में साम्राज्य विभक्त था। प्रत्येक राष्ट्र में अनेक 'भुक्तियाँ' और प्रत्येक 'भुक्ति' में अनेक 'विषय' होते थे। भुक्ति को हम बर्त-मान समय की कमिश्नगी के समान समम सकते हैं। गुष्त-कालीन शिलालेखों में तीरभुक्ति (विरहुत), पुण्डूवर्धन भुक्ति (दीनाजपुर, राजशाही आदि), मगध भुक्ति आदि विविध भुक्तियों का उल्लेख आता है। 'विषय' वर्तमान समय के जिलों के समान थे। प्राचीन काल के महाजनपद और जनपद अब नष्ट हो गये थे। सैकड़ों वर्षों तक मागम साम्राज्य के अवित्र रहने से अपनी पृथक् सत्ता की स्पृति अब उनमें बहुत इक दिया हो गई थी। अब उनका स्थान भुक्तियों ने से लिया था जिनका निर्माण शासन की सहूलियत को हिन्द में रक्ष कर किया जाता था।

देश मा राष्ट्र के शासक के रूप में बाक राजकाल के सहुद्ध नियम होते से। इन्हें युवराज कुमारामात्य कहते थे। इनके अपने-अपने सहासेनापति, महाइंडसायक आदि प्रधान कर्मचारी होते थे। युवराज कुमारामात्यों के अधीन मुक्तियों का शासक करने के लिये 'उपरिक' नियत किये जाते थे। उपरिकों की नियुक्ति सीधी साम्रद्द्वारा होती थी। इस पद पर राजकुल के कुमार भी नियत है ते थे। प्रत्येक मुक्ति म्रानेक विषयों में विभक्त होता थी। विषय के शासक विषयपति कहलाते थे। इनकी नियुक्त भी सम्राट्द्वारा की जाती थी।

गुष्त काल के जो लेख मिले हैं, उनमें सुराष्ट्र, मालवा, मन्द्सोर और कौशांबीं चार राष्ट्रों का परिचय मिलता है। सुद्राष्ट्र का राष्ट्रिक (राष्ट्र का शासक) समुद्रगुष्त के समय, में पर्शद्त था। मन्द्सोर का शासन बंधुवर्मा के हाथ में था। इसमें संदेह नहीं कि विशाल गुष्त साम्राज्य में अन्य बहुत से राष्ट्र भी रहे होंगे, पर उनका उल्लेख की इस काल के शिलाल लेखों में नहीं हुआ है।

अक्ति के शासक को उपरिक के अतिरिक्त भोगिक, भोगपित और गोप्ता भी कहते थे। दामोदर गुप्त के समय में पुण्डू वर्षन अक्ति का शासक 'उपरिकर महाराज राजपुत्र देवभट्टारक' रहा था। वह राजकुत का था। उससे पूर्व इस पद पर चिरविद्तर रह चुका था, जो कि राजकुत का नहीं था। इसी वरह चंद्र-गुप्त दितीय-विक्रमादित्य के शासनकाल में वीरभुक्ति का शासक सम्राट् का पुत्र गोविंदगुप्त था। इन उपरिक महाराजाओं की बहुत सी मोहरें इस समय उपलब्ध होती हैं।

विषय (जिले) के शासक विषयपति को अपने कार्य में परामर्श देने के लिये एक सभा होता थी, जिसके समासद् विषय महत्तर (जिले के बड़े लोग) कहंलाते थे। इनकी संख्या ३० के लगभग होती थी। नगर शेष्ठी, सार्थवाह (ज्यापारियों का मुखिया), प्रथम कुलिक (शिल्पियों का मुखिया) भीड़ प्रथम कायस्थ (लेखक श्रेणी का मिखिया) इस विषयसभा में

अवश्य रहते थे। इन चार के अतिरिक्त जिले में रहने वाली जनता के अन्य मुख्य लोग इस सभा में 'महत्तर' रूप में रहते थे। संभवतः, इन महत्तरों की नियुक्ति चुनाव द्वारा नहीं होवी थी। विषयपित अपने प्रदेश के मुख्य-मुख्य व्यक्तियों को इस कार्य के लिये नियुक्त कर लेता था। इन महत्तरों के कारण जिले के शासन में सर्वसाधारण जनता का काफी हाथ रहता था। विषयपित को यह भलीभाँ ति माल्म होता रहता था, कि उसके इलाके की जनता क्या सोचती और क्या चाहती है।

विषय के शासक कुमारामात्यों (विषयपतियों) का गुप्त साम्राज्य के शासन में बड़ा महत्व था। अपने प्रदेश की सुरचा, शान्ति और व्यवस्था के लिए वे ही उत्तरदायी थे। उनके अधीन राजकीय करों को एकत्र करने के लिए अनेक कर्म-चारी रहते थे, जिन्हें युक्त, आयुक्त, नियुक्त आदि अनेक नामों से कहा जाता था। मौर्यकाल में भी जिले के इन कर्मचारियों को 'युक्त' ही कहते थे। गुप्तकाल में बड़े पदाधिकारियों के नाम बदत गये थे, पर छोटे राजपुरुषों का अब भी वही नाम था, जो कम से कम सात सदियों से भारत में प्रयुक्त होता आ रहा था। विषयपति के अधीन दंडपाशिक (पुलीस के कर्मचारी), चोरोद्धरिषक (खुफिया पुलीस), आरसाधिकृत (जनता के र सार्थ नियुक्त कर्मचारी) और दंडनायक (जिले की सेना के अधिकारी) रहते थे। न्याय का कार्य भी विषयपति की अधी-नता (न्याय विभाग) के हाथ में रहता था। इस विभाग की भी बहुत सी मोहरें उपलब्ध हुई हैं। न्याधिकरण को ही 'वर्माधिकरण्' और 'धर्मशासनाधिकरण्' भी कहते थे।

विषय में अनेक शहर और प्राम होते थे। शहरों के शासन कि पुरपाल' नाम का कर्मचारी होता था, जिसकी स्थिति इमीरामात्य की मानी जातीथी। पुरपाल केवल बढ़े-बढ़े नगरों में ही नियुक्त होते थे। विषय के महत्तर इसे भी शासनकार्य में परामर्श देते थे। पुरों की निगम सभायें अभी तक भी विद्यमान थीं, और उनके कारण जनता अपने बहुत से मामलों की व्यवस्था स्वयं ही करती थी। व्यापारियों और शिल्पियों के संघ इस काल में भी विद्यमान थे।

प्रामों के शासन में पंचायत का बड़ा हाथ रहता था। इस युग में पंचायत को 'पंच मंडली' कहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के अन्यतम सेनापित अन्नकार्द्व ने एक प्राम की पंच मंडली को २४ दीनारें एक विशेष प्रयोजन के लिये दी थीं। इसका डल्लेख सांची के एक शिलालेख में किया गया है। गुप्तों से पूर्व प्राम की सभा को पंच मंडली नहीं कहा जाता था। पर इस युग में भारत की उस पंचायत प्रणाली का पूरी तरह प्रारंभ हो चुका था, जो हजारों साल बीत जाने पर भी आंशिक रूप में अब तक सुरचित है।

#### (४) राजकीय कर

गुप्तकाल कें लेखों के अनुशीलन से ज्ञात होता है, कि इस युग में राजकीय आय के निम्नलिखित साधन थे।

१—भागकर सेवी में प्रयुक्त होने वाली जमीन से पैदाबार का निश्चित भाग राज्यकर के रूप में लिया जाता था। इस भाग की मात्रा १८ फीसदी से २४ फीसदी तक होती थी। यह भाग कर. (मालगुजारो) प्रायः पैदाबार की शकल में ही लिया जाताथा। यदि वर्षा न होने या किसी अन्य कारण से फसल अच्छीन हो, तो भाग-कर की मात्रा स्वयंकम हो जाती थी, क्योंकि किसानों को वस्तुतः पैदा हुए अन का निश्चित हिस्सा ही मालगुजारी की शकल में देना होता था। भागकर का दूसरा नाम उद्रक्त भी था।

२—भोगकर—मौर्यकाल में जिस चुंगी की शुल्क शब्द से कहा जाता था, उसी को गुप्तकाल में भोगकर कहते थे। ३—भूतोवात प्रत्याय—बाहर से अपने देश में आने वाले और अपने देश में उत्पन्न होने वाले विविध पदार्थों पर जो कर लगता था उसे भूतोवात प्रत्याय कहते थे। गुप्तकालीन लेखों में स्थूल रूप से १८ प्रकार के करों का निर्देश किया गया है। पर इनका विवरण नहीं दिया गया। पृथक रूप से तीन करों का ही उल्लेख किया गया हैं। इस काल की स्मृतियों के अध्ययन से ज्ञात होता है, कि परंपरागत रूप से जो विविध कर मौर्य युग से चले आते थे, चे गुप्तकाल में भी वसूल किये जाते थे, वद्यपि उनके नाम और दर आदि में कुछ न कुछ अंतर इस सयय में अवश्य आ। गया था।

#### . (५) अधीनस्य राज्यों का श्वासन

गुप्त साम्राज्य के झंतर्गत जो अनेक ऋघीनस्थ राज्य थे, उन पर सम्राट् के शासन का ढंग यह था, कि छोटे सामंत विषयपित कुमारामात्यों के और बड़े सामंत मुक्ति के शासक उपरिक महाराज कुमारामात्यों के ऋघीन थे। अपने इन कुमारामात्यों द्वारा गुप्त सम्राट विविध सामंतों व ऋघीन राजाओं पर ऋपना नियंत्रसं व निरीच्स रखते थे।

इस काल में मारत में एक प्रकार की जागीरदारी प्रथा व सामंतपद्धति (क्यूडलिजम) का विकास हो गया था। बढ़ें सामंतों के अधीन छोटे सामंत और उनके भी और कोटे सामंत होते थे। सम्राट् बुक्गुप्त के अधीन महाराजा सुरिम-चंद्र एक बड़ा सामंत था, जिसके अधीनस्थ अन्य सामृत मार-विष्णु था। गुप्त सम्राटों के अधीन परिम्नाचक, केंद्रकरूप और वर्मन आदि विविध वंशों के शक्तिशाली सामंत महाराज अपने-अपने राज्यों में शासन करते थे। इंनकी अपनी सेनायें-होती थीं। ये स्वयं अपना राजकीय कर समृत करते थे और अपने आंतरिक मामलों में प्रायः स्वतंत्र थे। साम्राज्य के सांधि- विमिहिक के निरोक्षण में ये महाराज अपने शासन का स्वयं संचालन करते थे। अनेक सामंत महाराज ऐसे भी थे, जिन पर सम्राट्का नियंत्रण अधिक कठोर था, और जिन्हें राज-कीय कर को वसूल करने का भी पूरा अधिकार नहीं था।

यूरोप के मध्यकालीन इतिहास में जिस प्रकार फ्यूड़ल सिस्टम का विकास हो गया था, वैसा ही इस युग में भारत में हमें हफ्टिगोचर होता है। मौर्यकात में यह सामंत पद्धति विकसित नहीं हुई थी। उस काल में पुराने जनपदों की पृथक सत्ता की स्पृति और सत्ता विद्यमान थी, पर इम जनपदों में अपने धर्म. चिरत्र और व्यवहार के अन्तुएण रहते हुए भी उनके पृथक राजा और पृथक सेनायें नहीं थीं। गुप्त काल में बड़े और छोटे सब प्रकार के सामंत थे, जो अपनी पृथक सेनायें रखते थे। प्रतापी गुप्त सम्राटों ने इन्हें जीतकर अपने अधीन कर लिया था, पर इनकी स्वतंत्र सत्ता को नष्ट नहीं किया था।

शक, यवन, कुशास आदि म्लेच्झों के आक्रमसों से भारत में जो अव्यवस्था और अशांति उत्पन्न हो गई थी, उसी ने इस पद्धति को जन्म दिया था। पुराने मागध साम्राज्य के उच्च महामात्रों ने इस परिस्थिति से लाम उठा कर अपनी शक्ति को बढ़ा लिया और वे वंशक्रमानुगत कर से अपने-अपने प्रदेश में स्वतंत्र तौर पर राज्य करने लगे थे। अव्यवस्था के थुग में अनेक महत्त्वाकां जी राक्तिशाली व्यक्तियों ने भी अपने प्रथक राज्य बना लिये थे। गुप्त सम्राटों ने इन सब राजा महाराजाओं का अंत नहीं किया। यही कारख है, कि उनकी शक्ति के शिथिल होते ही ये न केवल पुनः स्वतंत्र हो गये, पर परस्पर युद्धों और विजययात्राओं द्वारा अपनी शक्ति के विस्तार में लग गये। इसी का परिणाम हुआ, कि सारे उत्तरी भारत में

श्रव्यवस्था छ। गई, श्रौर एक प्रकार का 'मात्स्य न्याय' कायम हो गया।

मौर्यों की शक्ति शिथिल होने पर पुराने जनपद पुन: स्ततंत्र हो गये थे। पर जनपदों में धर्म, व्यवहार श्रीर चरित्र की एकता रहनें के कारए व्यवस्था विद्यमान थी। पर गुप्तों के निर्वल पड़ने पर जनपद स्वतंत्र नहीं हुए, अपितु स्प्रमंत महाराजा स्वतंत्र हुए, जो ऋपनी-ऋपनी सेनाओं के साथ विजययात्रात्रों के लिये प्रयत्नशील थे। इसीलिये तिञ्बती लामा वारानाथ को यह लिखने का अवकाश मिला, कि इस काल में "हर एक ब्राह्मण, चित्रय और वैश्य अपनी-अपनी जगह राजा बन बैठा।" सामंत महाराजाओं के आपस के युद्धों ने सचमुच यही मात्स्य न्याय की अवस्था उत्पन्न कर दी थी। गुप्तकाल की सामंत पद्धति का ही यह परिसाम था. कि भारत में यशोधर्मा, हर्षवर्धन जैसे 'आसमुद्र चितिरा' तो बाद में भी हुए, पर वे स्थिर रूप से कोई एकराक साम्राज्य की स्थापना नहीं कर सके। गुप्तों के साथ ही भारत भर में एक शक्तिश्वली विशाल साम्राज्य की कल्पना भी समाप्त हो गई। सामंत पद्धति का यह स्वाभाविक परिसाम हुआ।

गुप्त साम्राज्य के अधीन जो यौधेय, कुसिन्द, मालव, आज़्नायन आदि अनेक गएराज्य थे, उनमें भी इस युग में स्वतंत्र शासन की परंपरा का द्वास हो रहा था। कुछ विशेष शिक्तशाजी कुलों में इन गएराज्यों की राजशांक केन्द्रित होती जा रही थी। ये कुलीन लोग अपने को महाराज' और महासेनापित' कहते थे। अपने युग की प्रवृत्ति के प्रभाव से गएराज्य भी नहीं बच सके, और धीरे-धीरे वे भी एक प्रकार के ऐसे महाराजाओं के अधीन हो गये, जो सामंतों की सी स्थित रखते थे।

# गुप्त काल के सिक्के

गुप्त सम्राटों के बहुत से सिंक्के इस समय में उपलब्ध हुए हैं। इस वंश का इतिहास ही मुख्यतैया इन सिकों के आधार पर तैयार किया गया है। अतः उनका संद्रोप से उल्लेख करना आवश्यक है। गुप्त वंश के सिक्के पहले-पहल चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा प्रचारित किये गये है। चंद्रगुष्त प्रथम का केवल एकं ही प्रकार की सिक्का मिला है। इसके एक स्रोर चंद्रगुंप्त मुकुट, कोट, पायजामा और आभूषण पहने खड़ा है, उसके बाँयें हाथ में ध्वजा और दाहिने हाथ में अंगूठी है। सामने वस और आभूषणों से सज्जित रानी कुमारदेवी है। राजा अपनी पत्नी को अंगृठी दे रहा है। इस सिक्के के बाँई और 'चंद्रगुष्त' और दाई' ओर 'श्री कुमारदेवी' लिखा है। सिक्के की दूसरी तरफ लक्ष्मी का चित्र है, जो सिंह पर सवार है। लक्ष्मी के पैर के नीचे कमल है। साथ ही, नीचे 'लिच्छ्वयः' विस्ता गया है। बिच्छविगम् की सहायता से चंद्रगुष्त है, पाटलीपुत्र पर अधिकार किया था और अपने साम्राज्य की नींव डाली थी। लिच्छवि कुमारी श्री कुमारदेवी 'से विवाह के कारख ही उसके उत्कर्ष का प्रारंभ हुआ था। इसीलिये चंद्रगुप्त प्रथम के इन सिक्कों पर लिच्छवियों और कुमारदेवी को इतनी प्रधानता दी गई है। चंद्रगुष्त के ये सिक्के सोने के श्रीर तोल में १११ ग्रेन हैं।

समुद्रगुप्त के सिक्के अनेक प्रकार के मिले हैं। वे सोने और तांबे दोनों के बने हुए हैं। समुद्रगुप्त ने छः प्रकार के सोने के सिक्के प्रचारित किये थे। (१) गरुण्यजांकित इन्में एक तरफ मुकुट, कोट और पायजामा पहने सम्राष्ट्र की सही मूर्ति है। उसके बाँगें हाथ में स्वामा और दाँगें हाथ में स्वामा

कुंड में डालने के लिये आहुति दिखाई पड़ती है। कुंड के पीछे गरुड्ध्वज है। सम्राट् के बाँयें हाथ के नीचे उसका नाम 'समुद्र' या 'समुद्रगुप्तः' लिखा है । सिक्के के दूसरी श्रोर 'समर-शत विततविजयो जितारिपुरजितो दिवं जयित लिखा है। सिक्के के दूसरी ओर सिंहासन पर बैठी लक्ष्मी की मूर्ति है। यह वस्त्र और आभूषणों से सुसन्जित है, तथा साथ ही पराक्रमः' लिखा है। (२ ) इन सिक्कों में धनुष बाग लिये हुए सम्राट् की मृति गरुड़ब्बज के साथ है। बाँयें हाथ के नीचे सम्राट्का नाम 'समुद्र' लिखा है और चारों श्रोर 'अप्रतिरथो विजित्य चितिं सुचरितैः दिवं जयिं लिखा है। सिक्के के दूसरी श्रोर सिंहासन पर विराजमान लक्ष्मी की मृति है, श्रौर 'श्रप्रतिरथः' लिखा है। (३) इन सिक्कों में एक और परशु लिये सम्राट् की मूर्ति है। साथ ही दाहनी तरफ एक छोटे बालक का चित्र है। बाँई तरफ 'समुद्र' या 'समुद्रगुप्तः' जिल्ला है, और चारों ओर 'कृवांवपरशुज्यत्यजिवराज जेवा जिवः' लिखा है। सिक्के के दूसरी और सिंहासन पर विराजमान लक्ष्मी की मूर्ति है, भीर नीचे 'कृतांत परशुः' लिखा (४) इन सिक्कों में एक छोर धनुष बास. से सञ्जित सम्राट्का चित्र है, इसे एक व्याघ का संहार करते हुए दिखाया गया है। सम्राट् के बाँयें हाथ के नीचे 'व्याघ पराक्रम' लिखा है। सिक्के के दूसरी और मकर पर खड़ी, हाथ में कमल लिये गंगा देवी का चित्र है श्रोर नीचे 'राजा समुद्रगुप्त' लिखा है। (४) 🗗 सिक्कों में एक त्रोर संगीत प्रेमी सम्राट्का चित्र 🐉 जो एक पुष्ठयुक्त पर्यङ्क पर बैठा हुआ जाँघ मोड़े हुए बीखा बजा रहा है। चारों और 'महाराजाधिराज भी समुद्रगुप्त लिखा है। विसक्त के दूसरी ओर आसन पर बैठी हुई एक देवी की मूर्वि है, और साथ में 'समुद्रगुप्तः' लिखा है। (६) ये सिक्के

श्रश्वमेध यहा के उपलक्त में प्रचारित किये गये थे। इनमें एक ओर यूप से बैंघे हुए यहीय अश्व की मूर्ति है, और चारों ओर 'राजाधिराजः पृथिवीं विजित्वा दिवं जयत्याहृत वाजिमेधः' लिखा है। सिक्के के दूसरी ओर चँवर लिए हुए राजमहिषी का चित्र है, और 'अश्वमेधपराक्रमः' लिखा है।

समुद्रगुप्त के सोने के सिक्के भार में ११८-१२२ प्रेन हैं। उसके दो तांबे के भी सिक्के मिले हैं, जिन पर गहड़ का चित्र और 'समुद्र' लिखा है।

चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सोने के सिक्के भार की हब्टि से तीन प्रकार के हैं, १२१ प्रेन, १२४ प्रेन और १३२ प्रेन । चित्रों की दृष्टि से ये पाँच प्रकार के हैं। (१) इनके एक तर्फ धनुष बाण लिये हुये चंद्रगुप्त द्वितीय की खड़ी हुई मूर्ति है, स्रौर साथ में गरुड्य्वज है। दूसरी अोर कमलासन पर बैठी हुई लक्ष्मी की मूर्ति है। (२) इन सिक्कों के एक छोर खड़े हुए रूप में राजा की मूर्ति है, जिसका एक हाथ तलवार की मूँठ पर है और पीछे एक वामन अत्र पकड़े हुये खड़ा है। दूसरी तरफ कमल पर खड़ी लक्ष्मी की मूर्ति है। (३) इन सिकों में एक तरफ सम्राट् पर्यंद्ध पर बैठा है, उसके दाँथें हाथ में कमल है, श्रीर बाँगाँ हाथ पर्यङ्क पर टेका हुआ है। सिक्के के दूसरी तरफ सिंहासन पर आसीन लक्ष्मी का चित्र है। (४) इनमें एक तरफ सम्राट् को धनुष बाख द्वारा सिंह को मारते हुये दिखाया गया है, और दूसरी तरफ सिंह पर विराजमान लक्ष्मी का चित्र है। (४) इन सिकों में एक तरफ घोड़े पर चढ़े हुये सम्राट का चित्र है और दूसरी ओर आसन पर विराजमान देवी की मृति है, जिसके हाथ में कमल है। इन सब सिक्तें पर महा-र जिाधिराज चंद्रगुप्त' 'जितिमबजित्य सुचरितै: . दिवं जयवि

विक्रमादित्यः' 'नरेन्द्रचंद्रः प्रथितदिवं जयत्यजेयो भिव सिंह् विक्रमः' 'नरेन्द्रसिंह चंद्रगुप्तः पृथिवीं जित्वा दिवं जयति' श्रादि श्रनेक प्रकार की उक्तियाँ उल्लिखित हैं।

चंद्रगुष्त विक्रमादित्य के अनेक सिक्के चाँदी के भी मिले हैं। इनमें सम्राट् के अर्घशरीर (बस्ट) की मूर्ति है, और दूसरी तरफ गढड़ का चित्र है। इन पर 'परम भागवत महा-राजाधिराज श्री चंद्र गुष्तस्य विक्रमादित्य' अथवा 'श्रीगुष्तकु-लस्य महाराजाधिराज श्रीचंद्रगुष्त विक्रमांकस्य' लिखा है। इस सम्राट् के तांबे के बने हुये भी कुछ सिक्के मिले हैं, जिन पर गढड़ का चित्र है।

गुष्त सम्राटों में सब से अधिक सिक्के कुमारगुप्त प्रथम के मिले हैं, ये सिक्के भार में १२४ और १२६ मेन हैं। चित्रों की हिन्द से ये ध प्रकार के हैं। (१) इनके एक तरफ धनुष बाख लिये सम्राट् का चित्र है, और दूसरी ओर कमलासन पर बैठी देवी की मूर्ति है। (२) इनके एक तरफ तलवार की मूँठ पर हाथ टेके हुए सम्राट् की मूर्ति है, साथ में गठड़ ध्वज भी है। दूसरी श्रोर कमल'पर विराजमान लक्ष्मी का चित्र है। (३) इनमें एक तरफ यज्ञीय अश्व है, दूसरी ओर वस्त्रों श्रीर श्राभूषसों से सुसज्जित राजमहिषी की मृति है। (४) इनमें एक तरक घोड़े पर सवार सम्राट्का चित्र है, और दूसरी श्रोर हाथ में कमल का फूल लिये एक देवी बैठी हैं। (४) इनमें एक तरफ सिंह को मारते हुए सम्राट्का चित्र है और दूसरी श्रोर सिंह पर विराजमान श्रंविका की मूर्ति है। (६) इनमें एक तरफ धनुषवास से व्याघ को मारते हुए सम्राट्का चित्र है, दूसरी तरफ मोर को फल खिलाती हुई देवी की, सड़ी मूर्ति है। (अ) इनमें एक श्रीर मीर की फल खिलाते हुए सम्राट् खड़ा है, भौर दूसरी श्रोर मयूर १र विराजमान कार्तिकेय की मूर्ति है।

(८) इनके एक श्रोर बीच में एक पुरुष खड़ा है, जिसके दोनों हैं। तरफ दो स्त्रियाँ हैं। सिक्के के दूसरी तरफ एक देवी बैठी हुई है। (६) इनमें एक श्रोर हाथी पर सवार सम्राट् का चित्र है, श्रीर दूसरी तरफ हाथ में कमल लिए हुए लक्ष्मी की खड़ी मूर्ति है।

इन सिक्कों पर 'चितिपितिरिजित महेंद्रः कुमारगुप्तो दिव' जयित' 'गुप्तकुलन्योमशिश जयत्यजेयो जितमहेंद्रः', 'कुमारगुप्तो विजयी सिंह महेंद्रो दिवं जयित' आदि अनेक लेख उत्कीर्फ हैं। कुमारगुप्त के चाँदी और ताँ वे के भी बहुत से सिक्के उप-

तब्ब हुए हैं।

स्कंदगुप्त के सोने के सिक्के भार में १३२ और १४४ बेन
के मिले हैं। ये दो प्रकार के हैं। (१) इनमें अनुष बाए धारस किये सम्राट् का चित्र है, दूसरी और पद्मासन पर विराजमान लक्ष्मी की मूर्ति है। (२) इनमें एक और सम्राट् और राज-महिबी के चित्र हैं, बीच में गठड़ इज है, दूसरी ओर कमल हाथ में लिये हुए देवी की मूर्ति है। इन सिक्कों पर भी अनेक लेख स्टिकीएं हैं। स्कंदगुप्त के भी चाँदी और वाँ वे के अनेक सिक्के स्पूर्ण हुए हैं।

स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारियों में पुक्रगुष्त, नरसिंहगुष्त, कुमारगुष्त द्वितीय, बुधगुष्त, वैष्यगुष्त चादि प्रायः सभी गुष्त-सम्नाटों के सिक्के मिलते हैं। इन सबमें प्रायः 'विजितावनिर-विनिपतिः कुमारगुप्तो दिवं जयित' के वजन पर लेख उत्कीस मिलते हैं। सम्नाट् का नाम बदलता जाता है, पर लेख प्रायः इसीके सहश रहता है।

# इक्कीसवाँ अध्याय

## गुप्तकाल की समृद्धि और मार्थिक जीवन

(१) गुप्त साम्राज्य के प्रधान नगर

गुप्त साम्राज्य की राजधानी पाटलीपुत्र थी। इसके विषय । में चीनी यात्री फाइयान ने लिखा है— मध्यदेश में यह नगर सबसे बड़ा है। इसके निवासी सम्पन्न और समृद्धिशाली हैं। दान और सत्य में स्पर्धातु हैं। प्रतिवर्ष रथयात्रा होती है। ंदूसरे मास की आठवीं विथि को यात्रा निकलवी है। चार पहिये के रथ बनते हैं। यह यूप पर ठाटी जाती हैं, जिसमें ह्युरी और इसे लगे रहते हैं। यह २० हाथ ऊँचा और सूप के आकार का बनवा है। उपर से सफ़ेद चमकीला उनी कपड़ा मदा जावा है। माँवि-माँवि की रंगाई होती है। देवताओं की मृर्तियाँ सोने चांदी और स्फटिक की सब्य बनती हैं। रेशम की ध्वजा और चाँदनी लगती है। चारों कोने कलगियाँ लगती हैं। बीच में बुद्धदेव की मूर्ति होती है और पास में बोधिसत्व खड़ा किया जाता है। बीस रथ होते हैं, एक से एक सुन्दर और भड़कीले, सब के रंग न्यारे। निवत दिन आसपास के यती और गृही इकट्ठे होते हैं। गाने-बजाने वाले साथ लेते हैं। फूल और गंघ से पूजा करते हैं फिर बाह्यस आते हैं, और बुद्धदेव को नगर में पधारने के लिये निमंत्रख करते हैं। पारी-पारी नगर में प्रवेश करते हैं। इसमें दो रात बीत जाती हैं। सारी रात दिया जवता है। गाना-वजाना होता है। पूजा होती है। जनपद-जनपद में ऐसा ही होता है।

जनपद के वैश्यों के मुखिया लोग नगर में सदावर्त और श्रीष-धालय स्थापित करते हैं। देश के निर्धन, श्रपंग, श्रनाथ, विधवा, निःसंतान, लूले, लंगड़े श्रीर रोगी लोग इस स्थान पर जाते हैं, उन्हें सब प्रकार की सहायता मिलती है; वैद्य रोगों की चिकित्सा करते हैं। वे श्रनुकूल श्रीषध श्रीर पथ्य पाते हैं। श्रच्छे होते हैं, तब जाते हैं।"

फाइयान को बौद्ध धर्म के अनुष्ठानों व तीर्थस्थानों को देखने के अविरिक्त अन्य किसी काम के लिये अवकाश नहीं था। पाटलीपुत्र आकर उसने अशोक के पुराने राजप्रासाद, स्तूपों और विहारों को ही देखा। पर उसके विवरण से इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता, कि गुप्त सम्राटों के शासनकाल में पाटलीपुत्र बहुत समृद्ध नगर था और उसके निवासी भी सम्पन्न और समृद्धिशाली थे, रथयात्रओं में बड़े शौक से शामिल होते थे और खूब दिल खोलकर दान-पुण्य करते थे।

安京衛の大学のではのはないのでは、まれているというようにはなっているとうなってはないのではないではないできるというないであるというというないというというないというないというないというないというないと

पाटलीपुत्र के समीप ही वैशाली गुप्तकाल का एक अत्यंत समृद्धिशाली नगर था। गुप्त वंश के उत्कर्व का प्रधान हैं तु लिच्छ वि लोगों की सहायता थी। लिच्छ वियों का प्रधान केंद्र वैशाली में ही था। इस नगर में बहुत सी मोहरों के साँचे मिले हैं, जिन्हें वैशाली के 'श्रेड्ठीसार्थ बाहकु लिक निगम' की ओर से काम में लाया जाता था। ऐसा प्रतीत होता है, कि इस विशाल नगरी के श्रेड्ठी (साहुकार), सार्थ बाह (ज्यापारी) श्रीर कुलिक (शिल्पी) लोगों का एक बड़ा संघ (निगम) था, जो अपनी मोहर से मुद्रित कर विविध ज्यापारी आदेश जारी करता था। इसी तरह की मोहरें इस काल के श्रन्य बहुत से नगरों में भी मिली हैं, जिनसे सूचित होता है, कि वैशाली के इस 'श्रेड्ठीसार्थ बाहकु लिक निगम' की शास्तायों भारत के अन्य विविध नगरों में भी ज्यात थीं। गुप्त काल में वैशाली

बहुत, वैभवपूर्फ नगरी थी श्रीर वहाँ शासन करने के लिये प्रायः राजकुल के कुमारामात्य नियत होते थे।

गुप्त काल में उज्जैनी भी बहुत समृद्ध दशा में थी। गुप्त सम्राट् प्रायः यहाँ ही निवास करते थे। विशेषतया, शकों को परास्त करने के बाद जब साम्राज्य पिन्छम में गुजरात काठि-यावाड़ तक विस्तृत हो गया था, तब उज्जैनी ने साम्राज्य की द्वितीय राजधानी का पद प्राप्त कर लिया था। ज्योतिष के धनु-शीलन का यह बड़ा महत्वपूर्ण केंद्र था। प्रसिद्ध ज्योतिषी वराहमिहिर ने यहीं अपनी वेधशाला बनाई थी, और देश तथा काल की भावना इसी को आधार बना कर की थी। गुप्तों के बाद भी भारतीय ज्योतिषी उज्जैनी को ही आधार बनाकर देश और काल की भावना करते रहे, और यहाँ की वेधशाला भारत भर में प्रसिद्ध रही।

गुप्त काल में मालवा का दशपुर भी एक अत्यंत समृद्ध नगर था। सम्राट् कुमारगुप्त के समय के मंद्द्यीर में प्राप्त एक शिलालेख में इस नगर के सींदर्भ और वैभव का बड़ा उत्तम वर्षन किया गया है। इसके गगनवुम्बी सुंदर प्रासादों की माला, रमणीक वाटिकाओं की छटा, मद्मत्त हाथियों की कीड़ा, पिञ्जरबद्ध हंसों के विलास और रमणियों के संगीत के वर्णन को पढ़कर ऐसा प्रतीत होता है, कि दशपुर एक बहुत ही समृद्ध नगर था। कुमारगुप्त के इस शिलालेख के रचयिता कवि वत्सभट्टि ने दशपुर का वर्णन करते हुए विका है, इस नगरी में कैलाश के शिखर के समान ऊँचे मकानों की पंक्तियाँ ऐसे शोभित होती थी, मानो गगन को कूते हुए विमानों की माझाब हों। नगर में बहुत से उद्यान, पार्क और वालाव थे, जिसमें विविध प्रकार के पन्नी हर समय क्यरब करते रहते थे। इनके श्रांतिरिक्त, कौशाम्बी, मथुरा, वाराससी, चंपा, वाश्व-लिप्ति, काम्यकुञ्ज श्रांदि श्रम्य बहुत सी नगरियाँ भी इस काल में संपन्न श्रवस्था में विद्यमान थीं। फाइयान ने इन सब की यात्रा की थी। इनके विहारों, स्त्पों, भिचुओं श्रांदि के संबंध में तो फाइयान ने बहुत कुछ लिखा है, पर खेद यही है, कि इनके वैभव, समृद्धि, श्रार्थिक दशा व सामाजिक जीवन के विषय में इस चीनी यात्री ने कुछ भी विवरस नहीं दिया।

### (२) चीनी यात्री फाइयान

फाइयान का उल्लेख पहले भी हो चुका है। वह चीन के अन्यतम प्रदेश शेन से की राजधानी चांग गान का रहने वाला था। उसके समय तक चीन में बौद धर्म का प्रचार हो चुका था, बहुत से लोग भिक्खु जीवन को भी स्वीकार कर चुके थे। फाइयान बचपन से ही प्रव्रज्या प्रह्म कर के बौद्ध धर्म के अध्ययन में अपना संपूर्ण समय व्यतीत कर रहा था। उसने अनुमान किया, कि चीन में जो विनय पिटक हैं, वे अपूर्ण हैं। प्रामाणिक धर्म-प्रंथों की स्वोज में उसने भारतयात्रा का संकर्ण किया। चीन से चलकर मारत पहुँचने और यहाँ से अपने देश को वापस लौटने तक उसे कुल १४ वर्ष लगे। चौथी सदी के श्रंत में वह चीन से चला था, और सम्नाट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में पाँचवीं सदी के श्रुक्त में उसने भारत के विविध प्रदेशों का अपगा किया था। उसके यात्रा- विवरम में से हम यहाँ कुछ ऐसे प्रसंग उद्धृत करते हैं, जो इस समय के भारत के जीवन पर प्रकाश डालते हैं।

"इस देश (शेन शेन, पूर्वी तुर्किस्तान में) के राजा का वर्षे हमारा ही है। यहाँ लगभग चार हजार से अधिक असस रहते हैं। सब के सब हीनयान संप्रदाय के अनुयायी हैं। इसर के देश के सब लोग क्या गृहस्थ और क्या भिक्खु सब भारतीय आचार और नियम का पालन करते हैं। यहाँ से पिश्चम में जिन-जिन देशों में गये, सभी में ऐसा ही पाया। सब गृहत्यागी विरक्त भारतीय अन्थों और भारतीय भाषी का अध्ययन करते हैं।

"स्रोतान जनपद सुखप्रद और संपन्न है। ऋषिवासी धार्मिक हैं।

' कुफेन (काबुल) में एक सहस्र से अधिक भिद्ध हैं। सब महायान के अनुयायी हैं।

"किचा के अमाओं का आचार आश्चर्यजनक है, इतना विधिनिषेधात्मक कि वर्ष्यनातीत है।

"गांधार देश के निवासी सब हीनयान के अनुयायी हैं। वचिशिला में राजा, मंत्री और जनसाधारण सब उनकी (स्तूपों की) पूजा करते हैं। इन दोनों स्तूपों पर पुष्प और दीप चढ़ाने वालों का ताँता कभी नहीं दूटता।

"यहाँ (पुष्पपुर—पेशावर में) सात सौ से अधिक अमस होंगे। जब मध्याह होता है, अमस भिन्नापात्र लेकर निकलते हैं।

"(पेशावर से) दिचास दिशा में १६ योजन चलकर नगर जनपद की सीमा पर हैलो (हिड्डा) नगर में पहुँचे, वहाँ बिहार पर सोने के पत्र चढ़े हैं और सप्तरत्न जड़े हैं।

"(मथुरा को जाते हुए) मार्ग में लगातार बहुत विहार मिले, जिनमें लाखों अमस मिले। सब स्थानों में होते हुए एक जनपद में पहुँचे, जिसका नाम मथुरा था। नदी के दाँचें बाँचें किनारे बीस विहार थे, जिनमें तीस हजार से अधिक भिद्ध थे। अब तक बौद्ध धर्म का अच्छा प्रचार है। महसूमि से परिचम भारत के सभी जनपदों के अधिपति बौद्ध धर्म के चतुयायी मिले।

भिन्नुसंघ को भिन्ना कराते समय वे अपने मुकुट उतार डालते हैं। अपने बंधुओं और अमात्यों सिहत अपने हाथों से भोजन परोसते हैं। परोस कर प्रधान महासंघ (स्थिवर) के आगे आसन विद्ववा कर बैठ जाते हैं। संघ के सामने खाट पर बैठने का साहस नहीं करते। तथागत के समय में जो प्रथा राजाओं में भिन्ना कराने की थी, वही अब तक चली आती है।

'यहाँ से दिल्ला मध्यदेश कहलाता है। यहाँ शीत श्रीर उष्प सम है। प्रजा प्रभूत श्रीर सुखी है। व्यवहार की लिखा-पढ़ी और पंचायत कुछ नहीं है। लोग राजा की भूमि जोतते हैं और उपज का अंश देते हैं। जहाँ चाहें जायं, जहाँ चाहें रहें। राजा न प्राखदंढ देता है, और न शारीरिक दंढ देता है। अपराधी को अवस्थानुसार उत्तम साइस व मध्यम साइस का अर्थदरह दिया जाता है। बार-बार दस्युकर्म करने पर द्विण करच्छेद किया जाता है। राजा के प्रतीहार और सइ-चर वेतनभोगी हैं। सारे देश में कोई अधिवासी न जीवहिंसा करता है, न मद्य पीवा है और न लहसुन-प्याज स्नावा है, सिवाय चारडाल के। दस्यु को चारडाल कहते हैं। वे नगर के बाहर रहते हैं, और नगर में जब पैठते हैं, वो सूज़वा के लिये लक्ड़ी बजाते चलते हैं कि लोग जान जायँ और बचाकर चलें, कहीं उनसे खून जायँ। जनपद में सूचर और मुर्गी नहीं पालते, न जीवित पशु बेचते हैं, न कहीं स्नागार और मद्य की दूकानें हैं। क्रय-विकय में कीड़ियों का व्यवहार है। केब्छ चाएडाल मळली मारते, मृतया करने और मांस बेचते हैं।

"श्रमणों का कृत्य शुभ कर्मों से घनोपार्जन करना, सूत्र का पाठ करना और ध्यान लगाना है। आगंतुक (अतिष) भिद्ध आते हैं, तो रहने वाले (स्थायी) भिद्ध उन्हें आगे प्रकार लेते हैं । उनके भिचापात्र और वस्त्र स्वयं ले त्राते हैं। उन्हें पैर धोने को जल और सिर में लगाने को तेल देते हैं। विश्राम ले लेने पर उनसे पूछते हैं कि किवने दिनों से प्रवच्या महस्स की है। फिर उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार आवास देते हैं और यथानियम उनसे व्यवहार करते हैं।

"जब भिद्ध वार्षिकी अप्रहार पा जाते हैं, तब सेठ और ब्राह्मए लोग वस और अन्य उपस्कार बाँटते हैं। भिद्ध उन्हें लेकर यथाभाग विभक्त करते हैं। बुद्धदेव के बोधिप्राप्ति काल से ही यह रीति, आचार-व्यवहार और नियम अविच्छित्र लगातार चले आते हैं। हियंतु (सिंघु नदी) उत्तरने के स्थान से दिस्स भारत तक और दिस्स समुद्र तक चालीस पचास हजार ली तक चौरस (भूमि) है। इसमें कहीं पर्वत मरने नहीं हैं, नदी का ही जल है।

"(कान्यकुष्ज = कन्नीज) नगर गंगा के किनारे है। दो संघाराम हैं, सब हीनयान के अनुयायियों के हैं। नगर से पश्चिम सात ली पर गंगा के किनारे बुद्ध ने अपने शिष्यों को

उपदेश दिया था।

"द्विख दिशा में चले। आठ योजन चलकर करित जनपद के नगर श्रावस्ती में पहुँचे। नगर में बहुत कम अधिवासी हैं, और जो हैं, तितर-वितर हैं। सब मिलाकर दो सौ से कुछ ही अधिक घर होंगे।

"मध्यदेश में ६६ पाषंडों संप्रदायों) का प्रचार है। सब लोक-परलोक को मानते हैं। उनके साधु संघ हैं। वे भिद्या करते हैं, केवल भिद्यापात्र नहीं रखते। सब नाना रूप से बर्मानुष्ठान करते हैं। मार्गों पर घर्मशालायें स्थापित की हैं। बहुँ आये गये को आवास, खाट, विस्तर, खाना-पीना मिलता है। यती भी बहुँ आते जाते और निवास करते हैं। "कपिलवस्तु नगर में न राजा है, न प्रजा। केवल खंडहर श्रीर उजाइ है। कुछ श्रमण रहते हैं, श्रीर दस घर श्रधि-वासी हैं। कपिलवस्तु जनपद जनशून्य है। श्रिववासी बहुत कम हैं। मार्ग में स्वेत हस्ती श्रीर सिंह से बचने की श्रावश्य-कता है, बिना सावधानी के जाने योग्य नहीं है।

"राजगृह नगर के मोतर सुनसान है, कोई मनुष्य नहीं।" "द्विए जनपद बड़े निराले हैं। मार्ग भयावह और दुस्तर हैं। कठिनाइयों को मेल कर जाने के इच्छुक सदा धन और उपहार वस्तु साथ ले जाते हैं, और जनपद के राजा को देते हैं। राजा प्रसन्न होकर रक्तक मनुष्य साथ भेजता है, जो एक बस्ती से दूसरी बस्ती तक पहुँ वाते और सुगम मार्ग बताते हैं।

"वाम्नितिति नगर एक वंदरगाह है, इस जनपद में २४ संघाराम हैं। श्रमण संघ में रहते हैं। बौद्ध धर्म का मो श्रृच्छा । प्रचार है।"

फाइयान के इन उद्धरणों में भी यद्यपि बौद्ध धर्म की दशा का ही चित्रण अधिक है, पर उस समय के भारत का कुछ न कुछ निदर्शन इनसे अवश्य मिल जाता है। पाटलीपुत्र उस समय भारत का सब से बढ़ा नगर था, वहाँ के निवासी संपन्न और समृद्ध थे। फाइयान वहाँ वीन साल तक रहा। बौद्ध धर्म के जिन अंथों का वह अध्ययन करना चाहता था, वे सब उसे यहीं भिले। पर आवस्ती, कपिलवस्तु, राजगृह आदि अनेक पुराने नगर इस समय संडहर हो चुके थे।

### (३) रहन-सहन और आयोद-प्रमोद

गुप्तकालीन भारत में ऋतु के अनुसार भिन्न-भिन्न प्रकार, के वस्त्र पहर्ने जाते थे। गुप्तकाल के मिक्कीं पर सम्राटों के जो वित्र हैं, उनमें दो प्रकार की पाशाकें हैं। कुछ सिक्कों पर सम्राट् लम्बा कोट, पायजामा और सिर पर मुकुट - के ढंग की टोपी पहने हुए हैं। संभवतः, यह पोशाक शीत ऋतु की थी। दूसरे सिकों में घोती और उत्तरीय धारण किये हुए सम्राटों के चित्र हैं। संभवतः, गरमी के मौसम में कोट और पायजामे की जगह घोती और उत्तरीय धारण किया जाता था। कुछ विद्वानों का खयाल है, कि कोट और पायजामे की पोशाक पश्चिम से भारत में आई थी। शंक, यवन और कुशाण लोग जो पश्चिम की ओर से भारत में आये थे, वे यह पोशाक पहनते थे। उन्हीं के अनुकरण में भारत के बड़े लोग ये वस्त्र पहनने लगे, और गुष्तों के सिकों पर इस पोशाक की सत्ता पश्चिमी प्रभाव की स्वक है। पर यह बाव ठीक प्रतीव नहीं होती। गुष्तों के सिकों पर सम्राटों की जो दो प्रकार की पोशाक है, उसका कारण शीत और प्रष्टा की जो दो प्रकार की पोशाक है, उसका कारण शीत और प्राप्त समय से ऋतुभेद से विविध प्रकार के वस्त्र पहनते आये हैं।

राजा लोग सिर पर मुकुट धारण करते थे, और सर्वसाधारण लोग उप्णीष (पगड़ी) पहनते थे। स्त्रियों की पोशाक
साड़ी थी। पर लहाँगे का भी रिवाज बहुत था। गृत्य के अवसरों पर तो मुख्यतया लहाँगा ही पहना जाता था। गृष्वकाल
की स्त्रियों के अनेक चित्र गुफाओं में उत्कीर्ध व चित्रित किए
हुए मिले हैं। इनमें उनकी पोशाक साड़ी और चोली ही है।
गृष्वकाल के स्त्री-पुरुष अपने शृंगार पर बड़ा ज्यान देते थे।
केशों को तरह तरह से सजाते, मुख पर पराग और लाली
लगाते तथा विविध प्रकार के आभूषण पहन कर अपनी
सुन्दरता की बढ़ाने की तरफ उस समय के लोगों का बहुत
ध्यानर हता था। गुष्तकाल के जो भी चित्र धामूर्तियाँ उपलब्ध
हुई हैं, सब में स्त्री और पुढ़ा दानों के विविध अंगों में आभू-

षणों की प्रचुरता है। इस युग के साहित्य में भी श्राभूषणों से शरीर को अलंकत करने का बहुत वर्षन आता है। सूती कपड़े तो उस समय पहने ही जाते थें, पर रेशमी और ऊनी वस्त्रों का भी रिवाज बहुत अधिक था। फाइयान ने कई जगह रेशमी और ऊनी कपहों का उल्लेख किया है। इस युग के साहित्य में भी वरह-तरह के रेशम का वर्षन आता है। भारत में यह युम बहुत समृद्धि और वैभव का था। श्रतः यदि इस काल के भारतीय भाँति-भाँति के सुन्दर वस्त्र पहनते, श्रपने शरीर का शृंगार करते और अपने को विविध आभूषणों से अलंकत करने पर विशेष ध्यान देते थे, तो इसमें आश्वर्य ही क्या है। महाकवि कालिदास ने अपने काव्य इसी युग में लिखे थे। उनमें शृंगारप्रिय सियों के विलास का जो वर्णन स्थान-स्थान पर उपलब्ध होता है, उससे इस काल के रहन-सहन पर बड़ा अच्छा प्रकाश पड़ता है। कालिदास ने लिखा है कि खियाँ सुगंधित द्रव्य जलाकर उनकी उध्याता से अपने गीले केशों को मुसावीं तथा सुगंधित करती थीं। बाल सूख जाने पर उनकी विविध प्रकार से वेखी बनाई जाती थी और फिर उन्हें मंदार आदि के फूलों से गूँथा जाता था। अर्जता की गुफाओं में सियों के जो विविध चित्र चित्रित हैं, उनमें केशों के शंगार को देखकर आश्चर्य होता है। यह कला गुप्तकाल में उन्नति की चरम सीमा तक पहुँच गई थी।

गुप्तकाल के भारतीय आमोद-प्रमीद को भी बड़ा महत्त्व हेते थे। वात्स्यायन का कामसूत्र गुप्तवंश के प्रारंभ से कुछ ही समय पूर्व बना था। उसके अनुशीलन से झात होता है, कि प्राचीन मारत में पाँच प्रकार से आमोद-प्रमीद मनाया जाता था। लोग धार्मिक उत्सवों में बड़ा आनन्द लेते थे। समय-समय पर रथयात्रायें हुआ करती थीं। फाइयान ने बहुव से

नगरों में इस प्रकार की रथयात्रायें अपनी आँखों से देखी थीं, जिनमें हजारों नर-नारी सम्मिलित होते थे। इन अवसरों पर दीपक जलाये जाते थे, घंटियाँ बजती थीं श्रीर लोग खुशी मनाते थे। गोष्ठियों का भी उस समय बहुत रिवाज था। एक हैसियत के लोग अपनी-अपनी गोष्ठियों में एकत्र होकर नाचने गाने आदि का आनंद उठाते थे, और तरह-तरह से आमोद-प्रमोद करते थे। इकट्टे होकर पान (शराव सेवन) का भी इस ं समय रिवाज था। फाइयान जिन लोगों में रहा, वे चाहे शरान न पीते हों, पर सर्वसाधारण लोगों में पान का काफी प्रचार था। बगीचों में सैर करना श्रीर तरह-तरह के खेल खेलना आमोद-प्रमोद के अन्य साधन थे। शिकार का भी उस समय काकी प्रचार था। गुप्त सम्राटीं के सिक्कों में उन्हें शेर और बाघका शिकार करते हुए दिखाया गया है। मौर्यकाल के समान गुप्तयुगे में भी गणिकाश्रों को समाज में स्थान प्राप्त था। वे वादन, गायन तथा नृत्य में निपुखता प्राप्त कर जनता का मनोरंजन करती थीं।

### (४) निर्वाह व्यय

गुप्तकाल में वस्तुओं का मूल्य बहुत कम था। चैद्रगुप्त दितीय विक्रमादित्य के समय के एक शिलालेख में यह करलेख है कि "चातुर्दिश आर्य (भिन्न) संघ की बारह दीनारें (सुवर्ष- मुद्रा) अन्नय-नोवि (स्थिर घरोहर) के रूप में इस बिये दी आरंती हैं, कि उसके सूद से संघ में प्रविष्ट होने बाले एक मिन्न को सदा के लिये प्रतिदिन मौजन मिन्नता रहे।" उस काल में सूद की दर १२ से २४ फीसदी वार्षिक तक होती थी। अन्नयनीवि की दशा में सूद की दर १२ फी सदी वार्षिक समग्री

जा सकती है। इस हिसाब से १२ दीनारों का वार्षिक सूद १३ दोनार के लगभग होगा। अभिप्राय यह हुआ कि गुप्तकाल में १३ दोनार एक भिन्नु के साल भर के मंजन व्यय के लिये पर्याप्त थीं। १३ दीनार में १ वोले के लगभग सोना होवा था। सोने का मूल्य आजकल ११०) रुपया प्रवि वोला है। पर साधारस दशा में ३० रुपया प्रवि वोला रहवा है। इस प्रकार एक व्यक्ति के भोजन का निर्वाह ढाई रुपये मासिक में उस समय बहुत अच्छी सरह हो जाता था।

गुप्तकाल के एक अन्य लेख के अनुसार अम्रकार्दव नाम के श्रमात्य ने एक प्राम पंचायत के पास २५ दीनार इस उद्देश्य से जमा कराये थे, कि उनके सुद से 'यावच्चन्द्र-दिवाकरी" सदा के लिये पाँच भिक्तकों का मोजन व्यय दिया जाय। संभवतः प्राम-पंचायत (पंचमंडली) अधिक ऊँची दर से सूद देंती थी। यदि २४ भी सदी की दर से अमात्य अन्नकाद्व का यह धन प्राम पंचायत ने लिया हो, तो २४ दीनारों का सुद ६ दीनार के जगभग प्रतिवर्ष होगा। इस रकम से पाँच भिन्नु औं के भोजन का खर्च भलीमाति चल सकता था। अकबर के समय में भी भारत में अन्न के मूल्य बहुत कम थे। उसके शासनकाल में भी दो या तीन क्पये मासिक में एक व्यक्ति अपना भोजन व्यय भलीभाँति चला सकता था। गुप्तकाल में भी भोज्य पदार्थों के भाव इतने सस्ते थे कि सवा या डेढ़ दीनार-वार्षिक में निर्वाह अञ्ची तरह चल जाता था। भावों के इतने सस्ते होने के कारण ही इस काल के विनिमय में कौड़ियों का भी व्यवहार होता था। सोने के सिक्के वो बहुत ही मृल्यवान थे। पर चाँदी और तांबे के छोटे सिक्कों का भी बहुत चलन था, और छोटी-छोटो चीजों के विनिमय के लिये की हियाँ प्रयुक्त की जावी थीं।

# (५) श्रार्थिक जीवन

व्यवसायी और व्यापारी गुप्तकाल में भी श्रेणि बोर निगमों में संगठित थे। गुप्रकाल के शिलालेखों और मोहरों से सचित होता है, कि उस समय में न केवल श्रेष्ठियों श्रीर सार्थवाहों के निगम थे, अपितु जुलाहे, तेली आदि विविध व्यवसायी भी अपनी-अपनी श्रेषियों में संगठित थे। जनता का इन पर पूर्ण विश्वास था। यही कारण है कि इनके पास हपया विविध प्रयोजनों से धरोहर (अज्ञयनीवि रूप में या सामयिक रूप में ) रखा दिया जाता था, श्रीर ये उस पर सूद दिया करते थे। इन निगमों व श्रेखियों का एक सुखिया व उसको परामर्श देने के लिये चार या पाँच व्यक्तियों की एक समिति रहती थी। व्यवसायियों श्रीर व्यापारियों के इन संगठनों पर इस पहले प्रकाश डाल चुके हैं। यहाँ इतना लिखना ही पर्याप्त है, कि ये श्रेखियाँ और निगम गुप्तकाल में भी विद्यमान थे, और देश का आर्थिक जीवन इन्हीं में केन्द्रित था। कुमारगुप्त प्रथम के समय के एक शिलालेख में पटकारों ( जुलाहों ) की एक श्रेषि का उल्लेख है, जो लाट ( गुजराव ) देश से आकर दशपुर में बस गई थी। इसी तरह स्कंदगुप्त के एक शिलालेख में 'इंद्रपुर निवासिनी तैलिक श्रेसि' का उल्लेख है। इसी प्रकार मृत्तिकार (कुम्हार), शिल्पकार, विसक् आदि की भी श्रेषियों का उल्लेख इस युग के लेखों में है। अकेले वैशाली से २७४ मट्टी की मोहरें मिलीं हैं, जो विविध लेखों को सुद्धित करने के काम में श्राती थीं। ये मोहरें भेडी सार्थवाह कुलिक निगम' की हैं। उस काल में वैशाली में साहूकार, ज्यापारी और शिल्पियों की श्रेषियों का यह सम्मिलित शक्ति-शाली निगम था। इसका कार्य भारत के बहुत से नगरों में

फैला हुआ था। जो पत्र इस निगम के पास आते थे, उन्हें बंद करके उपर से ये मोहरें लगाई जाती थीं, ताकि पत्र सुरिच्चत रहे। इसका श्रमिप्राय यह है, कि श्रन्य नगरों में विद्यमान इस वैभवशाली निगम की शास्त्राच्यों के पास भी ऐसी मोहरों के साँ ने थे, जिन्हें वे वैशाली के प्रधान निगम को पत्र भेजते हुए मुद्रित करने के काम लाते थे। निगम की मोहर (कामन सील ) के अतिरिक्त इन पत्रों पर एक और मोहर भी लगाई। जाती थी, जो संभवतः विविध नगरों में विद्यमान निगम शासाओं के अध्यत्त की निजू मोहर होती थी। वैशाली में प्राप्त 'भेष्ठी-सार्थवाह-कुलिक-निगम' की २७४ मोहरों में से ७५ के साथ ईशानदास की, ३८ के साथ मातृदास की और ३० के साथ गिमिस्वामी की मोहरें हैं। संभवतः ये व्यक्ति पाटलीपुत्र, कौशांबी त्रादि समृद्ध नगरों की निगमशासा के अध्यत्त थे, और उन्हें वैशाली के निगम के पास बहुधा पत्र भेजने की आवश्यकता रहती थी। इनके अतिरिक्त घोष, हरि-गुप्त, मबसेन बादि की भी पाँच-पाँच या छः-छः भोहरें निगम की मोहरों के साथ में मुद्रित हैं। ये अन्य निगम शास्ताओं के अन्य है। इस पत्रों पर निगम की मोहर के साथ 'जयत्य-नंतो भगवान्', 'जितं भगवता', 'नमः पशुपतये' सहश मोहरें भी हैं। संभवतः, ये उन पत्रों पर लगाई गई थीं, जो किसी मंदिर व धर्मस्थान से वैशाली के 'श्रेष्ठी-सार्थवाह-कुलिक-निगम' को भेजे गये थे। इन वैमवपूर्ण निगमों के पास धर्म-मंदिरीं का रुपया श्रव्यमीवि के रूप में जमा रहता था, और इसी लिये उन्हें इनके साथ पत्रव्यवहार की आवश्यकता रहती थी।

वैशाली के इस निगम के अतिरिक्त अन्यत्र भी इसी प्रकार के विविध निगम गुप्तकाल में विद्यमान के । वर्तमान समय के वैंकों का कार्य इस काल में ये श्रेशियाँ और निगम ही करके ह थे। अपने मगड़ों का निर्णय भी वे स्वयं करते थे। उनका अपना न्यायालय होता था, जिसमें अपने धर्म, जिर अोर व्यवहार के अनुसार निर्णय किया जाता था। इनके मुखिया या प्रतिनिधि विषयपित की राजसभा के भी सभासद रहते थे। इस प्रकार स्पष्ट है, कि गुष्तकाल के आर्थिक जीवन में इन श्रेषियों व निगमों का बड़ा महत्व था।

श्रे शियाँ छोटी या बड़ो सब प्रकार की होती थीं। छोटी श्रेिष्यों में एक उस्ताद ( आचार्य ) अपने अंतेवासियों (शागिदौँ) के साथ व्यवसाय का संचालन करता था। कुम्हारों की श्रेषि को लीजिये। बहुत से मार्मो व नगरों में यह श्रेषि होती थी। श्रेषि का मुखिया आचार्य कहलाता था। उसके साथ बहुत से शागिर्द (अंतेवासी) रहते थे, जो आचार्य के घर में पुत्रों की तरह निवास करते थे। नारदस्पृति ने इस विषय को बहुत अच्छी तरह सप्ट किया है। वहाँ लिखा है-जिस किसी को कोई शिल्प सीखना हो, वह अपने बांघवों की अनुमति ले कर आचार्य के पास जाय और उससे समय आदि का निश्चय कर उसी के पास रहे। यदि शिल्प को जल्दी भी सीख जाय, तो भी जितने काल का फैसला कर लिया हो, उतने काल तक अवस्य ही गुरु के घर में निवास करे। आचार्य अपने अंते-वासी के साथ पुत्र की तरह आवरण करे, कोई दूसरा काम उससे न ले, उसे अपने पास से भोजन देवे और उसे भलीमाँवि शिल्प की शिचा दे। जब अंतेवासी शिल्प को सीख से, और निश्चित किया हुआ समय समाप्त हो जाय, तब आचार्य को द्विका देकर और अपनी शक्ति मर उसकी द्विका द्वारा मान रेकर फिर अपने घर लीट आये।

नारदस्यति के इस संदर्भ से एक बोटी श्रेषि (यथा कुंम-

में जो श्रंतेवासी रहते थे, वे एक निश्चित समय तक शागिदी करने कैं लिए प्रतिज्ञा करते थे। उस बीच में आचार्य उनसे शिल्प संबंधी सब काम लेता था, बदले में कैवल भोजन या निर्वोह खर्च देवा था । एक-एक आचार्य के अधीन बहुत-बहुत से अंतेवासी रहते थे। आचार्य को मजदर रखने की श्रावश्यकवा नहीं होवी थी। बाद में समय समाप्त हो जाने पर ये अंतेवासी अपना स्वतंत्र व्यवसाय कर सकते थे। भारत में ऐसी श्रेषियाँ मौर्यकाल से व उससे भी पहलें से चली आ रही थीं । पर गुप्तयुग में अनेक व्यवसायों में छोटी-छोटी श्रीणयों का स्थान बड़े पैमाने की सुसंगठित श्रेमियों ने ले बिया था। मंदसोर की प्रशस्ति में जिस पटकार श्रेएि के लाट देश से दशपुर त्राकर बस जाने का उल्लेख है , उसके संबंध में यह लिखा है कि उसके बहुत से सदस्य थे, जो भिन्न-भिन्न विचाओं में निपुण थे। वस्त्र बुनने में वो सभी दत्त थे, पर साथ ही उनमें से अनेक व्यक्ति गान, कथा, धर्मप्रसंग, ज्योतिष, शील, विनय और युद्ध विद्या में भी प्रवीस थे। मंद्सीर के लेख में दशपुर की श्रेणि के सदस्यों के गुर्फों का जितने विस्तार से वर्णन किया गया है, उससे सूचित होता है कि यह अधि बहुत शक्तिशाली, वैभवपूर्ण और संपन्न थी। उसमें अनेक कुलों और वंशों के अपिक सम्मिलित थे। ये अपनी रहा के लिये स्वयं शस्त्रधारण भी करते थे। इस प्रकार की बड़ी-बड़ी श्रीखियों श्रीर निगमों का विकास गुप्तकाल की एक महत्वपूर्ख विशेषता है। विविध श्रेषियों व निगमों के संघ भी 'इस सम्बय तक बन गये थे, जो केवल एक नगर में ही नहीं, अपितु बहुत विस्तृत च्रेत्र में अपना कार्य करते थे। ये बड़ी-बड़ी श्रेशिक्षाँ इतनी समृद्ध थीं, कि दशपुर की तंतुवाय श्रेषा ने स्वयं अपने कमाये हुए धन से एक विशाल सूर्य मंदिर का निर्माण कराया

था, स्रोर उसी की प्रतिष्ठा के उपलच में मंदसोर की प्रशस्ति उत्कीर्ए कराई थी।

गुप्तकाल में व्यापार भी बहुत विकसित था। न केवल भारत के विविध प्रदेशों में अपितु पूर्व और पश्चिम दोनों • श्रीर के समुद्र पार के देशों के साथ इस युग में भारत का व्यापारिक संबंध विद्यमान था। पाटलीपुत्र से कौशांबी श्रीर डज्जैनी होते हुए एक सड़क मड़ौंच को गई थी, जो इस युग में पश्चिमी भारत का बहुत समृद्ध नगर स्नीर बंदरगाह था। यहाँ से मिश्र, रोम, प्रीस, फारस त्रौर अरव के साथ व्यापार होता था। पूर्व में बंगाल की खाड़ी के तट पर ताम्रलिप्ति बहुत बड़ा बंदरगाह था। यहाँ से भारतीय व्यापारी बरमा, जावा, सुमात्रा, चीन आदि सुदूर पूर्व के देशों में व्यापार के लिये आया-जाया करते थे। फाइयान ने यहीं से अपने देश के लिये प्रस्थान किया था। इस युग में हिंदमहासागर के विविध द्वीपों और सुदूर पूर्व के अनेक प्रदेशों में बृहत्तर भारत का विकास हो चुका था। भारतीयों का अपने इन उपनिवेशों के साथ घनिष्ट संबंध था। इन उप-निवेशों में आने-जाने के लिये वामलिप्ति (वर्तमान तामल्क) का बंदरगाह बहुत काम में आता था। इसके अतिरिक्त भारत के पूर्वी समुद्र तट पर करूर, घंटशाली, कावेरी पट्टनम, वॉदर्ड, कोरकई आदि अन्य भी अनेक बंदरगाह थे।

ईजिए और रोमन साम्राज्य के साथ जो न्यासार गुप्तवंश के शासन से पहले प्रारंभ हो जुका था, वह अब तक भी जारी था। रोम की शक्ति के जोग हो जाने के बाद पूर्व में अस्टिंटिनोपल (पुराना बाइजेंटियम) पूर्वी रोमन साम्राज्य का प्रधान केन्द्र हो गवा था। कोंस्टेंटिनोपल के सम्राटों के शासनकाल में भी भारत के साथ परिचर्मी दुनिया का न्यापार संबंध कायम रहा, श्रीर यवन जहाज महौंच तथा पश्चिमी तट के अन्य बंदरगाहों पर आते रहे। रोम की शक्ति के दीस होने के बाद भारत के पश्चिमी विदेशी व्यापार में अरब लोगों ने अधिक दिलचस्पी लेनी शुरू की और भारत का माल अरब व्यापारियों द्वारा ही पश्चिमी दुनिया में जाने लगा। भारत से बाहर जाने वाले माल में मोवी, मिस, सुगंधि, सूवी वस्त्र मसाले, नील, श्रीषधि, हाथी दाँव आदि प्रमुख थे। इनके बदले में चाँदी, तांबा, टिन, रेशम, काफूर, घोड़े और खजूर आदि भारत में आते थे।

गुप्तकाल के आर्थिक जीवन पर प्रकाश डालते हुए यह भी बिसना आवश्यक है, कि दास प्रथा इस समय भी भारत में विद्यमान थी। याह्मवल्क्य और नारद स्मृतियों में दासों का उल्लेख है, और उनके संबंध में अनेक प्रकार के नियम दिये गये हैं। दास कई प्रकार के होते थे, युद्ध में जीते हुए, जिन्होंने. अपने को स्वयं बेच दिया हो, दासों की संवान, खरीदे हुए भौर सजा के रूप में जिसे दास बनने का दंढ मिला हो। दास लोग पृथक कमाई करके रुपया बचा सकते थे, और उससे स्वयं अपने की खरीद कर स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते थे। नारद स्मृति के अनुसार जब कोई दास स्वतंत्रता प्राप्त करता था, तो वह अपने कंधे पर घड़ा लेकर खड़ा होता था। उसका स्वामी इस घड़े को दास के कंघे से लेकर फोड़ देता था श्रीर फिर जल उसके सिर पर झिड्कता था। इस जल में फूल और चने पड़े रहते थे। इस प्रकार स्वतंत्र हुए दास का श्रमिषेचन करके उसका मूतपूर्व स्वामी तीन बार घोषखा करता था, कि अब वह स्वतंत्र व्यक्ति है।

गुप्तकालीन मारत की आर्थिक समृद्धि के सब से उत्तम

प्रमास उस युग की मूर्तियाँ, लौहरतंभ और इसी प्रकार के अन्य अवशेष हैं। इन पर हम एक प्रथक् अध्याय में प्रकाश डालेंगे।

# बाईसवाँ ऋध्याय

## गुप्तकाल की कृतियाँ और अवशेष

(४) मूर्तियाँ

शिलालेखों और सिकों के अतिरिक्त गुप्तकाल की बहुत सी मूर्तियाँ, मंदिर, स्तंभ वा अन्य अवशेष इस समय उपलब्ध होते हैं। जहाँ इनसे गुष्त साम्राज्य के नैभव का परिचय मिलता है, वहाँ उस युग की कला और शिल्प का भी अच्छा झान होता है। इन पर हम संचेप से प्रकाश डालेंगे। इस काल की मूर्तियाँ बौद्ध, शैव, नैष्णव व जैन, सब संप्रदायों की मिलती हैं। बौद्धधर्म की मुख्य मूर्तियाँ निम्नलिखित है—

१. सारनाथ की बुद्ध मूर्ति—इस मूर्ति में पद्मासन बाँध कर बैठे हुए भगवान बुद्ध सारनाथ में धर्मचक का प्रवर्तन करते हुए दिखाये गये हैं। बुद्ध के मुख्यमंडल पर अपूर्व शांति, प्रभा, कोमलता और गंभीरता है। अंग-प्रत्यंग में सौकुमार्य और सौंदर्य होते हुए भी ऐहलौकिकता का सर्वथा अभाव है। ऐसा प्रतीत होता है, कि बुद्ध लोकोत्तर भावना को लिये हुए, अपने झान (बोध) को संसार को प्रदान करने के लिए ही, ऐहलौकिक व्यवहार में तत्पर हैं। मृति में दोनों कंघे महीन बस्त्र से ढके हुए प्रदर्शित किये गये हैं, ये वस्त्र पैरों तक हैं, और आसन के समीप पैरों से इनका भेद स्पष्ट हिटगोषर होता है। सिर के चारों ओर संदर, अलंकत प्रभामंहल है, जिसके दोनों ओर दो देवों की मूर्तियाँ बनी हैं। देवने हाथ में पत्र-पुष्प लिये हुए हैं। आसन के सम्प्रभाग में एक प्रकृत

बनाया गया है, जिसके दोनों श्रोर दो मृग हैं। गुप्तकालीन मृर्तिकला का यह मृर्ति श्रत्यंत सुंदर उदाहरण है।

ऐसी ही अनेक मूर्वियाँ कलकता म्यूजियम में सुरिच्चित हैं। इनमें सारनाथ की मूर्वि से बहुत समता है। ऐसा अवीत होता है, कि विविध भक्तों ने बुद्ध के अवि अपनी श्रद्धा को अविशित करने के लिये इन विविध मूर्तियों की अविष्ठा कराई थी।

२, मथुरा की खड़ी हुई बुद्ध मूर्ति—इसके मुखमंडल पर भी शांति, करुखा और आध्यात्मिक भावना का अपूर्व सिम्मिश्रख है। बुद्ध निष्कंप प्रदीप के समान खड़े हैं, और उनके मुख पर एक दैवीय स्मित भी है। इस मूर्ति में बुद्ध ने जो वस्त पहने हैं, वह बहुत ही महीन है। उसमें से उनके शरीर का प्रत्येक अंग स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। सिर के चारों और अलंकत प्रभामंडल है। यह मूर्ति इस समय मथुरा के न्यूजियम में सुरिचित हैं। इसी के नमूने की खड़ी हुई अन्य बहुत सी बुद्ध मूर्तियाँ भी उपलब्ध हुई हैं, जो विविध संमहालयों में रखी गई हैं। ये सब मथुरा को मूर्तिकला के अनुपम उदाहरए हैं।

३. वास्र की बुद्ध मूर्ति, यह विहार प्रांत के भागलपुर जिले में सुलतानगंज से प्राप्त हुई थी, और अब इंगलेंड में बर मिंघम के म्यूजियम में रखी है। तांबे की बनी हुई खड़े प्रकार की यह मूर्ति साढ़े सात फीट ऊँची है। इसमें बुद्ध का स्वरूप समुद्र की वरह गंभीर, महान, पूर्ष और लोकोत्तर है। बुद्ध का दाहिना हाथ अभयमुद्रा में कुछ आगे बढ़ा हुआ है। मुखमंडल पर अपूर्व शांति, कहणा और दिब्य तेज है। गुप्तकाल की मूर्तियों में तांस्र की यह प्रतिमा वस्तुतः बड़ी अद्भुत और अनुपम है। घातु को ढाल कर इतनी संदर मूर्ति जो शिल्पी बना सकते थे, उनकी दत्तवा, कला और प्रतिभा की सबमुव प्रशंसा करनी पड़ती है।

गुप्तकाल में मूर्विनिर्माण कला के तीन बड़े केन्द्र थे, मथुरा, सारनाथ और पाटलीपुत्र। वीनों केन्द्रों की कुछ ज्यपनी अपनी बिशेषतायें थीं। उपर लिखी तीनों मूर्तियाँ इन केन्द्रों की कला की प्रतिनिध सममी जा सकती हैं। इन्हीं के नमूने की बहुत सी मूर्तियाँ भारत के विविध स्थानों पर पाई जाती हैं। खेद यह है, कि इनमें से अधिकांश भग्न दशा में हैं। किसी का दाँयाँ हाथ दृटा है, तो किसी का बाँयाँ। किसी का सिर दूट गया है, और किसी के कान, नाक आदि तोड़ दिये गये हैं। समय की गति और कुछ मूर्तिपूजा बिरोधी संप्रदायों के कीप का ही यह परिखान हुआ है। फिर भी, गुप्तकाल की उपलब्ध मूर्तियाँ उस युग के शिल्पकारों की योग्यता और प्रतिभा को भलीभाँ ति प्रदर्शित करती हैं।

भगवान बुद्ध की संपूर्ण मूर्तियों के अतिरिक्त इस काल के बहुत से ऐसे प्रस्तर फलक भी मिलते हैं, जिन पर बुद्ध के जीवन की विविध घटनाओं को उत्कीर्ण करके प्रदर्शित किया गया है। ऐसे बहुत से प्रस्तरसंह सारनाथ में उपलब्ध हुए हैं, जिन पर लुम्बिनीवन में महात्मा बुद्ध का जन्म, ब्रोधिवृच्च के नीचे बुद्ध की झानप्राप्ति, सारनाथ में धर्मचक प्रवर्तन और कुशीनगर में बुद्ध का महापरिनिर्वाण आदि प्रस्तरसंह को तरास कर संदर रीति से चित्रित किये गये हैं। इसी तरह बुद्ध की माता का स्वप्त, कुमार सिद्धार्थ का अभिनिष्कमण, बुद्ध का विश्वक्त प्रदर्शन आदि बहुत सी अन्य घटनायें भी मूर्तियों द्वारा प्रदर्शत की गई हैं। पत्थर तरास कर उसे जीवित-जागृत रूप दे देने की कला में गुप्तकाल के शिल्पी बहुत ही प्रवीण थे।

बुद्ध की मूर्तियों के अतिरिक्त अनेक बोधिसत्त्वों और बौद्ध देवी-देवताओं की मूर्तियाँ भी इस युग में बनाई गई । बौद्ध धर्म में इस समय तक अनेक देवताओं व बोधिसत्त्वों की पूजा का प्रारंभ हो चुका था। उनके संबंध में बहुत सी गाथायें बन गई थीं, और प्राचीन पौराणिक गाथाओं के समान लोग उन पर विश्वास करने लगे थे। यही कारण है, कि इन गाथाओं की अनेक घटनाओं को भी मूर्तियों द्वारा अंकित किया गया और बोधिसच्चों की बहुत सी छोटी-बड़ी मूर्तियाँ बनाई गई। अवलोकितेश्वर, मैंबेय, मञ्जुश्री आहि की अनेक और विविध प्रकार की मूर्तियाँ इस समय में बनीं। उनमें से अनेक इस समय में उपलब्ध भी हैं।

सनातन पौरािष्क धर्म के साथ संबंध रहाने वाली जो बहुत सी मूर्तियाँ गुप्तकाल में की बनी हुई श्रव उपलब्ध होती हैं, उनमें से विशेष उल्लेखनीय निम्नलिखित हैं—

१. मध्यभारत में भेलसा के पास उदयगिरि में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा बनवाये हुए मंदिरों के बाहर पृथिवी का उद्घार करते हुए बाराह अवसार की एक विशाल मूर्ति मिली है। पौराणिक कथा के अनुसार प्रलय के जल में मप्र होती हुई पृथ्वी का उद्घार करने के लिये भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण किया था, और पृथ्वी को ऐसे उठा लिया था, मानो वह हलका सा फूल हो। इस मूर्ति में भगवान के इसी बराह रूप को अंकित किया गया है। इस मूर्ति में बाराह के बाँगें पैरं के नीचे शेष की आकृति बनी हुई है, और पृथ्वी को बराह अपने दंष्ट्राओं पर उठाये हुए हैं। मूर्ति का शरीर मनुष्य का है, पर मुख बराह का है।

२ - गोवर्धनधारी कृष्ण - यह मूर्ति काशी के समीप एक होने में मिली थी, और अब सारनाथ के संप्रहालय में रखी है। कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को गेंद की तरह उठाया हुआ है।

३ - शेवशायी विष्णु - माँसी जिले में देवगढ़ नामक स्थान पर गुष्तकाल के एक विष्णु मंदिर में विष्णु अगवान की एक मूर्ति है, जो शेषनाग पर शयन करती हुई दिखाई गई है। इसमें एक श्रोर शेषशायी विष्णु हैं, जिनके नाभिकमल पर ब्रह्मा स्थित हैं। चरणों के पास लक्ष्मी बैठी हैं। उपर श्राकाश में कार्तिकेय, इन्द्र, शिव, पार्वतो श्रादि दर्शन कर रहे हैं। विष्णु के सिर पर मुकुट, कार्नों, में कुण्डल, गले में हार तथा हाथों में कंक्ष हैं। साथ ही, श्रन्य श्रनेक देवी-देवताश्रों की मृतियाँ मी हैं, जिनका निर्माण पौराणिक गाथाश्रों के श्रनुसार किया गया है।

४—कौशांबी की सूर्य मूर्ति — प्राचीन भारत में सूर्य की भी मूर्ति बनाई जाती थी और उसके अनेक मंदिर विविध स्थानों पर विद्यमान थे। दशपुर में सूर्य का एक मंदिर तंतुवायों की श्रीख ने गुप्तकाल में ही बनवाया था। कौशांबी में प्राप्त सूर्य की यह मूर्ति भी बड़ी भव्य और सुन्दर है। はらり かんかんとうとうしゅうない ちゅうかんなん は過れた

१—कार्तिकेय —यह मृर्ति काशी के कलाभवन में सुरिक्त है। यह मोर पर बैठी हुई बनाई गई है, और कार्तिकेय के दोनों पैर मोर के गले में पड़े हुए हैं। इसके भी सिर पर मुकुट, कानों में कुएडल, गले में हार तथा अन्य बहुत से आभूषण हैं। कार्तिकेय देवताओं की सेना का सेनापित था। अतः उनके हाव-भाव में गांमीर्य और पीकष होना ही चाहिये। ये सब गुण इस मृर्ति में सुन्दरता के साथ प्रगट किये गये हैं। मोर की पूछ पीछे की और उठी हुई है। कुमारगुप्त प्रथम के अनेक सिकां पर कार्तिकेय का जो चित्र है, यह मृर्ति उससे बहुत कुछ मिलती-जुलती है।

६—भरवपुर राज्य में रूपवास नामक स्थान में चार विशालकाय मूर्तियाँ विद्यमान हैं, जिनमें से एक बलदेव की है। इसकी ऊँचाई सत्ताईस फीट से भी अधिक है। दूसरी मूर्ति लक्ष्मीनारायस की है। इसकी ऊँचाई नौ फीट से कुछ ऊपर है। ७—गुष्तकाल की अनेक मृतियाँ शिव की भी मिली हैं।
सारनाथ के संप्रहालय में लोकेश्वर शिव का एक सिर है,
जिसका जटाजूट चीन की भारतीय प्रभाव से प्रभावित मृतियों
के सहश है। इसके अविरिक्त गुष्तकाल के अनेक शिवलिंग व
एक मुख लिंग भी इस समय प्राप्त हुए हैं। एक मुख लिंग वे
हैं जिनमें लिंग के एक तरफ मनुष्य के सिर की आकृति बनी
होती है। ऐसा एक एक मुख लिंग प्रतिमा नागोद राज्य में
मिली है, जिसके सिर पर रत्न जटित मुकुट है, और जटाजूट
के उपर अर्थचंद्र विद्यमान है। ललाट पर शिव का तृतीय नेत्र
भी प्रदर्शित किया गया है।

द—वंगाल के राजशाही जिले से कुष्फलीला संबंधी मी अनेक मूर्तियाँ मिली हैं, जो गुप्तकाल की मानी जावी हैं।

बौद्ध तथा पौराणिक मूर्तियों के ऋतिरिक्त गुप्तकाल की जैन मूर्तियाँ भी पाई गई हैं। मथुरा से वधमान महाबीर की एक मूर्ति मिली है, जो कुमारगुष्त के समय की है। इसमें महाबीर पद्मासन लगाये ध्यानमम बैठे हैं। इसी तरह की मूर्तियाँ गोरखपुर जिले वा अन्य स्थानों से भी आल हुई हैं।

भारत में मूर्तिनिर्माण की कला बहुत प्राचीन है। शैशुनाग और मौर्यवंशों के शासन समय में इस कला ने विशेष रूप से उन्नित प्रारंभ की थी। यवन और शक लोगों के संपर्क से इस कला ने त्रोर अधिक उन्नित की। भारतीय अध्यातम और पाश्चात्य मौतिकवाद ने मिल कर एक नई शैली को जन्म दिया जिसने इस देश की मूर्तियों में एक अपूर्व सौंदर्थ ला दिया। गुप्तकाल की मूर्तियों में विदेशी प्रभाव का सर्वथा अभाव है। गुप्तकाल की मूर्तियों में विदेशी प्रभाव का सर्वथा अभाव है। वे विशुद्ध भारतीय हैं। उनकी आकृति, सुद्रा और भावभंगी पूर्णतया भारतीय होते हुए भी उनमें अनुपम सौंदर्थ है। भौतिक सौंदर्य की अपेना भी उनमें आंतरिक शांति, ओज और आध्या-

त्मिक आनंद की जो मलक है, वह वर्णनातीत है। मूर्तिनिर्माण-कला की हिन्द से गुप्तकाल वस्तुतः अद्वितीय है। इस युग की बनी हुई मूर्तियों का भारतीय इतिहास में जो स्थान है, वह अन्य युग की मूर्तियों को प्राप्त नहीं है।

प्रस्तर मृतियों के श्राविरिक्त गुप्तकाल में मट्टी व नसाले की
मृतियों का भी रिवाज था। इस युग की श्रानेक नकाशीदार इंटें
पहले साँचे से ढाली जाती थीं, फिर उन पर श्रोजार से तरहतरह की चित्रकारी की जाती थी। फिर सुखा कर उन्हें पका
लिया जाता था। गुप्तकाल की ये नकाशीदार इंटें बहुत ही
सुनेदर हैं और उन पर श्रानेक प्रकार के चित्र श्रांकित हैं।
इंटों की तरह ही नकाशीदार खभे तथा श्रान्य इमारती साज
भी तैयार किये जाते थे।

गुप्तकाल की मट्टी की जो मूर्तियाँ मिली हैं. वे भी बौद्ध और पौराधिक देवी-देवताओं की हैं। इनका सौंदर्य पत्थर की मूर्ति वों से किसी भी प्रकार कम नहीं है। पकी हुई इंटों का चूरा तथा चूना भी मूर्तियों को बनाने के लिये प्रयुक्त होता था। इस प्रकार की बहुत सी मूर्तियाँ सारनाथ, कौशांबी, मथुरा, राजधाट, खिल्छ्य, शावसी खादि प्राचीन स्थानों से उपलब्ध हुई हैं। मूर्तियों के अतिरिक्त इन स्थानों से मट्टी पर्मा कर बनाये हुये खिलौने व मट्टी के बैल, हाथी, घोड़े व अध्य छोटे-छोटे प्राणी भी बड़ी सख्या में प्राप्त हुए हैं। गुप्तकाल में यह कला बहुत उन्नत दशा में थी। यही कारण है, कि उस काल के खंडहरों में इस प्रकार की प्रतिमार्थे बहुतायत से मिसी हैं। मिट्टी की बनी इन छोटी-बड़ी मूर्तियों द्वारा सर्वसायी जनसमाज कला और सीन्दर्य का रसास्वादन कर संक्री था। देवी-देवताओं के अतिरिक्त सब प्रकार के खी-पुड़पों की छोटी-छोटी मूर्तियाँ इस काल में बहुत बनती थीं। शक, बंबी

हूं आदि जो विदेशी इस काल के भारतीय समाज में प्रचुर संख्या में दिखाई देते थे, कलाकारों का प्यान उनकी तरफ आफुष्ट होता था। यही कारख है, कि इस युग की मिट्टी की छोटी छोटी मूर्तियों में इन विदेशियों की संख्या बहुत है।

#### (२) मस्तर-स्तंभ

अशोक के समान गुप्त मुम्नाटों ने भी बहुत से प्रस्तरस्तंभ बनवाये थे। ये किसी महत्वपूर्ण विजय की स्मृति में
या किसी सम्राट् की कीर्ति को स्थिर करने के लिये या विविध
प्रदेशों की सीमा निश्चित करने के लिये और धार्मिक प्रयोजन
से बनाये गये थे। गुप्तकाल के अनेक स्तंभ इस समय उपलब्ध हुये हैं। प्रयाग में स्थित अशोक के पुराने स्तंभ पर
सम्राट् समुद्रगुप्त की प्रशस्ति उत्कीर्ण की गई है। गोग्खपुर
जिले में कहाम नामक स्थान पर स्कंदगुप्त का एक प्रस्तरस्तंभ
है, जिस पर इस प्रतापी सम्राट् की कीर्ति अमर रूप से उत्कीर्ण
की गई है।

गुप्तकाल में भगवान विष्णु की प्रविष्ठा में व्यवस्तंभ बनाने का बहुत रिवाज था। सम्राट बुधगुष्त के समय का, सामंत राजा मात्तविष्णु व धन्य विष्णु द्वारा बनवाया हुका ऐसा ही एक स्तंभ एरण में विद्यमान है। कुमारगुप्त के समय का ऐसा ही एक स्तंभ भिलसद में श्थित है, जो स्वामी महासेन के मंदिर के स्मारक रूप में बनवाया गया था। गाजीपुर जिले में भि तरी गाँव में भगवान विष्णु की एक प्रतिमा स्थापित की गई थी। उसके उपलब्ध में स्थापित किया हुआ एक स्तंभ उस गाँव में अब तक विद्यान है। इसी तरह का एक स्पृतिस्तंभ भटना जिले के विद्यार नगर में है, जो सेनापति गोपराज की यादगार में खड़ा किया गया था। मीर्यकाल के स्तंभ गोल होते थे और उन पर चिकना ममकदार वजलेप होता था। पर गुप्तकाल के स्तंभ गोल व चिकने नहीं हैं। गुप्तों के स्तंभ अनेक कोणों से गुक्त है। एक ही स्तंभ के विविध भागों में विविध कोए हैं। कोई स्तंभ नीचे आधार में यदि चार कोणों का है, तो बीच में आठ कोणों का है। कई स्तंभ ऐसे भी हैं, जो नीचे चार कोणों के और बीच में गोल हैं। किसी-किसी स्तंभ में उपर सिंह व गठड़ की मृति भी हैं। प्रस्तर के अतिरिक्त लोहे का २४ फीट ऊँचा लोहे का जो विशाल स्तंभ दिल्ली के सभीप महरौली में खड़ा है, वह भी गुप्तकाल का ही है। यह लौहस्तंभ संसार के आश्चरों में गिना जाना चाहिये। इसका निर्माण भी विष्णु-क्वज के रूप में ही हुआ था।

## (३) भवन और मंदिर

गुप्तकाल के कोई राजप्रासाद या भवन अब तक उपलब्ध नहीं हुए। पाटलीपुत्र, उज्जैनी आदि किसी भी प्राचीन नगरी में गुप्त सम्राटों व अन्य सामंत राजाओं या धनी पुरुषों के महलों के कोई खंडहर अभी तक नहीं पाये गये। पर अमराखती, नागार्जुनी, कोंड और अजंता की गुफाओं में विद्यमान विविध चित्रों व प्रतिमाओं में प्राचीन राजप्रासादों को भी चित्रित किया गया है। इस काल के साहित्य में भी सुंदर प्रासादों के वर्षन हैं, जिनसे सूचित होता है, कि गुप्तकाल के भवन बहुत विशाल और मनोरम होते थे।

सीभाग्यवरा, गुप्तकाल के अनेक स्तूप, विहार, मंदिर और गुफायें अब तक भी विद्यमान हैं। यद्यपि ये भग्नदशा में हैं, पर इनके अवलोकन से उस युग की वास्तुकला का भलीभौति परिचय मिल जाता है। गुप्तकाल का प्रधान धर्म पौरासिक था। यही कारण है, कि इस युग में वहुत से वैष्णव, शैव श्रीर सूर्य देवता के मंदिर बनाये गये। श्रब तक जो पौराणिक मंदिर गुप्तकाल के मिले हैं, उनमें सर्वप्रधान निम्नलिखित हैं—

१. मध्य भारत की नागोद रियासत में भूमरा नामक स्थान पर प्राचीन समय का एक शिवमंदिर है। अब यह बहुत भगन- दशा में है। इसका केवल चबूतरा श्रीर गर्भगृह ही अब सुरिच्चत है। चबूतरा प्रदिख्यापथ के काम में श्राता था। मंदिर के गर्भ- गृह में एकमुख शिवलिंग की मूर्ति स्थापित है, यह मूर्तिकला का एक अत्यंत सुंदर उदाहरण है। मंदिर के द्वार स्वंभ के दाँई श्रोर गंगा और बाँई श्रोर यमुना की मूर्तियाँ हैं। अन्य अनेक सुंदर मूर्तियाँ भी यहाँ प्रस्तर पर उत्कीर्ण हैं।

२. मध्यप्रांत के जबलपुर जिले में तिगवा नामक स्थान पर गुप्तकाल का एक मंदिर पाया गया है, जो एक ऊँचे टीले पर स्थित है। यहाँ दो मंदिर हैं, एक की छत चपटी है और दूसरे की छत पर शिखर है। चपटो छत वाला मंदिर ऋषिक पुराना है और पाँचवों सदी के शुरू में बना था। इसकी चौखट आदि की कारीगरी बहुत सुंदर है।

३ श्रजयगढ़ राज्य में भूमरा के समीप नचना कृथना नामक स्थान पर एक पुराना पार्वती का मंदिर है। इसकी बनावट भूमरा के मंदिर के ही समान है।

8. माँसी जिले के देवगढ़ नामक स्थान पर गुप्तकाल का एक दशावतार का मंदिर है। गुप्त युग के मंदिरों में यह सब से प्रसिद्ध और उत्कृष्ट है। एक असे चबूतरे पर बीच में मंदिर है। इसके गर्भगृह में चार द्वार हैं, जिनके प्रस्तर-स्तंभों पर बहुत संदर मूर्तियाँ श्रांकित की गई हैं। अनंत-शायी विष्णु को प्रसिद्ध मूर्ति यहाँ पर विद्यमान है, और इस मंदिर के उत्पर एक शिखर भी है। भारत के आधुनिक

मंदिरों के ऊपर शिखर अवश्य होता है। पर गुप्तकाल में शुरू-शुरू में जो मंदिर बने थे, उनकी छत चपटी होती थी, और ऊपर शिखर नहीं रहता था। गुप्तकाल के समाप्त होने से पूर्व ही मंदिरों पर शिखरों का निर्माण प्रारंभ हो गया था। देवगढ़ के इस दशावतार के मंदिर का शिखर संभवतः भारत में सब से पुराना है, और इसी कारण इस मंदिर का बहुत महत्त्व है।

४. कानपुर के समीप भिटरगाँव में गुप्तकाल का एक विशाल मंदिर अब तक विद्यमान है, जो इंटों का बना है। अपर जिन मंदिरों का चल्लेख किया गया है, वे प्रस्तूर-शिलाओं झारा निर्मित हैं। पर भिटरगाँव का यह मंदिर इंटों का बना है, और उसकी दीवार का बाहरी अंश मट्टी के पकाये हुए फलकों से बनाया गया है। इन फलकों पर तरह-तरह की चित्रकारी व मूर्तियाँ अंकित की हुई हैं।

६. वंबई प्रांत में बीजापुर जिले में अपहोल नामक स्थान पर एक पुराना मंदिर है, जो गुप्तकाल का है। इसके भी प्रमुख द्वार पर गंगा और यमुना की मूर्वियाँ हैं, और इसकी खिड़िकयाँ नकाशीदार पत्थर की बनी हैं।

७. घासाम में ब्रह्मपुत्रा नदी के तट पर द्हपरविचा नामक स्थान पर एक मंदिर भग्न दुशा में मिला है, यह भी गुप्तकाल का है।

पौरािषक धर्म के साथ संबंध रखने वाले इन मंदिरों के अतिरिक्त गुप्तकाल, के बौद्ध धर्म के अनेक स्तूप व विद्वार आजकल विद्यमान हैं। सारनाथ का धर्मेख स्तूप गुप्तकाल में बना था। इस के बाहरी भाग में जो प्रस्तर हैं, वे अनेक प्रकार के चित्रों व प्रतिमाओं से अंकित हैं। चित्रों के बेल व बूटे कड़े सुंदर बनाये गए हैं। सारनाथ में दी एक प्राचीन विद्वार के संद्वर मिलते हैं, जो गुप्तकाल का माना जाता है। इसी तरह बिद्वार

(पटना जिला) और नालंदा में पुराने विहारों के जो बहुत से लंडहर श्रव दिखाई देते हैं, वे गुप्तकाल के ही हैं।

गुप्तकाल के गुहाभवनों में भिलसा के समीप की उदयगिरि की गुहा सब से महत्त्व की है। यहीं पर बिष्णु के बाराह अववार की विशाल प्रविमा खड़ी है, जिसका उल्लेख इम पहले कर चुके हैं। उदयगिरि की इस गुहा के द्वारस्तंभों तथा अन्य दीवारों पर भी बहुत सी प्रतिमार्थे उत्कीर्स हैं। अर्जता की विश्वविख्याव गुहाओं में से भी कम से कम तीन गुप्तकाल में बनी थीं । अजंता में छोटी-बड़ी कुल उनदीस गुहायें हैं। इनके दो भेद हैं, स्तूपगुहा श्रौर विहारगुहा। स्तूपगुहाओं में केबल उपासना की जाती थी। ये लंबाई में अधिक हैं, और इनके आखिरी सिरे पर एक स्तूप है, जिसके चारों और प्रद-चिया करने की जगह होती है। विहारगुहाओं में भिचुओं के रहने और पढ़ने-लिखने के लिये भी जगह बनाई गई है। ये सब गुहायें हैदराबाद (निजाम) राज्य में फरदापुर गाँव के समीप हैं। इन सबको पहाड़ काट कर बनाया गया है। बाहर से देखने पर पहाड़ ही दृष्टिगोचर होता है, पर ग्रंदर विशाल भवन बने हैं, जिनकी रचना पत्थर काट कर की गई है। गुप्तकाल में बनी १६ नं की गुहा ६४ फीट लंबी और इतनी ही चौड़ी है। इसमें रहने के ६ कमरे हैं, और इल मिला कर १६ स्तंस हैं। १० नं० की गुहा भी आकार में इतनी ही वकी है।

उपर जिन स्तंभों, मंदिरों, स्तूपों व गुहाभवनों का उल्लेख किया गया है उनके अतिरिक्त गुप्तकाल के नगरों के भी कुछ आवशेष इस समय उपलब्ध हुए हैं। भारत के पुरातत्व विभाग ने प्राचीन नगरों के संबहरों की अभी पूरी तरह सुदाई नहीं की है। बहुत से बढ़े-बड़े खेड़े अभी उन स्थानों पर बिना खूँप ही पड़े हैं, जहाँ किसी जमाने में फलते-फूलते समृद्ध नगर विद्याना थे। ऐसे कुछ स्थानों पर खुदाई का जो कार्य पिछले सालों में हुआ है, उससे गुप्तकाल के नगरों के भी कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं। पर अभी यह कार्य नहीं के बराबर हुआ है। बाशा है, कि पुरावत्त्व विभाग के प्रयत्न से अभी अन्य बहुत से अवशेष प्राप्त हो सकेंगे।

गुप्तकाल में पाटलीपुत्र, वैशाली, पुंडूवर्धन, कीशांबी, श्राहिक्छ्त्र, वारामसी (सारनाथ और राजघाट), उड़्जेनी, मथुरा श्रादि बहुत से समृद्ध नगर थे। इनके गगनचुंबी राजप्रासादों, विहारों और भवनों की जगह श्रव ऊंचे-ऊँचे खेड़े बड़ें । जहाँ कहीं भी पुरातत्त्व विभाग की श्रोर से खुदाई हुई है, वहाँ मट्टी के बरतनों. प्रतिमाश्रों, ईटों (सादी और नकाशीदार), मूर्तियों श्रीर पुरानो दोवारों के खंडहर प्रचुर मात्रा में मिले हैं। कहीं कहीं भवनों और मंदिरों की नींव की दीवारों भी श्रद्धरण रूप में प्राप्त हुई हैं। ये सब सूचित करती हैं, कि गुप्तों के समय में भारत के निवासी बड़े समृद्ध और वैभवपूर्ण थे, और वे एक सम्य और सुसंन्कृत जीवन व्यतीत करते थे।

#### ं (४) चित्रकला

गुप्तकाल की चित्रकला के सब से उत्तम अवशेष अजंता की गुहाओं में विद्यमान हैं। उत्पर अजंता की नं० १६ और नं० १७ की जिन गुहाओं का उल्लेख हुआ है, उनकी दीबारों पर बड़े सुंदर चित्र बने हुए हैं, जो कला की हफ्टि से अनुपन्न हैं। नं० १६ की गुहा में चित्रित एक चित्र में रात्रि के समय कुमार सिद्धार्थ गृहत्याग कर रहे हैं। यशोधरा और उनके साथ शिशु राहुल सोया हुआ है। समीप में परिचारिकार्य भी

गहरी नींद् में सो रही हैं। सिद्धार्थ इन सब पर अंतिम रुष्टि डाल रहे हैं। उस दृष्टि में मोह-ममता नहीं है, इन सब के प्रति निर्मोहबुद्धि उस दृष्टि की विशेषता है, जिसे चित्रित करने में चित्रकार की अपूर्व सफलता हुई है। १६ वीं गुहा के एक अन्य चित्र में एक मरखासन कुमारी का चित्र अंकित है, जिसकी रत्ता के सब प्रयत्न व्यर्थ हो चुके हैं। मरखासन राजकुमारी की दशा और समीप के लोगों की विकलता को इस चित्र में बड़ी संदरता के साथ प्रगट किया गया है। १७ वीं गुहा में एक चित्र में माता-पुत्र का एक प्रसिद्ध चित्र है। संभवतः, यह चित्र यशोधरा का है, जो अपने पुत्र राहुल को बुद्ध के अर्पस कर रही है। बुद्ध हो जाने के बाद सिद्धार्थ एक बार फिर कपिलवस्तु गये थे। जब वे भिन्ना माँगते हुए यशोधरा के घर गये, वो उसने राहुल को उनकी भेंट किया। उसी हश्य को इस चित्र में प्रदर्शित किया गया है। मावा यशोधरा के मुख पर जो आग्रह और विवशता का भाव है, वह सचमुच अनुपम है। बालक राहुल के मुख़ पर भी आत्मसमपेण का भाव बड़े संदर रूप में अंकित है।

इसी गुहा में एक अन्य चित्र एक राजकीय जल्स का है, जिसमें बहुत से आदमी अनुपम रूप से सज-धज कर जा रहे हैं। किसी के हाथ ऊँचा छत्र है, किसी के हाथ में बजाने की शृंगी। कियों के शरीर परसंदर आमृष्ण हैं, और उनके वस्त इतने महीन हैं, कि सारा शरीर दिखाई पड़ता है। इस गुहा के अनेक चित्र जातक प्रंथों के कथानकों को हष्टि में रख कर बनाये गये हैं। बेस्संतर जातक के अनुसार बनाये एक चित्र में एक वानप्रस्थ राजकुमार से एक याचक आहाण उसके एकमात्र अल्पवयस्क पुत्र की माँग लेता है। वचनबद्ध राजकुमार अपने पुत्र को सहर्ष दे देता है। चित्र का आहाण बहुत चीसकाय है, उसके दाँव बाहर

निकले हुए हैं। तपस्वी राजकुमार बिना किसी सोभ व दुःख के अपने बालक को देने के लिये उद्यत है, और बालक का सरीर अवीव इच्टपुष्ट और सुंदर है। एक अन्य चित्र में चार दिन्य गायक प्रदर्शित किये गये हैं, जिनकी गान में तल्लीनता देखते ही बनती है। अजन्ता की नं० १७ की गुहा में इसी तरह के बहुत से चित्र हैं, जिन्हें देखते हुए मनुष्य कभी तृप्त नहीं होता। वे दर्शक को एक कल्पनामयी मधुर दुनिया में ले जाते हैं, जहाँ पहुँच कर मनुष्य अपने को पूर्णत्या मूल जाता है।

अजन्ता के समान ही, ग्वालियर राज्य के अममेस जिले में वाच नामक स्थान पर अनेक गुहामंदिर मिले हैं, जो विभ्याचल की पहाढ़ियों को काट कर बनाये गये हैं। इन्हें गुप्तकाल के अंतिम भाग का माना जाता है। इनमें भी अजन्ता के समान ही, बड़ी सुंदर चित्रकारी की गई है। इन गुहाओं की संख्या नो है। इनमें से चौथी गुहा रंगमहल कहाती है। इस समय इसके बहुत से चित्र नष्ट हो चुके हैं, विशेषतया छत के चित्र तो विलक्कल हो मिट गये हैं। इस रंगमहल तथा पाँचवाँ गुहा में कुल मिला कर छः चित्र इस समय सुराझित हैं, जो सोंदर्य और कला की दृष्टि से अजन्ता के चित्रों से किसी भी प्रकार कम नहीं हैं।

गुप्तकाल के साहित्यिक ग्रंथों में भी चित्रलेखन का अनेक स्थानों पर उल्लेख आता है। किव विशासदत्त रचित मुद्राराच्या में आचार्य चाएक्य द्वारा नियुक्त जिस गुप्तचर को अमात्ता राचस की मुद्रा उपलब्ध हुई की, वह यमराज का पट फैलाकर भिचामाँग रहा था। इस पट पर यमराज का चित्र श्रंबित था। अजंता के गुहाचित्रों में एक ऐसा भी है, जिसमें चपणकों का एक दल चित्रपट हाथ में लिये भीख माँगता फिर रहा है। ये चपणक नंगे हैं, और हाथ में चित्रपट लिये हुए हैं। गुप्तकाल में चपणकों का एक ऐसा संप्रदाय था, जो इस तरह मिशा माँगा करता था। पर चित्र उस युग में केवल दीवारों पर ही नहीं बनाये जाते थे, अपितु कपड़े पर भी अनेक प्रकार के चित्र चित्रित किये जाते थे, यह इससे अवश्य सूचित होता है। कालिदास के काव्यों को पढ़ने से झात होता है, कि उस युग में प्रेमी और प्रेयसी एक दूसरे के चित्रों को बनाते थे, और चिवाह संबंध स्थिर करने से पूर्व चित्रों को भी देखा जाता था। कालिदास ने चित्र की कल्पना, तथा उम्मीलन (रंग भरना) का उल्लेख स्थनेक स्थानों पर किया है।

गुप्तकाल में चित्रकला इतनी अधिक उन्नति कर चुकी थी, कि बृहत्तर भारत के बिविध उपनिवेशों में भी अनेक गुहाचित्र ब रेशमी कपड़े आहि पर बनाये हुए चित्र मिले हैं। ये सब गुप्तकाल के हैं, और उसी शैली के हैं, जो भारत में प्रचलित थी। भारत से ही चित्रकार इस काल में सुदूर देशों में गबे बे और वहाँ उन्होंने अपनी कला के चमत्कार दिखाये थे।

#### (५) संगीत

समृद्धि और वैभव के इस काल में संगीत, अभिनय आदि का भी लोगों को बड़ा शौक था। गुप्त सम्राद् स्वयं संगीत के बढ़े प्रेमी थे। इसीलिये समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जैसे प्रतापी सम्राटों ने अपने कुछ सिक्के ऐसे भी जारी किये, जिनमें वे वीएता या अन्य वाद्य का रसास्वादन कर रहे हैं। बाद्य के गुहामंदिरों के एक चित्र में नृत्य करने बाली दो मंडलियाँ दिस्ताई गई हैं। प्रथम मंडली में एक नर्तक नाच रहा है, और सात कियों ने उसे घेर रखा है। इनमें से एक सी मृद्द्र, तीन माल और बाकी तीन कोई अन्य बाजा बजा रही हैं। दूसरी मंडली में भी मध्य में एक नर्तक नाचता है, और इस्तियाँ विविध बाजा बजा रही हैं। सारनाथ में प्राप्त एक प्रस्तरसंह पर भी ऐसा ही हश्यं उत्कीस है। इसमें मृत्य करने वाली भी की है और बाजा बजाने वाली भी अपनेक स्नियाँ हैं। इन चित्रों को देखकर इसमें कोई संदेह नहीं रहता, कि गुप्तकाल में संगीत और मृत्य का बढ़ा प्रचार था। सर्वसाधारस लोग इन कलाओं में बड़ा आनंद अनुभव करते थे।

इसी काल में कालिदास, विशाखदत्त आदि अनेक कियों ने अपने नाटक लिखे। ये जहाँ काठ्य की हिन्द से अनुपम है, वहाँ अभिनयकला की हिन्द से भी अत्यंत सुंदर और निर्दोष हैं। ये नाटक जहाँ स्वयं इस काल के संगीत और अभिनय के उत्कृष्ट प्रमास हैं, वहाँ इनके अंदर भी नृत्य, गायन और अभिनय का जगह-जगह उल्लेख किया गया है।

# तेईसवाँ ऋध्याय

# भारतीय सभ्यता और धर्म का विदेशों से विस्तार

#### (१) बृहत्तर भारत

मौर्योत्तर युग में किस प्रकार विदेशों में भारतीय उपिन्द वेशों की स्थापना का प्रारंभ हुआ था, इसका निदर्शन हम पहले कर चुके हैं। गुप्तकाल में यह प्रक्रिया पूर्ण बल से जारी रही, और परिणाम यह हुआ कि भारत से बाहर एक विशाल बहत्तर भारत का निर्माण हो गया।

इस बृहत्तर भारत का सब से महत्वपूर्ण प्रदेश फूनान था। यहाँ के असली निवासी बिलकुल असभ्य और जंगली के। वहाँ के भी और पुरुष, सब नगे रहते थे। जब पहले पहल भारतीय लोग वहाँ गये, तब वहाँ सम्यता का प्रारंभ हुआ। लोगों ने कपड़े पहनने सीखे, और बाकायदा बस्तियों में रहना शुरू किया। चौथी सदी के अतिम भाग में कौंडिन्य नामक ब्राह्मण भारत से वहाँ गया। विद्या और बुद्धि के कारण फूनान के निवासियों ने, जिनमें पहले गये हुये भारतीय भी शामिल थे, उसे अपना राजा चुना। अब वहाँ बाक्स यहां भारतीय भी शामिल थे, उसे अपना राजा चुना। अब वहाँ बाक्स यहां भारतीय भी वपनि वेश वन गया। ब्राह्मण कौंडिन्य वहाँ अकेला नहीं गया था, उसके साथ में अन्य बहुत से भारतीय भी ये, जो अपना देश छोड़कर सदा के लिये वहाँ बसने के लिये बले गये थे। पाँचवीं सदी के अतिम भाग में फूनान का राजा जयवर्मन था, जो कौंडिन्य के वंश जों में से एक था। उसने ४५४ ईस्वी में

जयवर्मन को अपना राजदूत बनाकर चीनी सम्राट् के राज-दरबार में भेजा था। प्राचीन चीनी अनुश्रुति के अनुसार फुनान के निवासी शैवेषमें को मानने वाले थे, यद्यपि वहाँ बीद धर्म का प्रचार भी धीरे-धीरे जारी था। जयवर्मन के शासनकाल में दो नौद्ध भिक्खु चीन में जाकर बस गये। वहाँ उन्होंने न कैवल बौद्ध धर्म का प्रचार किया, अपित अनेक बौद्ध धर्ममंथों का चीनी भाषा में अनुवाद भी किया। जय-बर्मन की पटरानी का नाम कुलप्रभावती था। इसके पुत्र का नाम रुद्रवर्मन था। कुलप्रभावती और रुद्रवर्मन द्वारा उत्कीखी कराये हुये अनेक संस्कृत शिलालेख इस समय भी फूनान में उपलब्ध होते हैं। भारत से बाहर सुदूर पूर्व में पाये गये इन संस्कृत लेखों से यह भलीभाँवि ज्ञाव होता है, कि गुप्तकाल में फूनाम में संस्कृत का किवना प्रचार था, और यह राज्य एक प्रकार से भारत का भी एक अंग था। इन शिलालेखों से यह भी ज्ञात होता है, कि उस समय फूमान में रीव और बीध धर्मी के अतिरिक्त वैष्णव धर्म का भी प्रचार था। जयवर्मा के बाद एसका लंबका रहवर्मन फूनान का राजा बना। अपने शासन-काल में, ४१७ और ४३६ ईस्वी के बीच में इसने कई बार अपने द्वर्मंडल चीन के सम्राट के पास भेजे। यही कार है है, कि चीन के प्राचीन ऐतिहासिक इतिवृत्त में इस राजा की इत्तांत काफ्री विस्तार से दिया गया है। इसके राज्य में सारी सियाम और मलाया तथा लाओ प्रायद्वीप के अनेक प्रदेश सम्मिलित थे। कौंडिन्य द्वारा स्थापित यह राजवंश इठवीं सर्दी के मध्य तक फूनान में राज्य करता रहा। बाद में कंबुज देश के शक्तिशाली राजा ने आक्रमण कर उसे अपने अधिकार में कर ज़िया। कंबुज राज्य वर्तमात कंबोडिया के उत्तरी प्रदेश में विद्यमान था। यह भी भारतीयों का ही एक उपनिवेश था.

The same of the same

भारतीय सभ्यता और धर्म का विदेशों में विस्तार ११६

धौर यहाँ के राजा धीरे-धीरे श्रपनी शक्ति का विस्तार करने

सुद्रं पूर्व में भारतीयों का दूसरा शक्तिशाली उपनिवेश चंपा मिक्स इसकी स्थिति कंबोडिया के पूर्व में थी। वर्तमान समय में यह अनाम कहलाता है। पर उन्नीसवीं सदी के शुरू तक इसका नाम चंपा ही था। अनामीज लोगों ने इस प्रदेश पर जाक्रमण उरके चंपा के राजा को जीत लिया था। तब से अनाम कहलाता है। चंपा का पहला भारतीय राज्या श्रीमार था। इसका समय दूसरी सदी में है। उस समय में चीनी साम्राज्य टीन्किन तक विस्तृत था। टोन्किन चंपा के ठीक उत्तर में है। चंपा के भारखीय राजा अपने सामुद्रिक बेड़े के साथ टोन्किन पर आक्रमण करते रहते थे, और अपने राज्य की सीमा को उत्तर में निरंतर बढ़ा रहे थे। श्रीमार का उल्लेख चंपा में प्राप्त एक शिलालेख में किया गया है, यह शिलालेख संस्कृत में है। चंपा भारतीयीं का ही उपनिवेश था, और वहाँ की भाषा संस्कृत थी।

'चीनी ऐतिहासिक इतिवृत्त से ज्ञात होता है, कि फन बेन नाम के चंपा के एक आरतीय राजा ने ३४० ईस्वी में चीन के संबाद के मास एक राजदूत मेजा। उसने अपने दूत से बहु कहलवाया कि चीन और चंपा के बीच की सीमा होन सोच की पर्यवसांका को निश्चित कर लिया जाय। इस नई सीमा के जातुसार नहुत नाम का उपजाऊ प्रदेश चंपा के राज्य में सिमासित हो जाता था। चीनी सम्राट् इसके सिबे तैयार नहीं हुनी। परिखाम यह हुआ कि ३४० ईस्वी में फन बेन ने चीन पर आक्रमस कर दिया और कुत नाम को अधिकर चंपा का राज्य होन सोन पर्वचमाला तक विस्तृत हो गया। यदापि इस युद्ध में राजा फन बेन की मृत्यु हो गई, पर उसकी महत्वाकांचा और वीरता ने चंपा के राज्य का बहुत समुद्ध तथा शक्तिशाली मना दिया। चीन और चंपा का संघर्ष राजा फन वेन के बाद भी जारी रहा। चंपा के राजा फन को ।३४६ से ३८० ई० तक) और फन हुवा (३८० से ४१ई ई० तक) के शासनकाल में चीन अपने कोये हुये प्रदेश को पुनः जीत लेने के लिये निद्धार यत्न करता रहा। यह ध्यान रखना चाहिये, कि फन वेन आदि जो नाम हमने ऊपर दिये हैं, वे चीनी इतिहुत्त के अनुसार हैं। चंपा के ये राजा भारतीय थे, संस्कृत इनकी भाषा थी, और इनके नाम भी भारतीयों के ही सहश होते थे। फन हुवा का अससी नाम धर्ममहाराज श्री महन्तर्मन था। इसके अनेक शितालेख संस्कृत में लिखे हुए चंपा में उपलब्ध हुए हैं। श्री महन्तर्मन वेदों का परम विद्वान महान् पंडित था। उसने शिव के एक विशाल मंदिर का निर्मास कराया और उसमें भदेश्वर स्वामी शिव की मूर्वि को प्रविष्ठा की। यह मंदिर चंपा के धर्म और संस्कृति का केंद्र बन गया, और इसकी कीर्ति बहुत हेर तक कायम गई।।

४२० ईस्वी के लगभग चंपा के इस प्राचीन राजवंश का अंत हो गया। नये राजवंश ने भी चीन के साथ युद्धों को जारी रका। अंत में परेशान होकर चीन के सम्राह् ने एक बहुत बड़ी सेना चंपा पर आक्रमण करने के लिये भेजी। चीन को इस जबर्दस्त सेना का मुकाबला कर सकना चंपा जैसे क्रोड़े राज्य के लिये संभव नहीं था। चंपापुरी पर चीनी सेनाओं का कब्जा हो गया और वहाँ के राजा को संधि करने के लिये विवश होना पड़ा। मेंट-उपहार लेकर चीन का सम्राह सहार हो गया और चंपा चौर चीन की यह मैनी बहुत समय तक क़ायम रही। चंपा के राजदूत चीनी दरवार में निरंतर रहने लगे।

मलाया प्रायद्वीप में भारतीयों के कई छोटे-छोटे राज्य इस

काल में स्थापित हुए। मलाया का कुछ प्रदेश यूनान के राक्ति-शाली राज्य के खंतर्गत था, यह इम पहले लिख जुके हैं। मलाया के अन्य राज्यों में से एक को चीनी लेखकों ने लंग किया सू लिखा है। इसकी स्थापना दूसरी सदी में हुई थी। छठवीं सदी के प्रारंभ में इस राज्य का राजा भगदत्त था, और उसने आदित्य नाम का एक राजदूत चीनी सम्राट् के पास भेजा था।

हिन्द महासागर के विविध द्वीपों में भी भारतीयों ने अपने उपनिवेश स्थापित किये थे। ये सब द्वीप आज कल स्थूल रूप से ईस्ट इन्डोनीसिया कहलाते हैं। जावा का प्राचीन नाम यवद्वीप था। द्सरी सदी तक वहाँ भारतीय उपनिवेश की स्थापना हो चुकी थी। १३२ ईस्वी में जावा के राजा देववर्मन ने अपना एक दूत चीन के सम्राट् के पास मेजा था। परिचमी जावा में संस्कृत के चार शिलालेख मिले हैं, जो छठवीं सदी के पहले के हैं। इनमें राजा पूर्णवर्मन तथा उसके पूर्व जो का वृत्तांत उल्लिखत है। इससे स्पष्ट है, कि गुप्त काल में जावा में भारतीय राजा राज्य करते थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाइयान मारत से लौटता हुआ ४१४ ईस्वी के लगभग जावा पहुँचा था। जिस जहां से सह जावा उत्तरा था, उसमें २०० भारतीय व्यापारी भी उसके साथ थे। फाइयान ने लिखा है, कि जावा में रीव और वैक्षिप वर्म का बहुत प्रचार है।

जावा के पड़ोस में वाली नाम का द्वीप है। वहाँ भी गुप्त काल में भारतीयों का उपनिवेश स्थापित हो जुड़ा था। ११८ इस्ती में यहाँ के भारतीय राजा ने अपना एक दूव चीनी सम्राट् के सेवा में मेजा था।

चौथी सदी में सुमात्रा में भारतीय उपनिष्या की स्थापना हो गई थी। इसका नाम श्रीविजय था। गुप्त काल की समाप्ति पर इस राज्य ते बड़ी उन्नित की। संस्कृत के बहुत से शिलालेख यहाँ उपलब्ध हुए हैं, जिनसे श्रीविजय के भारतीय
राजाओं के वैभव का बड़ा उत्तम परिचय मिलता है। बोर्नियो
से सी चौथी सदी में भारतीय उपनिवेश स्थापित हो गया था।
४०० ईस्वी के लगभग के चार शिलालेख यहाँ मिले हैं, जिनमें
राजा अश्ववर्मन के पुत्र राजा मूलवर्मन के दान-पुष्य और
यहाँ का वर्षन है। संस्कृत के ये लेख जिन स्तंभों पर उत्कीखें
हैं, वे राजा मूलवर्मन के यहां में यूप के तौर पर प्रयुक्त होने
के लिये बनाये गये थे। इन यहां के अवसर पर वनकेश्वर तीथ
में बीस हस्वार गौवें और बहुत सा धन दान दिया गया था।

सुर पूर्व के ये उपनिवेश शुद्ध रूप में भारतीय थे। यदि बीच में समुद्र का व्यवधान न होता, तो इन्हें भारत का ही एक हिस्सा सममा जा सकता था। इनमें प्राप्त शिलालेखों की भाषा शुद्ध संस्कृत है। इनके राजा भारतीय आदशों के अनु-सार शासन करते थे। उनके आचार-विचार, चरित्र और व्यवहार, सब मारतीय थे। भारत के धर्मी का इनमें पूर्णक्रप से प्रचार था। शैव, वैष्णव भीर बौद्ध, तीनों धर्म इन उपनिवेशों में प्रवृतित थे। इनमें प्राप्त शिलालेखों से बात होता है, कि मारत की पौराष्ट्रिक गाथायें, देवो-देवता, सामाजिक आचार-विचार, सब इनमें उसी प्रकार प्रचलित थे, जैसे कि भारत में विष्णु, ब्रह्मा, शिव, गरोश, नंदी, स्कंद, महाकाल आदि की मूर्विया बोर्नियो में प्राप्त हुई हैं। मलाया प्रायद्वोप में दुर्गी, कालों, गरोश, नंदी और योनि की मूर्तियाँ मिली हैं। इसारे देश के चक, शंख, गरा, पदा, त्रिशून आदि सब चिह्न जावा में मिले हैं। इन उपनिवेशों में भारत का पौराखिक धर्म पूरे जोर के साथ फैला हुआ था। गंगा की पवित्रता की भावना तक इनमें प्रचलित थी।

पर पौराशिक आर्य धर्म के साथ-साथ बौद्ध आर्यमार्ग का भी इन उपनिवेशों में विस्तार जारी था। इस संबंध में गुण्-वर्मन की कथा का उल्लेख करना उपयोगी है। वह कारमीर का राजकुमार था, पर बौद्ध धर्म से उसे बहुत अनुराग था। जब उसकी आयु तीस वर्ष की थी, तो करमीर के राजा की मृत्यु हो गई, और उत्तराधिकार के नियमों के अबुसार काश्मीर की राजगद्दी उसके हाथ में आई। पर गुसवर्मी ने राज्य का परित्याग कर बौद्ध धर्म क्यू प्रचार करने में अपने जीवन को लगा देने का निश्चय किया, और काश्मीर के राज्य को छोड़ कर भिक्खु बन सीलोन चला गया। इछ समय वहाँ रह कर उसने जावा को प्रस्थान किया, और वहाँ धर्म-प्रचार का कार्य प्रारंभ किया। जावा की राजमाता शीव ही उसके प्रभाव में आ गई और उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। माता की प्रेरखा से कुछ समय बाद जावा के राजा ने भी बौद्ध धर्म की दीचा ली। इसी समय कुछ विदेशी सेचाओं ने जावा पर आक्रमण किया। अहिंसा प्रधान बौद्ध-धर्म के अनु-बायी राजा के सम्मुख यह समस्या उपस्थित हुई, कि इस आक-मया का मुकाबला करने के लिये युद्ध करना चाहिये या नहीं। · इस समस्या का समाधान गुखवर्मनः ने किया। हसने कहा कि दस्युकों को नष्ट करना हिंसा नहीं है, और उमसे युद्ध करना सब का घम है। आक्रमण करने वाली सेनाओं की बराबव हो गई, और जावा की स्वतंत्रता अञ्चल्या बनी रही।

श्रंब गुरावर्मन की कीर्ति इन सब, सारतीय उपनिवेशीं में कित गई थी। चीन में भी उसके ज्ञान और गुखों का बश पहुँच गया था। चीनी मिक्सुओं ने अपने राजा से प्रार्थना की कि गुरावर्भन को चीन निमंत्रित किया जावे। भिक्सुओं का आवेदन स्वीकार कर चीन के सम्राट् ने अपना राजदूत जावा

के राजा व गुएवर्मन के पास मेजा और यह प्रार्थना की कि आवार्य चीन पथारें। गुएवर्मन ने यह स्वीकार कर लिया, और ४३१ ईस्वी में नानकिंग के बंदरगाह पर पहुँच गया। वह जिस जहाज पर चीन गया था, वह नंदी नाम के भारतीय क्यापारी का था, जो भारत का माल विक्रय के लिये चीन ले जा रहा था। गुएवर्मन के सहरा और भी बहुत से योग्य बौद्ध आचीर्य इस काल में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिये इस प्रदेश में कार्य कर रहे थे।

जा वा ,सुमात्रा, चंपा, वाली और बोर्निये के समान मसाया से भी बहुत से शिलालेख, मूर्तियाँ व मंदिरों के अवशेष उपलब्ध हुए हैं। मलाया में गुनांग बरई पर्वत की उपत्यका में एक बिशाल हिंदू मंदिर के खंडहर विद्यमान हैं। इसके समीप ही एक बौद्ध विहार के अवशेष पाये गुये हैं। दोनों जगह संस्कृत के शिलालेख हैं, जो पाँचवीं सदी के लिखे हुए हैं। श्री विष्णु बर्मन नाम के एक प्राचीन राजा की गुद्रा भी इस प्रदेश से मिली है। प्राचीन स्तूप, स्तंभ और अन्य प्रकार की इसारतों के भी बहुत से संदहर मलाया में मिलते हैं। चौथी पाँचवीं व इंठवीं सिद्यों के जो भी शिलालेख इस देश में मिले हैं, वे सब संस्कृत में हैं। इनसे वह भलीमाँ ति स्चित होता है, कि ग्रम-काल में मलाया में भी भारतीयों ने अपने बहुत से उपनिवेश बसाये थे, और वहाँ मारतीय भाषा, धर्म, संस्कृति और आचार-विचार का अनुसरए किया जाता था। बरमा में भी इस युग में यही दशा थी। बर्तमान प्रोम के समीप श्रीचेत्र नाय का समृद्ध भारतीय राज्य था। अन्य अनेक छोटे-बर्डे भारतीय उपनिवेशों से भी इस बुग का बरमा आबाद था।

यह श्यान में रखना चाहिये, कि सुदूर पूर्व के इन सादवीय इपनिवेशों की स्थापना किसो राजा व सट्झा की कृति नहीं

थी। जिस प्रवृत्ति से आर्थ लोग भारत में दूर-दूर तक बसे के उसी से वे बंगाल की खाड़ी को पार कर इन प्रदेशों में आबाद हुये थे। उस समय आर्थों में उत्कट जीवनी शक्ति थी, और बस से वे विन्न-बाधाओं की परवाह न करते हुए दूर-दूर तक आ कर बसने में तत्पर रहते थे। राजकुमारों और योद्धाओं की महत्त्वाकांचायें, ज्यापारियों की धनिलप्सा और मुनियों व मिक्सुओं की धर्मसाधना इन सब प्रकृतियों ने मिल कर मारत के इन उपनिवेशों को जन्म दिया था। भारत के साथ इंक्का बहुत निकट संबंध था। धर्म प्रचारक और व्यापारी इनमें निरंतर आते-जाते रहते थे। समुद्रगुप्त जैसे प्रतापी दिग्बि-जेवा सम्राट् इन उपनिवेशों को भी अपने चातुरंत साम्राज्य में खन्मिलित करते थे। बस्तुतः, ये उपनिवेश भारत के ही हिस्से थे। जब समुद्रगुप्त ने दिल्ला में लंका तक पर अपना प्रभाव क्रायम किया, तो ये उपनिवेश भी इसकी राज्यशक्ति के प्रभाव में आने से न वच सके। पर भारतीय साम्राज्य में इस समय के लिये इनका अंतर्गत हो जाना कोई महत्व की बात नहीं हैं। महत्व तो इस बात का है, कि सुदूर पूर्व का यह सारा एशिया इस युग में भारतीय धर्म और अभ्यता का अनुयायी था। वहाँ अपना पैर जमा कर भारतीय लोग चीन के विशाल भूखंड में अपने धर्म और व्यापार का प्रसार करने में लगे के जीर इस प्रकार एशिया का बहुत बड़ा भाग इस युग में भारतीय शीवन और संस्कृति से अनुप्रास्तित हो रहा था।

## (२) चचर पश्चिम का मृहत्तर भारत

्रे सोसह महाजनपर्यों में सन्मितित है। इंदोज का अभिप्राय हिन्दुकुश पर्यत से परे पामीर के पाईल प्रदेश और यदस्त्रां से है। यह सब अचीन समय में मारत के ही प्रदेश थे। पर इतसे भी परे बाल्हीक (बल्ख) से आगे बढ़ कर उत्तर और परिचम में एक नये बृहत्तर भारत का विकास हुआ। इसका आरंभ मौर्य काल में हुआ था। सम्राट् अशोक की वर्मविजय की नीति के कारण खोतान तथा उसके समीपवर्ती प्रदेशों में किस प्रकार भारतीय उपनिवेशों का प्रारंभ हुआ, और कैसे बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ, इस पर हम पहले प्रकाश हाल चुके हैं। अशोक के समय में जिस प्रक्रिया का प्रारंभ हुआ था, वह गुप्त काल में पूर्ण विकास को प्राप्त हुई। इस सारे प्रदेश में अनेक भारतीय उपनिवेशों का विस्तार हुआ, जिनमें भारतीय खान विवाह करके उन्होंने एक नई संकर जाति का विकास किया, जो धर्म, सम्यता, भाषा और संस्कृति में भारतीय ही थी।

इस उत्तर-पिश्वमी बृहत्तर भारत में निम्निलिखत राजाः सिन्मिलित थे—(१) शैलदेश (कासगर) (२) चौक्कुक (यारकंद) (३) स्रोतन्त (स्रोतान) (४) महक (शेल्कुक्या) (६) कुची (कुचर) (७) अग्निदेश (करसहर) और (६) कीचांग (तूरफान)। इन आठ राज्यों में स्रोतान और कुची सबसे मुख्य बे, और इनके भी परे के चीन व अन्य राज्यों में मारतीय धर्म व संस्कृति के प्रसार में इन्होंने बढ़ा महस्वपूर्ण कार्य किया था।

चौक्कुक, स्रोवन्न, रौत्तदेश श्रीर चल्मक में भारतीयों की आवादी बहुत थी। इनमें बहुत बड़ी संस्था में भारतीय लोग जाकर आवाद हुए थे। इनका कंबोज श्रीर गांधार से ज्यापार का संबंध बहुत धनिष्ठ था। ज्यापार के कारण से निरंबर भारत के मं आवे-ज ते रहते थे। यहाँ की भाषा भी प्राकृत थी, बो उत्तर-परिचमी भारत की प्राकृत भाषा से बहुत मिलती-जुनती श्रीकृत

पहले यह भारतीय प्राकृत खरोष्ठी लिपि में लिखी बाबी थी। मौर्य काल में यह लिपि सारे उत्तर-पश्चिमी भारत में प्रचलित थी। अब गुप्त काल में इन उपनिवेशों में भी बाही लिपि का प्रयोग होते लगा था। ब्राह्मी लिपि के साथ-साथ संस्कृत भाषा का भी इन उपिनवेशों में प्रसार हुआ। यदापि सर्वसाधारस लोस पुरानी प्राकृत का ही बयोग करते विपर सुशिचित लोग संस्कृत का अध्ययन अवश्य करते थे। चौथी सदी के अंत में जब प्रसिद्ध चीनी यात्री फाइयान इस प्रदेश में आया, तो यहाँ का वर्णन करते हुवे उसने लिखा, कि इन प्रदेशों के निवासी वर्म और संस्कृति की दृष्टि से भारतीयों के बहुत संमीप है। भिन्न लोग सब संस्कृत पढ़ते हैं, और बौद्ध धर्म को भारतीय पुस्तकों का अध्ययन करते हैं। यही कारण है, कि इस समय बहुत से प्राचीन संस्कृत प्रथ इस प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। अनेक यंथ संस्कृत के साध-साथ वहाँ की पुरानी स्थानीय भाषात्रों में भी हैं। इन प्रदेशों की अपनी भाषाओं का परिचय पहले-पहल इन्हीं प्रंथों से मिलता है।

गुप्त काल में खोतान किस प्रकार भारतीय धर्म और संस्कृति का बंदा महत्त्व पूर्ण केन्द्र था,यह बात हमें प्राचीन अनुभृति व पुरातत्व संबंधी अवशेषों से झात होती है। खोतान में बौद्ध धर्म की दशा का वर्णन फाइयान ने इस प्रकार किया है। यहाँ के निवासी बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। मिह्नुकों की संख्या हजारों में है। अधिकांश भिन्नु महायान संप्रदाव के अनुयायी हैं। साधारण लोग अपने अपने घरों में निवास करते हैं। प्रत्येक घर के सामने बौद्ध स्तूप बनावे मने हैं। इनमें से कोई भी अवाई में बीस फीट से कम नहीं हैं।

काइयान स्रोतान के गोमती विदार में ठहरा था। इस विदार में तीन हजार के लगमग बौद्ध भिक्ख निवास करते

थे। जब घंटी बजती थी, सब तीन हजार मिक्सु मोजन के लिये एक स्थान पर एकत्र हो जाते थे, सब के मुख पर गंभीर मुक्का दिखाई पड़ी थी। फाइयान के अनुसार सब भिक्खु बाका-यदा बैठकर चुप रहते हुए भोजन करते हैं। भोजनपात्रों तक की खड़-खड़ नहीं सुनाई पड़ती, सब त्रोर शांति विराजती है। श्रागर भोजन पर्वितने वालों को कुछ करने की जरूरत होती है, तब भी उन्हें आवाज नहीं दी जाती। केबल इशारा कर दिया जाता है। फ़ाइयान के समय में स्रोतान में चौदह तो बड़े बौद्ध विहार थे। उनके अविरिक्त छोटे-छोटे विहार श्रीर भी बहुत से थे। जैसे भारत में रथयात्रा का जलूस निक-लवा है, वैसे ही खोवान में बौद्धों की एक बहुत बड़ी रथयात्रा निकलती थी। इस अवसर पर सारे शहर की सफ़ाई की जाती भी। मकान सजाये जाते थे। जल्स में सब से आगे गोमवी बिहार के तीन हजार भिक्खु रहते थे। शहर से तीन या चार ली की दूरी पर चार पहियों वाली एक बढ़ी रथ तैयार की जाती थी। इसकी ऊँचाई तीस फीट से अधिक रक्सी जाती थी। यह एक चलवा-फिरवा चैत्य सा होवा थ्रा, जिसे वोर्ख भादि से खूब सजाया जाता था। रथ के ठीक बीच में भगवान् बुद्ध की मूर्ति स्थापित की जाती थी। केंद्र की बुद्ध मूर्ति के पीछे और अगल-बगल में बोविसस्वों और देवों की मूर्वियाँ रखें। जाती थीं। ये सब मूर्तियाँ सोने और चाँदी की होती थीं। जब रथ-यात्रा का जल्स शहर के मुख्य द्वार से सौ गज की दूरी पर होता था, तो राजा उसका स्वागत करता था। इस अवसर पर वृद् राजकीय वेश उतार कर उपासकों के वस धारण करता था, और नंगे पैर चलकर श्रपने पार्वचरों के साथ रखवाता के स्थागत के लिये प्रस्थान करता था। मृति के सन्मुख आने पर राजा फूलों और सुगंधि से उसकी अर्चना करता था। इसके बाद

फाइयान ने नये राजकीय विहार का वर्णन किया है, जिसे बन कर तैयार होने में अस्सी साल लगे थे। यह २४० फीट ऊँची थी, और सोने चाँदी से इसे भली-भाँति विभूषित किया गया था। भिन्नुकों के निवास के लिये इसमें सुन्दर भवन बनाये गये थे, और दूर-दूर के राजा इसके सम्मान में बहुमूल्य मेंट और उपहार भेजा करते थे। फाइयान के इस विवरण से भली-माँवि स्पष्ट हो जाता है, कि चौथी सदी में सारा खोतान बौद्ध धर्म की अनुयायी था। राजा और प्रजा, सब बुद्ध के भक्त थे। इस देश के विहार और चैत्य सब इस काल में खूब फूल-फल रहे श्रे। उनमें हजारों भिक्खु निवास करते थे , जो न केवल बौद्ध धर्म के प्रसार के लिये वत्पर रहते थे, पर विद्या के अध्ययन और शिचा में भी समय को ज्यतीत करते थे। स्रोतान के ये विद्वार शिक्षा के बड़े महत्वपूर्ण केन्द्र थे। संस्कृत के बहुत से बीह-प्रंथ इनमें संगृहीत रहते थे। अनेक महत्त्व के प्रंथ जो अन्यत्र नहीं मिल सकते थे, खोवान में प्राप्त हो जाते थे। यही कारण है, कि धर्मचेत्र नाम का बौद्ध विद्वान जो इस समय चीन में प्रचार का कार्य कर रहा था, ४३३ ईस्वी में महापरिनिर्वास ' सूत्र की खोज में खोतान आया था।

स्रोतान में कई स्थानों पर प्राचीन बौद्ध काल के अवरोब मिले हैं। इसमें योतकन, रावक, व्एडन उलिक और निका मुख्य है। इन सब स्थानों पर जो खुदाई पिछले दिनों में हुई है, इससे बौद्ध बिहारों और चैत्यों के बहुत से सरहहर, मूर्तियों और प्रतिमाओं के अवरोध तथा बहुत से हस्तक्षिसत प्रथ व चित्र उपलब्ध हुए हैं। स्रोतान में आठवीं सदी के अंत तक भारतीय संस्कृति और धर्म का खूब प्रचार रहा। बाद में इस्लाम के प्रवेश ने इस भारतीय उपनिवेश के स्वरूप को ही बिताकुल बदल दिया। चीन में जो बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ, उसका प्रधान श्रेय खोतान के ही बौद्ध भिक्खुओं को है। उसी के श्राघार से भिक्खु लोग चीन में दूर-दूर तक गये, श्रीर धीरे-धीरे सारे चीन को बौद्ध धर्म का श्रानुयायी बनाने में सफल हुए। गुप्त काल में खोतान का यह भारतीय उपनिवेश बहुत ही समृद्ध दशा में था। गांधार कंबोज के कुशाए राजा भी बौद्ध धर्म के श्रानुयायी थे। पर जब गुप्त सम्बाटों ने इन कुशाएों को धीपना श्राधीनस्थ राजा बना लिया, तब तो भारत श्रीर खोतान का संबंध श्रीर भी धनिष्ठ हो गया।

स्रोतान की तरह कुची का राज्य भी भारतीय संस्कृति का बड़ा केंद्र था। यहाँ के निवासियों में भी भारतीयों की संख्या बहुत थी। चौथी सदी के शुरू तक यह सारा प्रदेश बौद्ध धर्म. का अनुयायी हो चुका था, और प्राचीन चीनी अनुश्रुति के अनुसार इसमें बौद्ध विहारों और चैत्यों की संख्या इस हजार तक पहुँच चुकी थी। चीन के प्राचीन इतिवृत्त के अनुसार कुची के राज्य में बहुत से विहार थे। ये बहुत ही सुंदर और विशाल कने हुए थे। राजप्रासाद में भी बुद्ध की मूर्तियों की उसी तरह प्रचुरता थी, जैसे किसी विहार में होती है। वामू के विहार में १७० भिक्खु रहते थे। पर्वत के ऊपर बने हुए चेली के विहार में ४० भिक्खुओं 🛊 निवास था। राजा ने जो नया विहार बनवाया है, उसे किएन मू कहते हैं. उसमें ६० भिक्खु रहते हैं। बेनसू के राजकीय विहार में भिक्खुओं की संख्या ६० है। ये चारों विहार बुद्ध स्वामी नाम के आचार्य द्वारा संचालित हो रहे वे। कोई भिक्खु एक स्थान पर तीन महीने से अधिक समयतक नहीं रह पाता था। बुद्ध स्वामी के निरीच्या में वीन अन्य विहार के, जिनमें क्रमशः १८०. ४० और ३० मिक्खु रहते थे। इनमें से एक बिहार में केवल भिक्खुनियाँ ही रहती थीं। ये भिक्खुनियाँ प्रायः राजघरानीं की थीं। पामीर के प्रदेश में जो विविधः

भारतीय उपनिवेश थे, उन्हीं के राजकुलों की कुमारियाँ भिक्कवत लेकर इन विहारों में रहती थीं, श्रीर बौद्ध धर्म का बड़ी तत्परता के साथ पालन करती थीं।

कुषी के राजाओं के नाम भी भारतीय थे। वहाँ के कुछ राजाओं के नाम स्वर्धदेव, हरदेव, सुवर्धपुष्प और हरिपुष्प हैं, जो इस राज्य का भारतीय संस्कृति के गढ़ होने के स्पष्ट प्रमास है। कुषी में जो खुदाई पिछके दिनों में हुई है, उसमें बिहारों और चैत्य के बहुत से भवशेष मिले हैं। इसमें संदेह नहीं कि खोतान के समान कुषी भी भारत का एक समृद्ध तथा वैभवशाली उपनिवेश था।

इस प्रसंग में आचार्य कुमारजीव का उल्लेख करना बहुत आवश्यक है। उसके पिता काम कुमारायन था। वह भारत के एक राजकुल में उत्पन्न हुआ था, पर अन्य अनेक राज**कुमारीं** की तरह वह भी युवावस्था में ही बौद्ध भिद्ध बन गया था। भिद्ध होकर वह इची पहुँचा। वहाँ के राजा ने उसका नह समारोह से स्वागव किया और उसकी विद्या तथा ज्ञान से त्रभावित होकर उसे राजगुर के पद पर नियुक्त किया। पर इमारायन देर तक भिद्ध नहीं रह सका। इनी के राजा की बहन जीवा उस पर मोहित हो गई, और अंत में दोनों का विवाह हो गया। इसके दो संवान हुई, कुमारजीव और पुष्सदेव। जन कुमारजीव की आयु केवल सात वर्ष की थी, तो उसकी मावा जीता भिक्खुनी हो गई, और अपने योग्य तथा होनहार पुत्र को लेकर भारत आई। भारत आने से उसका उद्देश्य यह था, कि कुमारजीय को बौद्ध धर्म की छँची से ऊँची सिना ही जावे। अनेक प्रदेशों का अमस करने के बाद जीवा कारसीर आहे। वहाँ उन दिनों बंधुदत्त नाम का बौद्ध आचार्य बदा प्रसिद्ध था। वह काश्मीर के राजा का माई था, और

अपने पांहित्य के लिये उसका नाम दूर-दूर तक फैला हुआ था। बंधदत्त के चरसों में बैठ कर कुमारजीव ने सब बौद्ध श्रागम को पढ़ा, और धीरे-धीरे एक प्रकांड पंडित हो गया। कारमीर में विद्याप्रहस्म करने के बाद कुमारजीव शैल देश (कासगर ) आया, और वहाँ उसने चारों वेदों, वेदांगों, दर्शन और ज्योतिष आदि का अध्ययन किया। उस समय शैल देश शाबीन वैदिक धर्म का बहुत बहुा केंद्र था। इसीलिये कुमार-जीव ने वैदिक साहित्य का वहाँ जाकर अध्ययन किया था। शैल देश से वह चोक्कुक (यारकंद) गया श्रीर वहाँ नागार्जन, आयदेव आदि प्रसिद्ध आचार्यों के प्रंथों का अनुशीलन किया। इसके बाद उसने चोक्कुक में महायान संप्रदाय में बाकायदा प्रवेश किया। इस प्रकार बौद्ध और वैदिक साहित्य का पूर्श पंडित होकर वह कुची वापस लौटा। अपनी मात्रभूमि में उसने अध्यापन का कार्य शुरू किया। उसकी विद्वता की कीर्ति सुन कर दूर-दूर से विद्यार्थी उसके पास शिक्षा अहस करने के लिये आने लगे और थोड़े ही समय के कुची विद्या का एक महत्वपूर्ध केंद्र बन गया।

いろことで かけかるころはは

पर कुमार जीव देर तक कुषी में नहीं रह सका। ३८३ देखी के लगभग कुषी पर चीन ने आक्रमण किया। चीन की विशास शिक्त का मुकाबला कर सकना कुषी जैसे छोटे से रास्य के लिये संभव नहीं था। फिर भी वहाँ के राजा ने बीरता के साथ गुढ़ किया, पर जंत में कुषी पर चीन का अधिकार हो गया। जो बहुत से कैदी कुषी से चीन ले जाये गये, उनमें कुमार जीव भी एक था। पर सूर्य देर तक बादलों में नहीं छिपा रह सकता। कुमार जीव की विद्या की स्थाति चीन में सर्वत्र फैल गई, और वहाँ के सम्राट्ने उसे अपने राजदर बार में आमंत्रित किया। ४०१ ई॰ में कुमार जीव चीन की राजधानी में पहुँचा। बहुँ

स्तका बढ़ा सत्कार हुआ। वह संस्कृत और चीनी का अनुपम बिद्धान था। शाओं में उसकी अप्रतिहत गति थी। अतः उसे यह कार्य सुपुर्व किया गया, कि संस्कृत के प्रामाणिक बौद्ध मंथों का चीनी भाषा में अनुवाद करे। इस कार्य में उसकी सहायता के लिये अन्य बहुत से विद्धान नियस कर दिये गये। इस वर्ष के लगभग समय में उसने १०६ संस्कृत मंथों का चीनी में अनुवाद किया। महायान संप्रदाय का चीन में प्रदूष इमारजीव द्वारा ही हुआ। उसके पांडित्य की कीर्ति सारे चीन के में फैली हुई थी। उससे शिक्षा प्रहुस करने के लिये दूर-दूर से

अपने कार्य में सहायता करने के लिये कुमारजीव ने बहुत से विद्वानों को भारत से चीन बुलाया। वह भारत में शिका बहुख कर चुका था। काश्मीर के बौद्ध पंडितों से उसका घनिष्ठ षरिचय था। उसके अनुरोध से जो भारतीय विद्वान चीन-गये. उनमें पुरुवनात, बुद्धयश, गौतम संघदेव, धर्मवश, गुस्रवर्मन, गुंसभद्र और बुद्धवर्मन के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। चीन में जो बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ, उसमें ये सब कुमारजीव के सहयोगी थे। चीन में इन विद्वानों का बड़ा ऊँचा स्थान है। ये सब वहाँ धर्मगुद और भर्माचार्थ के रूप में माने जाते हैं। इन्हों के साहस, पांडित्य और लगन का यह परिसास हुआ, कि बीरे-बीरे सारा चीन बौद्ध धर्म का अनुसाबी हो गया। आज जीन में जो सैकड़ों बौद्ध प्रथ उपलब्ध होते हैं, यह इन्हीं विद्वानों की कृति का परिएाम है। इनमें से बहुत से अब अपने संस्कृत के मूलरूप में नहीं मिलते, पर पीनी अनुवाद के क्षम में वे जीन में मिलते हैं। अब उनका फिर से संस्कृत रुपातंक किया जा रहा है।

कुमारजीव के निमंत्रण पर जो बिकाम जीन गये थे, उनके

अविरिक्त भी अनेक बौद्ध पंडित इस काल में भारत से चीन मये। ये सब चीन में ही बस गये, वहीं इनकी मृत्यु भी हुई। पर इन्होंने भारत के धर्म और संस्कृति की बहुत दूर-दूर तक बैंका दिया। इनके द्वारा स्थापित धर्म बिजय आज तक भी कायम है। शकों द्वारा जो विजययात्रा गुप्तसम्राटों ने की थी, सम्बन्ध प्रभाव नष्ट हुए तो सिद्धाँ बीत चुकी हैं। पर इन सिद्धों की विजययात्रा का प्रभाव हजारों साल बीत जाने पर भी अब तक अजुएए रूप से विद्यमान है।

आचार्य कुमारजीव की मृत्यु ४१२ ईस्वी में चीन में ही हुई। भारत के इन उपिनवेशों में केवल मारतीय धर्म का ही प्रसार नहीं हुआ, पर यहाँ की वास्तुकला, संगीत, मूर्तिनिमीस-कला चादि का भी इनमें खूब प्रचार हुआ था। खोतान और कुची में जो भग्नावशेष अब मिले हैं, उनमें की मूर्तियों में गांधारी शैली का स्पष्ट प्रभाव है। बहाँ के बिहार, चैत्य चाहि भी मारतीय बंग्सुकला के अनुंसार बनाये मने थे। गुप्तकाल में प्राक्तत की जगह संस्कृत का उत्कर्ष हुआ था। इन उपनिवेशों में भी संस्कृत और बाही लिए ही इस युग में जोर पकड़ गई थी।

#### (३) हुकों का भारतीय बनना

गुप्तकाल में भारतीय धर्मों में अद्वितीय जीवनी राकि की न केवल बौद्ध, अपितु जैन, बैष्ण्यम, शैव व अन्य अमीं में बी उस समय तक यह शक्ति विश्वमान थी, कि विदेशियों वा न्लेक्ड्रों को अपने धर्म में दीवित कर उन्हें भारतीय समाज का ही एक अंग बनालें। यवन, शक और हुशास लोग किस प्रकार भारत में जाकर भारतीय वन गवे, यहाँ के अर्म, भाषा, सम्बता जोश चिर्त्र को महस कर कैसे वह यहाँ के जनसभाज में जुल-भिका गये, यह इस पहले प्रदर्शित कर चुके हैं।

गुप्त काल में जो हुए भारत में आकांवा के रूप में प्रविष्ट हुए, जिन्होंने गुरू में बड़ी वर्षरता प्रदर्शित की, वे भी बाद में पूर्णतया भारतीय समाज के अंग बन गये। हुए राजा मिहिर-गुल ने शैव धर्म को स्वीकार कर लिया था। एक शिलालेख में लिखा है, कि स्थागु शिव के अतिरिक्त किसी के सम्मुख बह सिर नहीं मुकावा था। उसके जो सिक्के मिले हैं, उन पर त्रिशुल और नंदी के चिह्न अंकित किये गये हैं, और जयह बूप: यह उत्कीर्ण किया गया है।

उस समय के भारत की इस प्रवृत्ति को पुराखों में बड़े सुंदर रूप में विखित किया गया है। शक, यवन, हुस आदि जातियों को गिना कर पुराखकार ने भक्ति के आवेश में आकर कहा है, ये और अन्य जो भी पापयोनि जातियाँ हैं, वे सब जिस विष्णु के संपर्क में आकर शुद्ध हो जाती हैं, उस प्रभविष्णु विष्णु को नमस्कार हो। मगवान विष्णु की यह पितपावनी शक्ति भारत में गुप्त कोल तक कायम थी। मुसंलिम धम के बाद यह शक्ति नष्ट हो गई, और उस समय के भारतीय अरब और तुक आक्रांताओं को अपने में नहीं मिला सके।

शैव और बौद्ध धर्म को स्वीकार करके हुए लोग मारतीय समाज के ही अंग बन गये। इस समय यह बता सकता बहुत कठिन है, कि शक, यवन, युइशि और हुए आकांताओं के वर्त- मान प्रतिनिधि कौन लोग हैं। ये सब जातियाँ बहुत बड़ी संख्या में भारत में प्रविष्ट हुई थीं। पर इनके उत्तराधिकारियों की हिन्दू समाज में कोई प्रवक्त सत्ता नहीं है। बस्तुतः ये हिंदू समाज में कोई प्रवक्त सत्ता नहीं है। बस्तुतः ये हिंदू समाज में कोई प्रवक्त सत्ता नहीं है। बस्तुतः ये हिंदू समाज ही में विलक्त ही चुलमिल गई, और हिंदुओं की बिविध जातियों में गिनी जाने लेगीं। जहाँ भारत की वर्तमान अनेक जातियों पुराने गएराज्यों की प्रतिनिधि हैं, वहाँ अनेक इन म्लेच्छ आकांताओं का भी प्रतिनिधित्व करती हैं। पर इस

समय वे चत्रियों के अंतर्गत हैं, उनमें पाप या पापयोनिपन कुछ

इस अभ्याय को समाप्त करने से पूर्व एक बात और सिखना आवश्यक है। जहाँ भारतीयों ने सुदूर पूर्व में व पामीर के क्लार-पिश्चम में अपनी बिख्याँ बसाई थीं, वहाँ प्राचीन सीरिया और मौसोपोटिया में भी उनके छोटे-छोटे उपनिवेश विद्यमान थे। यूफेटस नदी के तट पर उनके दो बड़े मंदिर थे, जिन्हें सेन्ट प्रेगरी के नेतृत्व में ईसाइयों ने नष्ट किया था। यह घटना ३०४ ईस्वी की है। जब ईसाइयों ने अपने धर्म प्रसार के जोश में इन मंदिरों पर आक्रमस किया, तो भारतीय बोग बड़ी वीरता के साथ उनसे लड़े। पर ईसाई उनकी अपेंचा बहुत अधिक संख्या में थे। भारतीयों को उनसे परास्त होना पड़ा। मैसोपोटामिया के दो प्राचीन भारतीय मंदिर नष्ट कर दिए सबे, और इस प्रदेश की भारतीय बस्ती भी बहुत कुछ छिन्न-भिन्न हों गई। पर गुप्त काल में भारतीयों ने इतनी दूर पच्छिम में भी अपनी बस्तियाँ कायम की थीं, यह ऐतिहासिक तथ्य है।

# चौबीसवाँ अध्याय

# पाटलीपुत्र के वेभव का अंत

### (१) मौसरि वंशु का अभ्युद्य

यशोधर्मा की विजयों के बाद गुप्त साम्राज्य बहुत कुछ शिथिल हो गया था। इस समय जिन राजवंशों ने भारत के विविध प्रदेशों में अपनी शक्ति की बढ़ाना प्रारंभ किया उनमें मौखरि वंश मुख्य है। यह वंश बहुत प्राचीन था। श्ंगकात में भी इसकी सत्ता के प्रमास भिलते हैं। इस वंश का मूल स्थान मगध में था। कदंब वंश के संस्थापक मयूर शर्मा के एक शिलालेख के अनुशीलन से झात होता है, कि मौबारि. सोगों का मगय में राज्य भी रह चुका था। कदंव वंश का प्रारंभ वीसरी सदी में हुआ था, उस वंश के पहले राजा वीसरी सदी के अंत में और बीधी सदी के शुरू में राज्य करते थे। बदि उनके समय में मगध में मौलिर वंश का शासन था, को यह अनुमान युक्तिसंगत होगा, कि गुप्त वंश के शक्तिशासी राजा चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छविगण की सहायता से जिस मर्गम इत का उच्छेद कर पाटलीपुत्र पर अधिकार जमाया वा, वह मौसरि वंश ही था। कौमुदी महोत्सव नाटक में सुंदरवंशी श्रीर कस्यास्त्रवर्मा के नाम के मगध राजाओं का वर्सन है जिनके विरुद्ध चंडसेन काररफर ने पर्वंत्र किया था। संभवतः वे राजा मीसारि वंश के ही थे, जिन्होंने कुशास साम्राज्य के पतनकाल की अञ्चवस्था से लाग उठा कर मगध में अपना स्वतंत्र राज्य क्रायम कर लिया था। गुप्तों के उत्कर्ष के कारस बे

साधारण सामंतों की स्थिति में रह गये। गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत गया के समीपवर्ती प्रदेश में मौस्वरियों का राज्य था, जो गुप्त सम्राटों की अधीनता स्वीकार करते थे, और उनके करद सामंत थे। इस वंश के तीन राजाओं के नाम बराबर और नागार्जुनी पहाड़ियों के गुहामंदिरों में उत्कीर्फ लेखों से बात होते हैं। ये राजा यज्ञवर्मा, शार्दूलवर्मा और अनंतवर्मा थे। कोई आश्चर्य नहीं, कि ये कौमुदी महोत्सव में विश्वत संदर्शमां और कल्याएवर्मा के ही वंशज हों।

ं मौखरि बंश की एक अन्य शास्त्रा कन्नीन में राज्य करवी भी। ये भी गुप्त सम्राटों के सामंत थे। श्रीर संभवतः, गुप्तों के वैश्ववकाल में प्रांतीय शासक के रूप में नियुक्त होकर मगध से कनीज आये थे। पर जब हुवां के आक्रमखां और यशी-धर्मा की विजयों के कारण गुप्त साम्राज्य निर्वल होने लगा तो कन्नीज के ये मौलिर राजा स्वतंत्र हो गये। इस मौलिर बंश के प्रथम तीन राजा हरिवर्मा, आदित्यवर्मा, और ईश्वर ं बर्मा थे। पहले दो राजा हरिवर्मा और आदिस्यवर्मी गुप्त सम्राटों के सामंत थे, और उन्हीं की तरफ से कनीय का शासन करते थे। इनका गुप्त सम्राटों के साथ वैवाहिक संबंध भी था। आदित्यवर्मा की पत्नी गुप्त नंश की राजकुमारी थी। इस विवाह के कारण उसकी रिथति और अधिक बढ़ गई शी। . उसके पुत्र ईरवरवर्मा का शासनकाल ४२४ से ४४० ईस्वी धक है। इसी के समय में यशोधमी ने हुखों का परामव किया था। हुए राजा के विरुद्ध यशोधर्मा ने जिस विशास सैनिक शक्ति का संगठन किया था, उसमें मौसरि ईश्वर वर्गा भी सम्मिलित था। एक शिलालेख में मौखिर राजा द्वारा दुखी के पराजय का उल्लेख है। हुसों पर यह विजय ईश्वर्यमी ने किसी स्वतंत्र युद्ध में नहीं प्राप्त की थी। उसने हुएों का सुका

बला करने के कार्य में यशोधमां का साथ दिया था, और निःसंदेह इस गौरवपूर्ण विजय में उसका भी बढ़ा हाथ था। इस सैनिक विजय के कारण ईश्वरवर्मा का महत्त्व बहुत बढ़ गया था और उसने अपने कन्नीज के राज्य में बहुत कुछ स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी। यशोधमां के बाद गुप्त साम्राज्य में जो उथल-पथल मच गई थी, उसका लाम उठा कर ईश्वर-वर्मा सामंत की जगह स्वतंत्र महाराज बन गया था।

ईरवरवर्मा के बाद ईशानवर्मा कन्नौज की राजगद्दी पर बैठा। इसका शासनकाल ४४० से ४७६ ईस्वी तक है। इसने अपनी शक्ति को बढ़ाना प्रारंस किया, और महाराजाधिराज की पदवी धारण की। परिणाम यह हुआ, कि गुप्त सम्राट् इमारगुष्त त्तीय के साथ इसके अनेक युद्ध हुए। गुष्त साम्राज्य में अभी काफी शांक्त थी। मौखरियों को परास्त कर उनकी महस्वाकांचाओं को द्वाने में इमारगुष्त त्तीय सफल हुआ, और कुछ समय के लिये मौखरि वंश का एसक्ष हक गया।

इंशानवर्मा के बाद सर्ववर्मा कनीज का मौकरि राजा बना। यह अपने पिता के समान ही वीर और महस्वाकांची था। गुप्तों के साथ इसने निरंतर युद्ध किये। इस समय गुप्त साम्राज्य का स्वामी दामोदरगुप्त था। उसे सर्वकर्मा ने परास्त किया। सर्ववर्मा ने अपने साम्राज्य की सीमा को पूर्व में सीन नदी तक विस्तृत कर लिया। मगघ और उसकी राजधानी पाटलीपुत्र अब भी गुप्तों के हाथ में रही। पर उनका साम्राज्य आब बहुत दीख हो गया था। उत्तरी मारत की प्रधान राजनीतिक शिक्ष अब गुप्तों के हाथ से निकल कर मौजारि वंश के पास आ गई थी। सर्ववर्मा के समय में ही मौकारि वंश सक्षे अबों में अपनी स्वतंत्र शिक्ष को कायम करने में समर्थ हुआ था।

सर्ववर्मा के बाद अवंतिवर्मा और फिर महवर्मा कन्नीज के राजा हुए। महवर्मा का विवाह स्थानेश्वर (थानेसर) के वैसं राजा प्रमाकरवर्धन की पुत्री राज्यश्री के साथ हुआ। विवाह के कुछ ही वर्षों के पीछे महवर्मा की मृत्यु हो गई, और राज्यश्री कन्नोज के शक्तिशाली साम्राज्य की स्वामिनी हो गई। उसके नाम पर शासन की वास्तविक शक्ति उसके भाई हर्षवर्धन के हाथ में रही। हर्षवर्धन स्थानेश्वर का राजा था, और अपनी बहिन की वरफ से कन्नोज के शासनसूत्र का भी संचालन करता था। इस समय में थे दोनों राज्य मिल कर एक हो गये थे, और इनकी सम्मिलित शक्ति उत्तरी भारत में सर्वप्रधान हो गई थी।

### (२) मुप्तवंत्र के विक्ले राजा

समाद बालादित्य द्वितीय ने हुणों को परास्त कर अपनी शिक को किस प्रकार क्रायम रखा, इस पर हम पहले प्रकार हाल चुके हैं। बालादित्य ने १३४ इस्वी के लगभग तक राज्य किया। उसके समय तक गुप्त साम्राज्य की शक्ति प्रायः अञ्चलका थी। उसरी मारत में, बंगाल से मथुरा तक उसका शासन था। मौखिर राजा उसके सामंत थे, और यशोधमां की विजयों का कोई स्थिर प्रभाव न होने के कारण वह अपने राज्य को पुराने गुप्त सम्राटों के समान ही शान के साथ संचालित करने में समर्थ रहा था। उसके बाद कुमारगुप्त तृतीय और दामोदरगुप्त पाटलीपुत्र के राजसिंहासन पर आरूद हुए। इन्होंने १३४ ईस्वी के बाद लगभग पच्चीस वर्ष तक शासन किया। कुमारगुप्त तृतीय के शासनकाल में कन्नीज का मौखिर महाराजा ईसाल वर्मा स्वतंत्र हो गया, और उसने सारे मध्यदेश से गुप्तों के शासन का अंत कर सोन नदी तक अपना शिकशाली साम्राह्म

कायम किया। इस प्रकार, गुप्तों का शासन मगध स्वीर बंगाल वक ही सीमित रह गया। उत्तरी बंगाल में दामोदरपुर नामक स्थान से पाँच ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं, जो इस काल के इतिहास पर बहुत प्रकाश डालते हैं। इनमें से पाँचवाँ ताम्रपत्र ४४३ ई० में उत्कीर्ष कराया गया था। इसमें गुप्त सम्राट् कुमारगुप्त का उल्लेख है, जिसका शासन उस समय बंगाल में विद्यमान था। यह कुमारगुप्त तृतीय ही है, जो बालादित्य के बाद गुप्त सम्राट् बना था। इस वाम्रपत्र से स्चित होता है, कि बंगाल में युप्तों को शासन ४४३ ईस्वी तक विद्यमान था, श्रीर वहाँ का प्रांतीय शासक इस समय राजपुत्र देव मट्टारक था। इससे ' पूर्व बंगाल के शासक चित्रदत्त, ब्रह्मदत्त और जयदत्त रहे थे। इनका गुप्तवंश से कोई संबंध नहीं था। संभवतः, चै तीनों प्रांतीय शासक एक ही कुल के थे, पर अब बंगाल का शासन करने के लिये गुप्तवंश के ही एक कुमार राजपुत्र देव को नियत किया गया था। पहले सुराष्ट्र, अवंति आदि दूरवर्षी विशास प्रदेशों के शासन का कार्य राजपुत्रों को दिया जाता था। पर अब गुप्त साम्राज्य केवल मगघ और बंगाल तक ही सीमित रह गया था। अवः वहाँ के शासन के क्रिये एक राजपुत्र की नियुक्ति विलक्ति स्वामाविक थी। पर चित्रदत्त के कुत से वंगाल के शासन को लेकर एक राजपुत्र के हाथ में देने से वह भी भली-माँवि प्रगट होता है, कि इस प्रदेश पर गुप्तें का अधिकार काफी मजबूव था।

कुमारगुप्त तृतीय के समय में उत्तरी भारत में भी गुप्त सामाध्य का द्वास प्रारंग हो गया । मौसरि राजा कमीज में स्वयंत्र हो गये, और जासाम चादि चनेक प्रदेशों में मी स्वतंत्र राज्य कायम हुए। झठवीं सदी के मध्य तक प्रतापी गुप्त समाटों का शासन मध्य भारत से उठ गया। हूणों के आक्रमणों और यशोधमां जैसे साहसी योदाओं ने गुप्त साझाज्य की नींव को जड़ से हिला दिया था। यद्यपि बालाहित्य द्वितीय जैसे शक्तिशाली राजाओं ने कुछ समय तक अपने साझाज्य को कायम रखा, पर अब सामंतों व प्रांतीय शासकों की अपने स्वतंत्र शासन स्थापित करने की महत्त्वा-कांचाओं पर काबू पा सकना असंभव होता जा रहा था। इसी का परिणाम हुआ, कि भारत में फिर विविध राज्य कायम हो गये, और कोई एक ऐसी शक्ति नहीं रह गई, जो 'आसमुद्र' भारत को एक शासन में रख सके।

#### उत्तरी भारत के विविध राज्य

कशीज के मौस्तरि वंशा ने किस प्रकार अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया, इसका वर्णन हम उपर कर चुके हैं। उसके अतिरिक्त जिन अन्य राजवंशों ने गुष्त साम्राज्य के अग्नावशेष पर अपने-अपने स्वतंत्र राज्य क्षायम किये, उनका संस्थेप से दिश्दर्शन करना इस काल के इतिहास को मलीमाति समझते के लिये बहुत आवश्यक है।

गुप्त साम्राज्य का सब से पश्चिमी प्रांत सुराष्ट्र था। सम्राट् स्कंत्गुप्त के समय में वहाँ का शासक पर्णवृत्त था। इसी ने गिरनार की सुदर्शन मील का जीखोंद्वार कराया था। इसी समय में सुराष्ट्र में रियत गुप्त सेनाओं का सेनानी मटाक था, जो मैत्रक कुल का था। इसों के आक्रमण के कारण सेना की महत्ता बहुत बढ़ गई थी, और दूरवर्ती प्रांत में सेनापित मटाक के अधिकारों में भी बहुत कुछ यृद्धि हो गई थी। सम्बन्धित सदार्क के अधिकारों में भी बहुत कुछ यृद्धि हो गई थी। सम्बन्धित सदार्क के अधिकारों में भी बहुत कुछ यृद्धि हो गई थी। सम्बन्धित सदार्क के अधिकारों में बहुत से उसे पद वंशक्रमानुगत होते थे। सटाक के बाद सुराष्ट्र का शासक घरसेन हुआ। भटाक और

धरसेन दोनों शक्तिशाली सेनाओं के सेनापति थे। एक शिलालेख में भटार्क को 'मौलमृतमित्रश्रेणीवंलावाप्तराज्यश्रीः' कहा गया है। इसका अभिशाय यह है, कि उसने मौल, मृत, मित्रवल श्रौर श्रेषीवल के द्वारा राज्यश्री प्राप्त की थी। प्राचीन काल की मागध सेनाओं के ये चार विभाग होते थे, यह इस पहले प्रदर्शित कर चुके हैं। भटार्क की अधीनता में सुराष्ट्र में जो सेनायें थीं, उनमें चारों प्रकार के ही सैनिक थे। गुप्त साम्राज्य पर हूणों के जो आक्रमण हो रहे थे, उनसे भटाई ने लाम उठाया, और अपनी शक्ति को बढ़ा लिया। शिला-तेलों में भटार्क और धरसेन को केवल सेनापति कहा गया है, पर घरसेन का उत्तराधिकारी द्रोणसिंह जहाँ सेनापित था, वहाँ महाराजा भी था। मतलब यह, कि वह सुराष्ट्र में एक ष्टुधक् राज्य स्थापित करने में सफल हुआ था, जो नाम को ही गुप्तों के अधीन था। पर अभी तक वह गुप्तों के स्वामित्व की स्वीकार करता था, और इसीलिये उसने अपने शिलालेख में स्पष्ट रूप से लिखा है, कि वह 'परम भट्टारकपाद' के परम रवामित्व को मानता था और उसी परम महारकपाद ने स्वयं अपने हाथ से उसका अभिषेक किया था। पर इघर सुराष्ट्र के मैत्रक राजा वो निरंतर शक्ति प्राप्त करते जाते थे, और उपर गुप्त सम्राटों का बल जीख हो रहा था। परिणाम यह हुआ, कि धीरे-धीरे सुराष्ट्र के ये मैत्रक राज्य विसम्बन स्वतंत्र हो गये। पहले सुराष्ट्र की राजधानी गिरिनगर (गिर-नार) थी, बाद में मैत्रक राजाओं ने वल्लभी को अपनी राजधानी बनाया। संभवतः, अठवीं सदी के प्रारंभ तक सुराष्ट्र के मैत्रक , राजा शुप्त सम्राटों के सामंत रूप में राज्य करते वे। यशीधर्मा की विजयों के समय गुप्तों की शक्ति की जो आधाव लगा, उस समय ने स्वतंत्र हो रावे। द्रोक्सिंह के बाद तीसरी पीढ़ी में

घरसेन द्वितीय हुआ। वह स्थानेश्वर और कन्नीज के राजा हर्षवर्धन का समकालीन था। हर्ष के उसके साथ अनेक युद्ध हुए थे। बाद में मैत्रक महाराज घरसेन ने हर्ष की अधीनता स्वीकृत कर ली थी, और इनके मैत्री संबंध को स्थिर रखने के लिये हर्ष ने अपनी पुत्रो का विवाह उसके साथ कर दिया था।

सुराष्ट्र की तरह मालवा में भी गुप्त साम्राज्य के हास के समय एक पृथक् राज्य की स्थापना हुई। मालवा की राजधानी मंद्सोर थी। वहाँ गृप्त सम्राट् की खोर से प्रांतीय शासक शासन करते थे। सम्राट् कुमारगुप्त प्रथम के समय में वहाँ मंधुवर्मा इस पद पर नियत था। बाद में यहीं पर यशोधर्मा ने खपनी शास्त्र का विस्तार शुरू किया, खौर अपने खतुल पराक्रम से उसने सारे गुप्त साम्राज्य को जड़ से हिला दिया। संभवतः, यशोधर्मा मालवा के किसी पुराने राजकुल में उत्पन्न हुआ था, खौर उसके पूर्वपुढ्यों की स्थित सामंतों के सहश थी। यशो-धर्मा के बाद मालवा फिर गुप्तों के अधीन नहीं रहा।

कन्नीज के मौस्रिर राज्य के परिचम में स्थानेश्वर में भी इस युग में एक स्वतंत्र राजवंश का प्रादुर्भाव हुआ। इसका संस्थापक पुष्प्रमूति था। उसी के कुल में आगे चल कर नर-वर्धन हुआ। यह गुप्त साम्राज्य का एक सामंत था, और इसी रिथित में स्थानेश्वर तथा उसके समीपवर्ती प्रदेशों का शासन करता था। नरवर्धन के बाद दूसरी पीढ़ी में आदित्य वर्धन हुआ। इसे महाराजा लिखा गया है। इसका अभिपाय यह है, कि सामंत के रूप में इसकी स्थिति अब अष्टि उँची हो गई थी। आदित्यवर्धन का विवाह गुप्त वंश की राज-कुमारी महासेनगुप्ता के साथ में हुआ था। इसके कारस उसका प्रभाव तथा नैभन्न और भी अधिक बढ़ गया था। आदित्यवर्धन का काल छठवीं सदी के शुरू में था। हूमों के आक्रममों भीर यशोधमां की विजययात्रा के कारम जो अन्यवस्था इस समय उत्पन्न हो गई थी, उसमें गुप्त सम्नाटों के लिये यह संमय नहीं रहा था, कि वे सुदूरवर्ती स्थानेश्वर के सामंत महाराजाओं को अपने अधीन रख सकें। परिमाम यह हुआ, कि आदित्य-वर्षन स्वतंत्र राजा के रूप में राज्य करने लगा, और उसके बाद प्रभाकरवर्षन, राज्यवर्षन और हर्षवर्षन विसक्त ही स्वतंत्र हो गये। हर्ष के समय में कन्नीज और स्थानेश्वर के राष्य किस प्रकार एक हो गये, इसका उन्लेख हम पहले कर चुके हैं।

सम्राट् कुमारगुप्त तृतीय के समय ( इठवीं सदी के मध्य )
तक बंगाल गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत रहा। पर बाद में वहाँ
गुप्त वंश के ही एक पराक्रमी कुमार नरेन्द्रगुप्त शशांक ने
अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। शिलालेकों में पहले
शशांक को श्री महासामंत शशांकदेव और बाद में महाराजाधिराज लिखा है। सातवीं सदी के शुक्त तक शशांक बंगाल में
अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर चुका था। इसकी राजधानी
कर्णसुवर्ण थी। यह बड़ा शिक्तशाली राजा था। कन्नोज के
मौक्षरि राजा महवर्मा को परास्त कर इसने युद्ध में मार दिसा
था। स्थानेश्वर के राजा राज्यवर्धन की मृत्यु भी इसी के हानों
हुई थी।

#### ं ( ४ ) माग्य गुप्तवंश्व

दामोदरग्रप्त के समय में सोन नदी से पश्चिम का सब मदेश मौकरियों के हाथ में चला गया था। उसके बाद महासेन राजा हुआ। गुप्तों की निबलता से लाभ उठा कर प्रोग्ज्योतिष (आसाम) के राजा सुस्थितवर्मा ने भी स्वनंत्रता उद्घोषित कर ही। समुद्रगुष्त के समय से आसाम के राजा
गुष्त सम्राटों की अधीनता स्वीकृत करते चले आ रहे थे, और
उनकी स्थिति सामर्तों के सहरा थी। मुस्थितवर्मा ने अपने
को महाराजाधिराज उद्घोषित किया, और गुष्तों के विरुद्ध
विद्रोह कर दिया। पर महासेनगुप्त ने चढ़ाई कर लौहित्य नदी
के तट पर उसे परास्त किया, और इस प्रकार पूर्वीय भारत में
गुप्तों की शिक्त को स्थिर रखा। मौखरियों की शिक्त का मुकाबला
करने के लिये उसने स्थानेश्वर के राजा आदित्यवर्धन से
मैत्री स्थापित की और अपनी बहिन महासेनगुष्ता का विवाह
उसके साम कर दिया।

इस प्रकार स्थानेरदर के राजा से संधि कर महासेनगुष्त ने मौकारि राजा अवंतिवर्मा पर चढ़ाई की। पूर्वी मालवा के अनेक प्रदेश इस समय मौकारियों के हाथ से निकल कर गुष्तों के हाथ में चले गये। इन नये जीते हुए प्रदेशों पर शासन करने के लिये महासेनगुष्त ने अपने पुत्र देवगुष्त को कुमारा-मात्य के रूप में नियत किया। महासेनगुष्त के समय में गुप्त-वंश की शांकि फिर बढ़ गई। आसाम से मालवा तक अपने राज्य को स्थिर रक्ष कर वह एत्तरी भारत की एक महत्त्वपूर्य राजनीतिक शांकि वन गया।

महासेनगुप्त के दो पुत्र थे, देवगुप्त और माधवगुप्त ।
पिता के जीवनकाल में देवगुप्त मालवा का शासक था। माधवन्
गुप्त अपने पिता की बहिन महासेनगुप्ता के पास स्थानेश्वर में
रहता था। महासेनगुप्ता के पोते राज्यवर्धन और हर्षवर्धन
माधवगुप्त की आयु के थे। उनके साथ उसकी बहुत धनिष्ट
मैत्री थी। माधवगुप्त का बचपन उन्हीं के साथ में उसतीत

राज्यवर्धन और हर्षवर्धन की एक बहिन भी थी, जिसका

नीम राज्यश्री था। इसका विवाह मौखरिवंश के राजा प्रह-वर्मन के साथ में हुआ था। इस विवाह के कारण कन्नीब भौर स्थानेश्वर के राज्यों में घनिष्ट मैत्री स्थापित हो गई थी। पश्चिमी-भारत के इन दो शक्तिशाली राज्यों की संधि गुप्त राजाओं को बिलकुल पसंद नहीं आई। गुप्तों और मौखरियों में देर से शत्रुता चली आती थी। मौखरियों की शक्ति को कर्म-जोर करने के लिये ही गुप्त राजा महासेनगुप्त ने स्थानेश्वर के राजा से मैत्री की थी। अब स्थानेश्वर के राजा का सहयोग पाकर कन्नीज के मौखरियों की शक्ति बहुत बढ़ गई थी। गुप्त राजा इसे सहन नहीं कर सके। मालवा के शासक देवगुष्त भौर गौद देश के शासक नरेंद्रगुप्त शशांक ( जो स्वयं गुप्तवंश का या और अभी तक पाटलीपुत्र के गुप्त सम्राटों के महासामंत रूप में राज्य करता था ) ने मिल कर कन्नीज पर आक्रमण किया। युद्ध में मौलरि राजा महवर्मा मारा गया और राज्यश्री को कारागार में डाल दिया गया। यह समाचार जब स्थाने-रबर पहुँचा, तो वहाँ का राजा राज्यवर्धन क्रोच से आगववृता हो गया। वह सभी हुएों के विरुद्ध काश्मीर पर चढ़ाई करके बापस लौटा था। उसने तुरंत युद्ध की तैयारी की और एक बड़ी सेना साथ में लेकर मालवराज देवगुष्त पर इमला बोल दिया । देवगुप्त स्थानेश्वर की सेना का सामना नहीं कर सका। वह परास्त हो गया और राज्यश्री कारागार से सुक्त हुई। मालवा के गुप्त शासक की परास्त कर राज्यवर्धन शशांक की और मुड़ा। राशांक बढ़ा महत्त्वाकांची और कूटनीविज्ञ था। उसने सम्मुख युद्ध में राज्यवर्धन का मुकाबला करना उचित न बान चाल से काम लिया। उसने राज्यवर्धन के पास संदेश मेजा कि मैं संधि करना चाहता हूँ, और मैत्री को स्थिर रखने के लिये अपनी कन्या का बिवाह राज्यवर्धन के साथ करने

लिये तैयार हूँ। संधि की सब बातें तय करने के लिये राज्य-वर्धन श्रेपने साथियों के साथ शशांक के डेरे पर गया। वहाँ सब पड्यंत्र तैयार था। शशांक के सैनिकों ने अकस्मात् राज्य-वर्धन और उसके साथियों पर हमला करके उनका घात कर दिया। ये घटनायें इतनी शीघ्र और अचानक हुई, कि सारे कन्तीं में उथल-पुथल मच गई। घबराहट और निराशा के कारस राज्यशी को आत्मघात के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय समम नहीं आता था। वह भाग कर विष्याचल के जंगलों की तरफ चली गई।

कनीज के मौसारियों की सहायवा के लिये जब राज्य-वर्धन ने अपनी सेना के साथ स्थानेश्वर से प्रस्थान किया था, वी वहाँ का शासनकार्य उसके छोटे भाई हर्षवर्धन के हाथ में था। अपने बड़े भाई की हत्या के समाचार को सुनकर उसके कोध का ठिकाना नहीं रहा। एक बड़ी सेना को साथ लेकर उसने शशांक से बदला लेने के लिये प्रस्थान किया। अपने ममेरे भाई मंडी को शशांक पर आंक्रमण करने का आदेश देकर हर्षवर्धन स्वयं अपनी बहिन की खोज में निकल पड़ा। जंगल के निवासियों की सहायता से राज्यश्री की दुँदता हुआ वह ठीक उस समय उसके पास पहुँचा, जब वह सब तरफ से निराश हो चिवाप्रवेश की तैयारी में थी। हर्ष ने अपनी बहिन की बहुत सममाया। उसने कहा, शत्रु के मय से अपने राज्य की जिम्मेदारी को छोड़कर इस प्रकार आत्महत्या करना घोर कायरता है। शत्रुकों से बदला चुकाना पहला और मुख्य कर्तव्य है, जिस की उपेना करना किसी भी दशा में उचित नहीं है। हर्ष के सममाने से राज्यभी ने आत्महत्या का विचार छोड़ दिया और कन्नीज की राजगही को संमालने के सिबे बापस लौट आई।

19 天一日東京下午前日前年前在中午 在 · 中国有多 三人類用於如果 中一日本日本書館的時代 · ·

अपनी बहिन के प्रतिनिधि रूप में हर्ष ने अब कन्नीज के राज्यभार को संभाल लिया। स्थानेश्वर का राजा वह अपने अधिकार से था, और कन्नीज के मीखरि राज्य का शासन वह अपनी बहिन की तरफ 'से करता था। दोनों रोज्यों की सम्मिलित शक्ति अब बहुत बढ़ गई थी। अब हर्षबर्धन ने शशांक से बदला लेने का कार्य प्रारंभ किया। सेनापित भंडी पहले ही शशांक से युद्ध में ब्यापृत था। अब हर्ष भी पूरी शक्ति से इसमें लग गया। प्राचीन शिलालेखों से स्वित होता है, कि पूरे कः वर्ष तक हर्ष शशांक के साम युद्ध में लगा रहा। आसाम के राजा के साथ उसने मैत्री स्थापित की। वहाँ के राजा गुप्तों के शासन से स्वतंत्र होने के प्रयत्न में थे ही। सुस्थितवर्मा के बाद भास्करवर्मा वहाँ का राजा बना था। यह भी बड़ा प्रतापी और महात्वाकांची था। गुप्तवंशी शशांक के प्रभाव से मुक्त होने के लिये इसने उसके परमशत्र हुर्षवर्धत के साथ मैश्री स्थापित की । राशांक को परास्त करना सुगम बात न थी। गुप्तों की सब शक्ति उसके साथ में थी। अंत में हर्षवर्ष न ने उसके साथ संधि, कर ली, और उसे षंगाल के स्वतंत्र राजा के रूप में स्वीकार कर लिया।

इन सब युद्धों में माचवगुप्त हुष के साथ रहा। वह हुणे का परम मित्र था, और जब अपने पिता महासेनगुप्त की सृत्यु के बाद वह पाटलीपुत्र के राजसिंहासन पर आखद हुआ, तो भी हुष के साथ उसकी यह मित्रता कायम रही। मालवा का कुमारमात्य देवगुप्त और बंगाल का महासामंत राशांक दोनों गुप्त बंग के थे, और दोनों से हुष की बोर राजुता थी। पर पाटलीपुत्र के गुप्त सम्राद का इन युद्धों में कोई माग नहीं था। इसलिये जब माधवगुप्त स्वयं उस पद पर अधिष्ठित हुआ, तो भी हुष के साथ उसका पुराना मित्रमाव यथापूर्व बना

रहा। पर यह ध्यान रखना चाहिये, कि पाटलीपुत्र के गुप्त सम्नाटों की अपेचा इस समय कन्नौज और स्थानेश्वर के अधिपति हर्ष का साम्राज्य बहुत विस्तृत था। माधवगुष्त ने ६०६ से ६४७ ईस्वी तक राज्य किया।

उसके बाद उसका पुत्र त्रादित्यसेन पाटलीपुत्र का समाट् बना। उसके सिंहासनारूढ़ होने से एक साल पहले ६४६ ईस्बी में हर्षवर्धन की भी मृत्यु हो चुकी थी। हर्ष के बाद उसका राक्तिशाली विशाल साम्राज्य ब्रिन-भिन्न हो गया। काश्मीर भौर सिंघ से बंगाल की सीमा तक अपने बाहुबल के जोर पर जो शक्ति इर्षवर्भन ने स्थापित की थी, वह उसकी मृत्यु के बाद स्थिर नहीं रह सकी। परिसास यह हुआ, कि फिर पुराने राजवंशों और सामंतों ने सिर उठाया और अन्य महस्वा-कांची राजा अपनी शक्ति के विस्तार के लिये कटिवद्ध हो गयें। मागध राजा आदित्यसेन ने भी इस परिस्थिति का लाम उठाया । एक शिलालेख में आदित्यसेन को परम भट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि से विभूषित किया गया है। बह जपाधि पुराने प्रतापी गुप्त सम्राटों की थी , जिसे आदित्यसेन ने फिर घारम किया था । एक अन्य शिलालेस में उसे पृथिवी पति' और 'आंस्मुद्रांत वसुन्वरा' का शासक भी कहा गया है। अतीत होता है, कि आदित्यसेन ने गुप्त साम्राज्य का अच्छा विस्तार किया और इसी उपलंच में उसने अर्थमेष यह भी किया। स्कृद्गुप्त के बाद गुप्त सम्राहों में भादित्य-सेन ने ही पहले-पहल अरवमेघ का अनुष्ठान किया। लगभग दो सदी के बाद गुप्त सम्राटों के इस अरंबमेघ से यह मली-भाँति सूचित हो जाता है, कि आहित्यसेन एक शक्तिशाली राजा था, श्रीर उसने गुप्त साम्राज्य की शक्ति का बहुद कु पुनबद्धार किया था।

श्रादित्यसेन के बाद उसका लड़का देवगुष्त पाटलीपुत्र की राजगद्दी पर बैठा। उसे शिलालेखों में जहाँ 'परमभट्टारक महाराजाधिराज' कहा गया है, वहाँ 'सकलोत्तरापथनाथ' भी कहा है। इससे प्रतीत होता है, कि श्रादित्यसेन द्वारा स्थापित साम्राज्य उसके समय में श्रद्धश्या रहा, श्रीर वह उत्तरी भारत के श्रद्धे बड़े प्रदेश में शासन करता रहा। देवगुष्त श्रीव धर्म का श्रनुयायी था।

अपने शासनकाल के अंतिम सालों में देवगुप्त के वालुक्य राजा विनयादित्य से अनेक युद्ध हुए। इस समय में दिन्धा- अम में वालुक्य वंश बहुत जोर पकड़ रहा था। उसके महत्त्वा- कांनी राजा अपने साम्राध्य के विस्तार के लिए भगीरथ प्रयत्न में लगे थे। क्योंकि उत्तरापथ इस समय गुष्तों के हाथ में था, अतः स्वाभाविक रूप से उनमें परस्पर संघर्ष हुआ। अमेर देवगुप्त को एक बार विनयादित्य से बुरी तरह हार भी खानी पड़ी। इस समय के एक शिलालेख से आमास मिलता है, कि देवगुप्त की मृत्यु भी इन्हीं युढ़ों में हुई।

देवगुप्त के बाद उसका लड़का विष्णुगुप्त गुप्त साम्राज्य का स्वामी हुआ। उसका समकालीन चालुक्य राजा विजयादित्य आ: यह अपने पिता के समान प्रवापी और महत्वाकांची था। उसने एक बार फिर उत्तरापय पर आक्रमण किया, और मार्ग के सब प्रदेशों को जीवता हुआ मगध तक आ पहुँचा। उसने मागध राजा को हरा कर उसके परमेशवर्रत्व के निशान, गंगा यमुना के चिह्नों से अंकित ब्वज को युद्ध में बीन लिया था। चाजुक्य राजा से पराजित होने वाला यह गुप्त समाट संभवतः विक्रागुप्त ही था। चालुक्यों के आक्रमण से गुप्तों की शक्ति सकुत चीए हो गई थी, और इसी कारण अनेक सामंत राजा फिर स्वतंत्र होने लग गये थे। गुप्तों की शक्ति के इस हासकाल

में कन्नीज के सामंत राजाकों ने फिर सिर उठाया। वहाँ का राजा इस समय यशोवमां था, जो ग्राप्त सम्राट् अवंति के शासन-काल में अपने को गुप्तों का 'भृत्य' समम्मता था। पर अब वह स्वतंत्र हो गया, और उसने मगध पर चढ़ाई भी की। सोन नदी के तट पर उसने गुप्त राजा को परास्त किया और अपनी शिक्त को बहुत बढ़ा लिया।

गुप्तवंश का श्रांतिम राजा जीवितगुप्त था। इसका एक शिलालेख विहार में श्रारा के समीप देववरनार्क नामक स्थान पर प्राप्त हुआ है। यह एक प्राचीन विष्णु मंदिर के द्वार पर उसकीर्ष है। इसके अध्ययन से झात होता है, कि जीवितगुप्त की झावनी (विजय स्कंघावार) गोमती नदी के तट पर स्थित थी। गोमती नदी वर्तमान संयुक्त प्रांत में है। वहाँ झावनी का होना इस बात को सूचित करता है, कि उसके पूर्व का प्रदेश अब संभवतः गुप्तों के अधिकार में नहीं रहा था। कस्तीज के राजाओं ने वहाँ तक के प्रदेश को श्रपने अधिकार में कर लिया था।

जीवितगुप्त के साथ गुप्तवंश की समाप्ति हो गई। इस समय उत्तरी भारत में अनेक महत्वाकां ही राजा अपनी शिक्ठ बढ़ा रहे थे। काश्मीर का राजा लिलतादित्य मुक्तापीस बढ़ा शिक्ठशाली था। उसने पूर्व में दूर-दूर तक इसले किये थे। एक अनुश्रुति के अनुसार उसने मौड़ देश के राजा को केंद्र कर लिया था। लिलतादित्य का समय ७३३ से ७६६ ईस्वी तक है। इसी समय के लगभग मगभ में गुप्तवंशी राजा जीवित-गुप्त का शासन था, जिसकी अवीनता में गौड़ देश भी था। लिलतादित्य द्वारा केंद्र किया जाने वाला गौड़नरेश यदि जीवित-गुप्त ही हो, तो कोई आश्चर्य नहीं। उधर कामरूप और कन्नोज के राजा भी इस काल में विजययानाओं में संस्थान थे। यदि इनमें से कोई राजा मौर्यो और गुष्तों के समान भारत में स्थिर साम्राज्य की स्थापना कर सकता, तो बहुत उत्तम होता। पर इनकी विजययात्राये बशोधमां श्रीर हर्ष-वर्धन की दिग्विजयों के समान इशिक और श्रिचरशायी थीं। उन्होंने भारत में कोई शक्तिशाली राज्य स्थापित करने की जगह सर्वत्र श्रराजकता उत्पन्न कर दी थी। जीवित-गुष्त के श्रंत के साथ मगभ की राज्यशक्ति श्रीर पाटलीपुत्र का वैभव खाक में मिल गये। इसके बाद फिर कभी पाटलीपुत्र भारत की प्रथम नगरी का गौरवपूर्ण स्थान नहीं प्राप्त कर सका।

गुप्तवंश का श्रंत आठवीं सदी के मध्य भाग में हुआ।

### (५) चीनी यात्री शुपनस्सांग

गुप्तवंश के हासकाल में जब स्थानेश्वर और कन्नीज का राजा हवंवर्धन भारत का सब से शिक्तशाली सम्राट्था, तब एक प्रसिद्ध चीनी यात्री भारत में आया, जिसका नाम हुएन-त्सांग है। यह ६३० ईस्वों के लगभग भारत में पहुँचा। वह १४ वर्ष तक इस देश में रहा। यहाँ उसने केवल बोद्ध धर्म का ही मलीमाँति अनुशीलन नहीं किया, अपितु इस देश के समाज, रीति-रिवाज, ऐतिहासिक अनुश्रुति आदि का भी खूब गंभीरता से अध्ययन किया। उसने जो अपना यात्राविवरम लिखा है, वह ऐतिहासिक हिंदर से बहुत महत्त्व का है। काइबान की तरह से उसने बोद्ध धर्म के अतिरिक्त अन्य सब बातों की उपेक्षा नहीं की, अपितु बड़ी बारीकी से इस देश के जीवन के सब पहुलुओं का मलीमाँति वर्णन किया है। यही कारण है, कि सावधीं सदी के भारत को भलीमाँति समक्रने के लिए हा एन-त्सांग का भारतवर्णन एक प्रकार से विश्वकीय का काम देता

है। इस चीनी यात्री का कुछ परिचय देना इस काल के इति-हास को समम्रने के लिये बहुत उपयोगी है।

६०० ईस्वी के लगभग कन्स्यूचियस के धर्म को मानने वाले एक परिवार में हा एनत्सांग का जन्म हुआ था। उसके तीन भाई श्रीर थे। उमर में वह सबसे छोटा था। छोटी श्राय में ही उसका ध्यान बौद्ध धर्म की तरफ आक्रुप्ट हुआ, और उसने भिन्नु बन कर इस उच्च धर्म का मलीमाँ वि अध्ययन करने का संकल्प किया। बीस वर्ष की आयु में वह भिन्नु हो गया और चीन के विविध विहारों में जाकर बौद्ध धर्म का अध्ययन किया। चीन के स्थविरों से जो इक्क भी सीखा जा सकता था, उसते सीखा। पर उसे संवोष नहीं हुआ। चीनी भाषा में अनूदित बौद्ध पंथों से उसकी जिज्ञासा पूर्ण नहीं हुई। उसने विचार किया कि भारत जाकर बौद्ध धर्म के मूल मंथों का अनुशीलन करे, श्रीर उन पवित्र तीर्थस्थानों का भी दर्शन करे, जिनसे भगवान् बुद्ध और उनके प्रमुख शिष्यों का संबंध है। सब प्रकार की तैयारी करके २६ वर्ष की ऋायु में शु एनत्सांग ने चीन से भारत के लिये प्रस्थान किया। इस समय चीन से भारत आने के लिए अनेक मार्ग थे, जिनमें से एक उत्तरी मध्य एशिया से होकर गया था। सुपनत्सांग ने इसी मार्ग का अवलंबन किया, और यह तुरफान, वाराकंद, समरकंद और काबुल होता हुआ भारत पहुँचा । चीन से भारत पहुँचने में उसे एक साल लगा ।

हिंदुकुश पर्वतमाला को पार कर वह किपशा की राजधानी
में शलोका नमाक विहार में रहा। अपना चातुर्मास्य उसने वहीं
पर न्यतीत किया। वहाँ से अन्य अनेक नगरों और विहारी
की यात्रा करता हुआ वह काश्मीर गया। ह्यु पनत्सांग काश्मीर
में दो वर्ष तक रहा। इस युग में भी काश्मीर वौद्ध धर्म का
महत्त्वपूर्ण केंद्र था। ह्यु एनत्सांग ने अपने ये दो साल काश्मीद्र

में बौद्ध पंथों के अध्ययन में व्यतीत किये। काश्मीर से वह पंजाब के अनेक स्थानों का अमण करता हुआ स्थानेश्वर पहुँचा। यहाँ जयगुप्त नाम का एक प्रसिद्ध विद्वान् रहता था। ह्य एनत्सां। ने उसके पास कई मास तक अध्ययन किया। वहाँ से वह कन्नीज गया, जो उस समय उत्तरी भारत की प्रधान राजनीर्विक शक्ति था। यहीं उसका सम्राट् हर्षवर्धन से परिचय हुआ। कन्नीज से ह्युपनत्सांग अयोध्या, प्रयाग, कोशांबी, श्रावस्ती, कपिलवस्तु, कुशीनगर, वाराससी श्रीर वैशाली श्रादि होता हुआ मगध पहुँचा। पाटलीपुत्र उस समय बिलकुल चीए हो गया था। अब से लगभग दो सदी पहले जब फाइयान भारत आया था, वो पाटलीपुत्र में महाप्रवापी गुप्त सम्राटों का शासन था। यह नगरी न केवल एक विशाल साम्राज्य की राजधानी थी, अपितु ज्ञान, शिचा और संस्कृति की भी बहुत बड़ी केंद्र थी। यही कारण है, कि फाइयान ने पाटलीपुत्र में रह कर ही अपनी धर्म और ज्ञान की पिपासा को शांत किया • था। पर अब गुप्तों की शक्ति के चीए होने और कन्नीज के मौसरि राजाक्नों के उत्कर्ष के कारस पाटलीपुत्र का स्थान कन्नौज ने ले लिया था। मगध के गुप्त राजा इस समय निर्वल थे और हर्षवर्धन के सम्मुख उनकी शक्ति बिलकुल फीकी थी। पिछले दिनों की अञ्चवस्था और अशांति से पाटलीपुत्र का वैभव भी चीखप्राय हो गया था। यही कारण है कि ह्यु एनत्सांग पाटलीपुत्र में देर वक नहीं ठहरा। वहाँ के प्रसिद्ध स्तूपों और विहारी का दरीन कर वह बोधिवृत्त के दर्शनों के लिये गया। सू पुनर्त्वांगं ने लिखा है, कि राजा शशांक बौद्ध धर्म से बड़ा दें रखता था, वह स्वयं शैवं धर्म का कट्टर, अनुयायी था। उसने बोधिबृद्ध को कटबा दिया और पटना में बुद्ध के पद-चिह्नों से अंकित पत्थर को, जिसकी बौद्ध लोग पूजा करते थे,

गंगा में फिकवा दिया। हा एनत्सांग ने बोधिवृत्त के नीचे उस स्थान के दर्शन कर अपार संतोष प्राप्त किया, जहाँ भगवान बुद्ध को बोध हुआ था। भक्त लोगों ने बोधिवृत्त का फिर से आरोपस **फर दिया** था। यहाँ से ह्यु एनत्सांग नालंदा गया । इस युग में यहाँ का विहार शिचा और ज्ञान का सब से बड़ा केंद्र था। बीनी यात्री कुछ समय तक वहाँ रहा, और बौद्ध धर्म के विविध पंथों का भलीभाँ वि अनुशीलन किया । नालंदा से हिरण्यदेश ( मुंगेर ), चंपा, राजमहत्त, पुण्डूवर्धन, कर्णसुवर्ष आदि होता हुआ वह दक्षिण भारत की , श्रोर मुड़ा। उड़ीसा तथा दिल्ल कोशल होता हुआ हा एनत्सांग धनकटक पहुँचा। यहाँ अमरावती के विहार में वह कई महीने तक रहा। अमरा-वती से वह कांची गया। इसके बाद वह उत्तर-पश्चिम की और मुझ, श्रीर वनवासी देश होता हुआ महाराष्ट्र पहुँच गया। दक्षिसन के अनेक नगरों और विहारों का अमण करता हुआ स्प्रतत्सांग सिंध और मुलवान गया। वहाँ से अनेक नवीन स्थानों का अवलोकन करता हुआ वह नालंदा गया । बौद्ध धर्म के जो प्रंथ उसने अभी तक नहीं पढ़े थे, उन सब का इस बार इसने अनुशीलन किया।

इन दिनों कामरूप (श्रासाम) में भास्करवर्मा का शासन था। वह कन्नौज के सम्राट् की अधीनना स्वीकीर करता था। उसने खुएनत्सांग को श्रासाम पधारने के लिये निमंत्रसा दिया। श्रासाम में उस समय बौद्ध धर्म का यथेष्ट प्रचार नहीं या। श्रातः श्रापने गुरु नालंदा के प्रधान श्राचार्य शीलभद्र की श्राह्मा से खुएनत्सांग ने श्रासाम के लिये प्रस्थान किया। भास्करवर्मा ने बड़े श्रादर के साथ इस प्रसिद्ध विदेशी बौद्ध विद्वान का स्वागत किया।

इस समय सम्राट् हर्षवर्धन बंगाल में राजमहल में पड़ाब

खाले पड़े थे। जब उन्हें झात हुआ, कि झुएनत्सांग आसाम में हैं, तो उन्होंने भास्करवमां को यह आदेश दिया, कि इस चीनी विद्वान को साथ लेकर गंगा के रास्ते कन्नीज आवे। हर्षवर्धन ने कज़ीज में एक बौद्ध महासभा का आयोजन किया था, जिसमें बौद्ध धमंतत्त्वों पर विचार करने के लिये दूर-दूर से पंखितों और भिचुओं को निमंत्रित किया गया था। हर्ष की इच्छा थी, कि झुपनत्सांग भी इस महासभा में संम्मिलित हो। हर्ष के आदेश से भास्करवर्मा झुपनत्सांग को लेकर कज़ीज आया। वहाँ इस चीनी विद्वान ने अपने पाँडित्य का खूब प्रदर्शन किया। बाद में वह हर्ष के साथ प्रयाग गया, जहाँ सम्नाट् ने बहुत दान-पुण्य किया। इस तरह १४ वर्ष के लगभग भारत में रह कर और यहाँ के बहुत से धमंग्रंथों को साथ लेकर झुपनत्सांग उत्तर-पश्चिम के स्थलमार्ग से ही चीन को लीट गया।

### पच्चीसवाँ अध्याय

#### पाक वंश का कासन

(१) अराजकता का काल

बाठवीं सदी के पूर्वोर्घ में मगब के गुप्त सम्राटों की शक्ति बहुत चीख हैं? गई थी। गुप्तों के शासन में जिस सामंत पद्धवि का विकास हुआ था, वह अब अपना फल दिखा रही थी। देश में कोई एक राजा ऐसा नहीं था, जो विविध सामंवों की अपने काव में रख सके और अञ्यवस्था और अशांति की प्रवृत्तियों को द्वाने में समर्थ हो। गुप्त साम्राज्य की शक्ति के संमय में जो विविध राजा ऋधीनस्थ सामंत रूप में शासन करते थे, वे सब अब स्वतंत्र हो रहे थे, और उनमें से अनेक महत्त्वाकांची राजा विजययात्राश्चों और दिग्विजयों द्वारा देश में और भी अशांति उत्पन्न कर रहे थे । यशोधर्मा और हर्षवर्धन की विजयों ने किसी स्थिर साम्राज्य की नींब नहीं डाली। अब चाठवीं सदी के शुरू में अनेक ऐसे महत्त्वाकांची राजकुल थे, जो इन्हीं की तरह विजययात्राच्यों के लिये तत्पर थे, और चारों तरफ हमले करके अन्य सामंतों को परास्त कर अपने को चक्रवर्ती सम्राट् बनाने का स्वप्न हेस रहे थे। पर इनमें से किसी को भी एक स्थिर साम्राज्य बनाने में सफलता नहीं हुई। सामंत पद्धति ही इसका प्रधान कारण है।

श्रव्यवस्था के इस काल में मगघ पर अनेक राजाओं ने हमले किये। ६३१ ईस्वी के लगभग कन्नीज के राजा यशोवमी ने दिग्विजय के लिये प्रस्थान किया। हर्षवर्धन के कोई संवान नहीं थी, श्रतः ६४४ ईस्वी के लगभग जब उसकी मृत्यु हुई, तो मंडी कन्नोज के राजसिंहासन पर बैठा था। मंडी हर्षवर्षन का ममेरा माई था। यशोवर्मा संभवतः मंडी का ही वंशज था। उसने कन्नोज की राजशक्ति को फिर बढ़ाया। किव वाक्पिताज ने गौड़वहों में इस यशोवर्मा के विजयश्वातांत को विस्तार के साथ लिखा है। इससे ज्ञात होता है, कि यशोवर्मा ने बंगाल पर श्राक्रमस् किया था। उन दिनों बंगाल मगध के अधीन था और वहाँ गुप्तवंशी राजा राज्य करते थे। यशोवर्मा ने इन्हें परास्त किया और श्रनेक सामंत राजाओं को नष्ट किया।

७३१ ईस्वी के यशोवर्मा के आक्रमण का असर अभी दूर नहीं हुआ था, कि काश्मीर के शक्तिशाली राजा मुक्तापीड ललितादित्य ने दिग्विजय के लिये प्रस्थान किया। पंजाब और मध्यदेश के विविध राजाओं को परास्त करता हुआ ललिता-दित्य मगध और बंगाल तक बढ़ा, और पाटलीपुत्र के गुप्त राजा को परास्त किया। ललितादित्य बड़ा प्रतापी राजा था। कन्नीज के राजवंश को भी उसने युद्ध में नीचा दिस्ताया था। मगध के गुप्त वंश का अंत संभवतः इसी के आक्रमखों से हुआ। दिग्विजय के बाद लिलतादित्य तो अपने देश को वापिस लौट गया, पर मारत में सर्वत्र अराजकता छा गई। इस अध्यवस्था से लोम उठाकर आसाम के राजा श्रीहर्ष में सिर उठाया और ६४८ ईस्वी के लगभग बंगाल और मगध पर आक्रमस किये। जब यह समाचार काश्मीर पहुँचा, तो वहाँ का राजा फिर विजय-यात्रा के लिये निकला। मुक्तापीड की मृत्यु हो जाने से अब वहाँ जयापीड का शासन था। वह भी अपने पिता के समान ही प्रवादी और महत्त्वाकांची था। इसने अपनी विजययात्रा में एक बार फिर मगध और बंगाल का मदेन किया। उन दिनों

पुरद्धवर्धन में जयंत नाम का एक सामंत राजा राज्य करता था। जयापीड ने उसकी कन्या कल्याण्देवी के साथ विवाह किया, श्रीर जयंत को बंगाल में शासन करने के लिये नियत करके वह स्वयं काश्मीर वापस लौट श्राया। पर जयापी ह को बंगाल तक के विस्तृत प्रदेश में स्थिर शासन स्थापित करने में सफलता नहीं हुई । यह शक्तिशाली सामंवों का युग था, जो इस अन्य-वस्था के काल में सर्वत्र स्वतंत्र रूप से शासन करने के लिये सदा उत्सुक रहते थे। दिग्विजय करके जयापीड के वापस लौटते ही फिर सर्वत्र अराजकता और अञ्यवस्था छा गई। जयंत इस अशांवि की दशा को दूर करने में जरा भी सफल नहीं हुआ। विञ्वती लामा तारानाथ ने इस दशा का क्या ठीक वर्णन किया है- "उस समय वहाँ कोई भी एक शक्तिशाली राजा न था। ओडिविष (शायद उड़ीसा का छोड़ देश), बंगाल और पूर्व के पाँच राज्यों में हरेक ब्राह्मण, ज्ञिय व वैश्य अपने पास-पदौस के प्रदेश में राजा वन वैठा था। देश में किसी राजा का शासन नहीं था।"

निःसंदेह, कन्नोज, श्रासाम, काश्मीर श्रादि के महत्त्वाकांची राजाओं की निरंतर विजययात्राश्चों का यही परिखाम हुआ, कि सारे देश में अराजकता झा गई, और बहुत से झोटे-छोटे सामंत राजा ही नहीं, श्रपितु प्रत्येक बाह्मए, च्रत्रिय और वैश्य श्रपने-श्रपने प्रभावचेत्र में प्रथक्-प्रथक् शासन करने सगा।

## (२) मात्स्य न्याय का अंत और शास वंश्व का आरंभ

श्रराजकता की इसी दशा को इस काल के एक शिलालेख में 'मात्स्य न्याय' के नाम से कहा गया है। जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, इसी तरह जब शक्तिशाली जिन्बेलं के मचण के लिये तत्पर होता है, 'तो मात्स्य न्याय' हो जाता 111

है। मगध और बंगाल में अब 'मात्स्य न्याय' ही छावा हुआ था। शक्तिशाली लोग संब जगह राजा बन बैठे थे, और निबंत सर्वसाधारस लोग उनसे परेशान थे। व्यवस्थित राजसत्ता का सर्विथा लोप हो गया था। इस दशा को दूर करने के लिये जनवा ने गोपाल नामक एक बीर पुरुष को स्वयं राजा निर्वा-चित किया। यह किसी प्राचीन राजकुल का कुमार नहीं था। इसका पितामह दियतिविष्णु था, जो सब विद्यार्श्वों में निष्णात विद्वान् था। गोपाल के पिता का नाम वप्यट था। यह भी एक प्रसिद्ध विद्वान् था। पर इस समय देश में जो अराजकता फैली हुई थी, उससे विवश हो वप्यट ने शास्त्र झोड़कर शस्त्र का पहरा किया, और अनेक शत्रुओं को परास्त कर प्रसिद्धि प्राप्त 'की। उसका पुत्र गोपाल बड़ाँ वीर था। ऋराजकता की इस दशा में उसने अपने बाहुबल से और भी अधिक ख्याति प्राप्त की, श्रीर लोगों ने श्रनुभव किया कि यही वीर पुरुष देश की अशांति और अञ्यवस्था को दूर कर के जनता के जान और माल की रचा कर सकता है। इसीलिये उसे राजा बनाया गया और इस प्रकार पाल वंश का प्रारंभ हुआ। गोपाल ने पहले बंगाल में अशांति को दूर किया, और फिर मगध को जीत कर वहाँ भी एक ज्यवस्थित शासन की स्थापना की।

इस काल के एक शिलालेख में लिखा है, कि "मात्स्य न्याय को दूर हटाने के लिये प्रकृतियों ने गोपाल को लक्ष्मी का हाथ पकड़ाया, और उसे सब राजाओं का शिरोमिए बना दिया।" सर्वसाधारण जनता ने अपने मत (बोट) देकर गोपाल को राजा चुना हो, ऐसा नहीं हुआ। अपितु अपने समय की पाड्यक्त्या को हष्टि में रखते हुए उस समय के विविध छोटे-छोटे राजाओं ने यह अनुभव किया, कि किसी वोर और योग्य व्यक्ति को अपना शिरोमिए बनाना चाहिये। इसी लिये वीरवर बंध्यट के पुत्र श्रीगोपाल को उन्होंने अपना अधिपित स्वीकार किया और उसके नेतृत्व में गौड़ (बंगाल) और मगध (बिहार) में फिर एक बार व्यवस्थित शासन की स्थापना हुई।

इस प्रकार गोपाल ने ७६४ ईस्वी के लगभग शासनसूत्र को अपने हाथ में लिया। उसके शासन का ठीक समय ज्ञात नहीं है। संभवतः, उसने बहुत समय तक शासन नहीं किया। उसके बाद उसका लड़का घर्मपाल राजगही पर बैठा। धर्मपाल का शासनकाल ७६६ से म०६ ईस्वी तक है। पाल वंश का यह राजा बड़ा प्रतापी था। उसके समय में पाल राजाओं का शासन सारे उत्तरी भारत में विस्तृत हो गया। धर्मपाल की विजययात्राओं का वर्षन इस काल के अनेक शिकालेखों में किया गया है। धर्मपाल ने सब से पहले कन्नौज पर आक्रमण किया। गुप्तों की शक्ति के बीख होने पर कन्नीज उत्तरी भारत का सब से प्रमुख नगर था। राजशक्ति की हष्टि से पाटलीपुत्र कां स्थान अब कन्नीज ने ले लिया था। मौखरि राजाओं और विशेषतया हर्षवर्धन के समय में कन्नीज का महत्त्व बहुत बढ़ गया था। हर्ष के ममेरे भाई भंडी के वंश के राजा अब तक वहाँ शासन करते थे। कन्नीज के राजा यशोवर्मा का उल्लेख हम पहले कर चुके हैं, जिसने मगध पर आक्रमण कर वहाँ के गुप्तवंशी राजा की परास्त किया था। धर्मपाल के समय में कन्नीज का राजा इंद्रराज या इंद्रायुघ था। ७८३ ईस्वी के लगभग धर्मपाल ने इस पर आक्रमण किया, और इंद्रराज को परास्त कर उसके प्रतिद्वन्द्वी चक्रायुघ को कन्नौज के राजसिंहासन पर अभिषिक्त किया । संभवतः, चक्रायुघ भी कन्नीज के पुराने राजवंश के साथ ही संबंध रखता था। वह धर्मपाल की अपना श्रिविपति स्वीकार करके, उसी की आज्ञा में रहते हुए शासिन करने को तैयार था। इसी लिये धर्मपाल ने इंद्रराज की

こうからは、これのことはないのできますのであっているというとうないないないのできませんできますのできますることできませんできますることできませんできますることできませんできますることできませんできます

पैरास्त कर उसे अपने सामंत रूप में कन्नीज की राजगदी पर बिठाया।

पर भारत के अन्य राजाओं ने चक्रायुध को इतनी सुगमता से कन्नीज का राजा स्वीकार नहीं किया। इसीलिये धर्मपाल को बहुत से राजाओं के साथ युद्ध करने पड़े। इस काल के लेखों के अनुसार कुरु, यदु, यवन, अवंदि, गांधार, कीर, भोज, मत्त्य और मद्र आदि अनेक देशों के राजाओं को परास्त कर धर्मपाल ने उन्हें इस बात के लिये विवश किया, कि वे चकायुध को कन्नौज का राजा स्वीकार करें। कुइ राज्य पूर्वी पंजान में कुरु चेत्र व स्थानेश्वर के समीपवर्ती प्रदेशों में था। यंदु लोग मथुरा के समीप के प्रदेश में रहते थे। अवंति की राजधानी उज्जैती थी। यवन श्रीर गांधार उत्तर-पश्चिमी पंजाब और उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रांत के प्रदेश थे। भोज और मत्स्य देश पूर्वी राजपूताना में थे। कीर का अभिप्राय संभवतः कांगड़ा के प्रदेश से हैं। मद्र वर्तमान अफगानिस्तान के एक भाग का नाम था। इस प्रकार स्पष्ट है, कि धर्मपास ने सुदूर हिंदु कुश के राजाओं को परास्त कर चक्रायुध की अधीनवा स्वीकार करने के लिये मजबूर किया। इस युग में कन्नीज उत्तरी भारत का प्रधान केंद्र था, वहाँ के राजा को अन्य राजाओं के अधिपति अपना स्वामी स्वीकार करते थे। इंद्रराज को राज्यच्युत कर जब धर्मपाल ने चकायुध क्रो कन्नीज का राजा बनाया, तो उत्तरी भारत के अन्य राजाओं के साथ उसे घोर युद्ध करने पड़े। पर अंत में इन सब देशों के "सामंत राजाओं को काँपते हुए राजमुक्टों समेत आहर से मुक कर उसे ( चकायुध को ) स्वीकार करना पड़ा। पंचास के वृद्धों ने उसके लिये सोने के अभिषेकषट खुशी से पकड़े।" अभिप्राय यह है, कि पंजाब, मध्यभारत, पूर्वी राजपूताना, संयुक्तप्रांत

श्रादि संपूर्ष उत्तरी भारत के विविध राजा कन्नीज के जिस सम्राट् के श्रधीन सामंत रूप से राज्य करते थे, वह श्रव मगधा-धिपित धर्मपाल का 'महासामंत' बन गया। इस युग में सामंत पद्धित का इतना जोर था, कि धर्मपाल ने इंद्रराज को परास्त कर न कन्नीज को सीधे श्रपने श्रधीन किया, श्रोर न चकायुष को एक साधारस सामंत की स्थिति में ला दिया। चकायुष धर्मपाल का सामंत था, और कुक, यवन, मत्स्य श्रादि विविध देशों के राजा कन्नीज के महासामंत चकायुष के सामंत थे।

# (३) राष्प्रत वंशों का प्रादुर्भाव

गुप्तों की शक्ति वीख होने पर भारत में जो बहुत से नबे राजवंश शासन करने लगे, वे सामृहिक रूप से राजपूत कहे जाते हैं। भारतीय इतिहास में यह राजपूत शब्द नया है। पुराने राजवंश या तो चत्रियों ( शुद्ध आर्य या ब्रात्य चत्रिय ) के होते थे, या ब्राह्मस्, वैश्य ऋदि अन्य कुलों के। पर साववीं सदी के अंतिम भाग से ऐसे अनेक नये राजकुलों का प्रारंभ हुत्रा, जो भारत के प्राचीन इतिहास में सर्वथा खज्ञात थे। गुर्जर, प्रतीहार, पवार, चालुक्य, राष्ट्रकूट, चौहान आदि अनेक नवे राजवंशों के इस काल में राज्य स्थापित हुए। अनेक ऐतिहासिकों का मत है, कि ये सब उन शंक, इशाण, हूण आदि विदेशी श्राक्रांवाश्रों की संतान थे, जिन्होंने भारत में प्रवेश कर वहीं की भाषा, धर्म, सम्यता और संस्कृति को पूरी तरह अपनी लिया था। भारत में आकर ये पूरी तरह भारतीय हो गये बैं, और शैव, वैष्णव आदि विविध पौराणिक धर्मों को मानर्ने लगे थे। इन्हें भारतीय सपाज का ही अंग मान लिया गया था, श्रीर इनकी वीरता श्रीर युद्ध की प्रतिभा की हिंदि में रख कर इन्हें चत्रिय वर्ग में शामिल कर लिया गया था। पुराने चित्रिय

कुलों से भिज्ञता प्रदर्शित करने के लिये इन्हें राजपुत्र या राज-पूत कहा गया।

ऐतिहासिकों के इस मत की पुष्टि एक प्राचीन अनुश्रित से भी होती है, जिसके अनुसार इन राजपूर्तों की उत्पत्ति अग्नि- कुण्ड से हुई थी। इसीलिये इन्हें 'अग्निकुल' के राजपूर्व कहा जाता है। ऐसा प्रतीत होता है, कि इन सब को बाक़ायदा हिंदू स्माज में शामिल करने के लिये अग्नि हारा इनकी शुद्धि की गई, और इसीलिये ये अग्निकुल के राजपूर्व कहलाये। कुछ विद्वानों ने इस मत को अश्वीकार करते हुए यह प्रतिपादित करने का प्रयत्न किया है, कि अग्निकुल के राजपूर्व शुद्ध चित्रय थे, और उनका संबंध पुराने समय के सूर्य, चंद्र या अन्य राजवंशों से था। पर हमारी सम्मति में यही मानना युक्तिसंगत है, कि जो विदेशी आकांता भारतीय भाषा, धर्म, आदि को स्कीकार कर पूर्णत्या इस देश के समाज के अंग बन गये थे, उन्हों हो गुर्जर, प्रतीहार, चालुक्य आदि विविध नयेराजवंशों का प्रारंभ किया। इन राजपूर्व कुलों के राज्य नवीं, दसवीं और ग्यारहवीं सदियों में विशेष रूप से विकसित हुए।

आठवीं सदी में इन राजपूतों के निम्नलिखित राज्य बहुत शक्तिशाली बे:—

१—भिन्नमाल (राजपूबाना में जोघपुर के द्विस में स्थित भिनमाल) का गुर्जर प्रवीहार राज्य। पालवंशी राजा वर्मपाल के समय में वहाँ का राजा वत्सराज था। वह भी वहां प्रवापी और महत्त्वाकांची था।

र बातापी (बादामी, बंबई प्रांत के बीजापुर जिले में स्थित) का चालुक्य राज्य। इसका प्रारंभ झठबीं सदी में हुआ था। गुप्तबंश के चीख होने पर जब हर्षवर्धन उत्तरी भारत का सार्व-भीम अधिपति था, तब चालुक्यवंशी पुलकेशी द्वितीय दिच्या का सम्राट् था। पुलकेशी द्वितीय के बाद चालुक्यों का साम्राज्य दो भागों में विभक्त हो गया। वातापी में पुलकेशी के वंशज राज्य करते रहे, और पूर्व में कृष्णा और गोदावरी निद्यों के बीच में कुष्ण विष्णुवर्षन ने एक स्वतंत्र चालुक्य राज्य की स्थापना की। वह पुलकेशी द्वितीय का भाई था। आगे चलकर वातापी के चालुक्यों को राष्ट्रकृटों ने अपने अधीन कर लिया, पर पूर्वी चालुक्य वंश ग्यारहवीं सदीं तक स्वतंत्र रूप से राज्य करता रहा।

३—महाराष्ट्र का राष्ट्रकूट राज्य। इसका संस्थापक दंतिदुर्ग था। उसने नालुक्य राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय को परास्त
कर अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। पहले दंतिदुर्ग वातापी
के चालुक्य वंश का सामंत था, पर ७४४ ईस्वी में उसने त
केवल अपने को स्वतंत्र कर लिया, पर वातापी के चालुक्य
वंश का अंत कर अपनी शक्ति का बिस्तार करना प्रारंभ किया।
पालवंशी धर्मपाल का समकालीन राष्ट्रकूट राजा धारावर्ष अंत्र
था। यह बढ़ा शक्तिशाली और महस्त्राकांची राजा था। इसने
दूर-दूर के प्रदेशों पर आक्रमख कर अपनी शक्ति का बहुत
विस्तार किया।

इस प्रकार आठवीं सदी के अंत और नवीं सदी के आदंश में भारत में तीन प्रमुख राजशक्तियाँ थीं। मगध में पालवंशी धर्मपाल का राज्य था। कजीज का राजा चकायुद्ध उसके हास की कठपुतली था। पंजाब, अवंति, गांधार, मध्यभारत, और संयुक्तपात के विविध देशों के राजा चकायुध के सामंत् से, और चकायुध धर्मपाल का महासामंत था। राजपूताना में गुर्जर प्रतीहार राजा वत्सराज का शासन था और दिख्य में राष्ट्रकूट राजा धुव राज्य करता था। इन तीन राजशक्तियों में अपनी सार्वभीन सत्ता के लिये इस काल में घोर संघर्ष जारी सा

# (४) पांचवशी राजा वर्मपाल और देवपाल

उत्तरी भारत में जिस प्रकार धर्मपाल ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था, वह भीनमाल के गुजूर प्रतीहार राजा नत्सराज को सहन नहीं हुआ। उसने कारीज पर आक्रमण किया और घर्मपाल तथा जकायुध को परास्त किया। बत्सर राज के आक्रमण से विवश होकर धर्मपाल और चकायुध ने स्प्रुक्ट राजा ध्रुव से सहायता के लिये प्रार्थना की। धर्मपाल का राष्ट्रकूट राजा से धनिष्ट चांबंध था। उसकी पत्नी रस्ण-देवी राष्ट्रकूट जुमारी थी। रस्णदेवी विदिशा के राष्ट्रकूट सामंत परवल को कन्या थी। परवल राजा ध्रुव के ही कुल का था। वत्सराज के आक्रमणों से उत्तरी भारत की रचा करने, के लिये ध्रुव ने भिन्नमाल पर हमला कर दिया। वत्सराज परास्त हुआ। कन्नीज पर अपना शासन स्थिर करने की सब आशाये छोड़ वह अपने राज्य को वापस लीट गया।

७६४ ईस्वी में राष्ट्रकृट राजा धारावर्ष भ्रुव की मृत्यु हो गई। राजगही पर कीन बैठे, इसके लिये वहाँ मगड़े हुए। परिखाम वह हुआ, कि कुछ समय के लिए राष्ट्रकृट राजशिक 
मिर्मल हो गई। इसी बीच में भीनमाल के राजा वत्सराज की 
भी मृत्यु हो गई थी, और उसका लहका नागमह दिवीय गुजैर 
भवीहारों का राजा बना था। नागमह अपने पिता के समान ही 
वीर और महत्वाकांची था। राष्ट्रकृटों के गृहकर्ती से लाम 
उठा कर उसने तुरंत कन्नी अ पर आक्रम किया। धर्मपाल 
और चकाशुध फिर परास्त हुए। पर इस समय एक राष्ट्रकृटों 
के आपस के मगड़े समाप्त हो चुके थे, और गोविंद तृतीय 
वहीं की राजगहो पर आकृद हो गया था। गोविंद तृतीय ने 
ध्रुव के समान फिर भीनमाल पर इसका किया। नागमह

उसका मुकाबला नहीं कर सका। एक शिलालेख के अनुसार जिस प्रकार शरद ऋतु के आगमन से वर्षा ऋतु के बादल भाग आते हैं, वैसे ही गोविंद तृतीय के आने के समाचार से नागभट्ट आग गया था। गुर्जर प्रतीहारों की शिक्त को नष्ट करने के सिए ही गोविंद तृतीय ने अपने भवीजे कर्कराज को गुजरात का "महासामंताधिपित" नियत किया। राजपूताने के पड़ीस में ही एक शिक्तशाली राष्ट्रकूट सामंत के स्थापित हो जाने का परिसाम यह हुआ, कि गुर्जर प्रतीहार राजा देर तक सिर नहीं हठा सके, और कन्नीज पर अधिकार करने का उनका स्वप्न

गोविंद एतीय केवल नागमह को परास्त करके ही संतुष्ट नहीं हुआ। उसने उत्तर में हिमालय तक आक्रमस किये। ऐसा प्रतीत होता है, कि धर्मपाल और चन्नायुध गोविंद तृतीय की अधीनता स्वीकार करने लगे थे, और इस्न समय के लिये गोविंद की शक्ति सर्वप्रधान हो गई थी।

पाल वंश के राजा गोपाल और धर्मपाल बौद्ध धर्म के अनु यायी थे। एक लेख में धर्मपाल को 'परम सौगत' लिखा गया है। धर्मपाल ने ही विक्रमशिला के महाविहार की स्थापना की, जो आगे चलकर नालंदा के समान ही शिला और बौद्ध

राष्ट्रकृट राजा गोविंद के आक्रमणों से उत्तरी भारत में धर्मपाल की स्थिति हाँवाहोल हो गई थी, पर मगध और वंगाल में उसकी शक्ति अञ्चरण बनी रही। चालीस वर्ष के लगभण शासन करके ५०६ ईस्वी में धर्मपाल की मृत्यु हुई। उसके ही पुत्र थे, त्रिभुवनपाल और देवपाल। संभवतः, बड़े युवराव त्रिभुवनपाल की मृत्यु धर्मपाल के जीवनकाल में ही हो गई थी।

श्रवः धर्मपाल के बाद देवपाल मगध का राजा बना।

इन पालवंशी राजाओं की राजधानी कीन सी थी, इस विषय में ऐतिहासिकों के अनेक मत हैं। अनेक पाल राजाओं के शिलालेख पाटलीपुत्र व श्रीनगर से प्रकाशित किये गये थे, जिसे 'श्रीमञ्जयस्कंधावार' कहा गया है। श्रीनगर पाटलीपुत्र का ही अन्य नाम था। यद्यपि गुप्तों के साथ पाटलीपुत्र की स्थिति भी खीख हो गई थी, पर इस नगर का सदियों पुराना गौरव अभी सर्वथा नष्ट नहीं हुआ था। इसीलिये पाल राजाओं में वहाँ अपनी एक प्रमुख झावनी बनाई थी। संमवतः, यही नगरी उनकी राजधानी का भी काम देती थी।

धर्मपाल का उत्तराधिकारी देवपाल अपने पिता के समान ही प्रवापी श्रीर महत्वाकांची था। उसके समय में पाल वंश उन्नति की चग्म सीमा को पहुँच गया। उसके प्रयत्न से मगध एक बार फिर उत्तरी भारत की प्रधान राजशक्ति बन गया। उसके चचा (धर्मपाल के भाई ) बाक्पाल के पुत्र जयपाल ने उत्कल (उड़ीसा) और प्राग्ड्योतिष (आसाम) पर विजय स्थापित की । जयपाल देवपाल का प्रधान सेनापित था । पूर्व में संसुद्रपर्यंत अपनी शक्ति को स्थापित कर देवपास ने पश्चिम श्रीर दक्षिण में आक्रमण करने शुरू किये। धीरे-घीरे हिमालय और विष्याचल के बीच का सब प्रदेश पाल साम्राज्य के श्रेषीन हो गया। चक्रायुष के बाद कन्नीज में क्रिसका शासन था, यह निश्चित रूप से झात नहीं है। पर देवपाल ने कज़ीज-पवि और उसके अधीन सब सामंत राजाओं को जीव कर अपने विधान कर किया था, इसमें कोई संदेह नहीं। नामभट्ट द्वितीय की अचराविकारी गुर्जर प्रवीहार राजा रामभद्र बहुत निर्वत था। उधर राष्ट्रकृट राजा गोबिंद उदीय की भी ८१४ ईस्वी में

मृत्यु हो गई थी। उसका उत्तराधिकारी कीन हो, इस संबंध में
मगड़े चल रहे थे। ऐसी परिस्थित में देवपाल का मुकाबला कर सकने बाली कोई शक्ति उत्तरी भारत में न थी। परिसाम यह हुआ, कि उसने अपनी शक्ति को बहुत बढ़ा लिया और काश्मीर से प्रोज्योतिष तक उसका अवाधित शासन स्थापित हो गया। अपने विरोधियों को परास्त कर जब अमोधवर्ष राष्ट्र-कूट राजा बना, तो उसने देवपाल पर आक्रमस किया। पर विष्याचल के समीप देवपाल ने उसे बुरी तरह प्रशस्त किया। उदीसा के दिवस के कुछ अन्य राज्यों को भी उसने अपने अधीन किया।

#### ( ५ ) राजा मिहिरभोज.

पर देवपाल की यह शक्ति देर तक क्रायम नहीं रह सकी।

मन्द इस्बी में भीनमाल के गुर्जर प्रवीहार राजा रामभद्र की

मत्यु हुई। उसके बाद उसका लड़का भोज, मिहिरभोज या

आदिवराह भीनमाल के राजसिंहासन पर आरूद हुआ। यह

भोज बड़ा शक्तिशाली राजा हुआ है। इसके राजा बनते ही

स्थिति ने एक बार फिर पलटा खाया। मिहिरभोज ने अपने

पितामह नागभट्ट द्वितीय का अनुकरण करते हुए एक बार फिर

कजीज पर आक्रमण किया। इस बार देवपाल उसका मुक्काबला

नहीं कर सका। वह परास्त हो गया, और कन्नीज स्थिर रूप

से गुर्जर प्रवीहरों के हाथ में चला गया। मिहिरभोज ने

भीनमाल की जगह कन्नीज को अपनी राजधानी बनाया। इस

युग में कन्नीज की स्थिति मुगल युग की दिखा के समान थी।

कन्नीज के हाथ आते ही उत्तरी भारत के विविध देशों के

सामंत राजा भी भोज के अधीन हो गये।

मिहिरमोज का साम्राज्य बद्दा विस्तृत था। पश्चिम सै

सुलवान, उत्तर में काश्मीर, दिख्या में विध्याचल और पूर्व में सोन नदी वक मिहिर का साम्राज्य विस्तृत था। काठियावाड़ का अदेश भी उसके अधीन था। पाल राजा उसके सन्मुल विलक्षण निष्यम हो गये थे। मिहिरमोज ने ८३६ ईस्वी से ८६० ईस्वी वक कुल ४४ वर्ष राज्य किया। उसके समय में एक बार फिर उत्तरी भारत में एक शक्तिशाली स्थिर साम्राज्य की स्था-पना हुई, सामंत राजा निर्वल हुए और देश में लगभग एक सदी तक विश्वत और शांतिमय शासन क्षायम हुआ। मिहिरमोज की विजयों के कारण पालवंशी देवपाल का राज्य केवल वर्तमान विहार प्रांत और बंगाल में ही सीमित रह गया।

मर्थ ईस्वी में देवपाल की मृत्यु हुई। उसके बाद उसके भवीजे विमहपाल ने तीन वर्ष तक राज्य किया। विमहपाल देवपाल के चचेरे भाई जयपाल का पुत्र था। राजा बनने के समय तक उसकी आयु काफी हो चुकी थी, उसकी प्रवृत्ति भी बैराग्य की ओर थी। चतः केवल तीम वर्ष तक शासन करके विम्रहपाल ने राज्य का भार अपने पुत्र नारायखपाल को सौंप दिया। उसने ४४ वर्ष तक ( ८४४ से ६०८ तक ) राज्य किया। ५७१ ईस्बी में मिहिरमीज ने फिर बिहार पर आक्रमसं किया। विरद्भव और राजशाही के इलाके इस आक्रमण में नारायक पाल से जीत लिये गये। मिहिरमोज को इतने से ही संवीत नहीं हुआ। उसने फिर पाल राज्ये पर इसले किये। इस बार मगब मी गुर्जर प्रतीकृत साम्राज्य में सम्मिलित हो गया। क्रुरिक्स्पाल का अधिकार केवल अंग और दक्तिसी वंगाल पर ही रह गया। पाटलीपुत्र अब पालों के हायमें नहीं रहा था। श्रतः पालों का 'श्रीमञ्जयस्कंधाबार' अब बाटलीपुत्र की जगह मंगेर ( मुदुर्गगिरि ) में चला गया।

इत विजयों के परिशामस्वरूप गुर्जर प्रतीहार साम्राज्य की सीमा पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत हो गई। कर्लिंग ( उड़ीसा ) देश भी इन शक्तिशाली सम्राटों के अधीन था, और कन्नीज का साम्राज्य अब एक बार फिर बंगाल की खाड़ी से काठियाबाड़ ( अरब सागर के तट पर ) तक और काश्मीर से विध्याचल तक विस्तृत हो गया।

महेंद्र कन्नीज के राज सिंहासन पर आरूढ़ हुआ है उसने ६०७ ईस्वी तक कुल १७ वर्ष राज्य किया। महेंद्र के बाद महीपाल गुर्जर प्रतीहार साम्राज्य का स्वामी बना। इस हे शासनकाल के प्रारंभ में ही नारायखपाल ने मगध का उत्तरी भाग फिर अपने अधीन कर लिया। नारायखपाल का एक लेख, उद्दर्ध पुर (वर्तमान विहार शरीफ) से मिला है, जिससे स्वित होता है, कि अपने शासनकाल के अंतिम दिनों में उसने पाल वंश की शाक्त का थोड़ा पुनकद्वार करने में सफलता प्राप्त की थी।

सहित के बाद महीपाल के शासनकाल में गुर्जर अवीहारों की घटवी कला का प्रारंस हुआ। इस समय विक्याचल के दिल्ल के राष्ट्रकूट राजा फिर जोर पकड़ रहे थे। उनका राजा कुट्य (दम्प से ११ ईस्वी तक) बढ़ा महत्त्वाकां की था। उसकी कभीज के साम्राज्य से पुरानी शत्रुता थी। कुट्या के एक लेख से स्वित होता है, कि उसने विभ्याचल के उत्तर में मगम, अंग और गोड़ देशों को अपने अधीन किया। इन देशों का राजा इस समय पालवंशी नारायसपाल ही था। वह गुर्जर अवीहारों के मुकाबले में राष्ट्रकूटों से मैत्री करने और उनकी सहामता प्राप्त करने के लिये सदा उत्सुक रहता था। इसी लिये उसने अपने लड़के राज्यपाल का विवाह एक राष्ट्रकूट इमारी के

साथ किया था। संभवतः, कृष्ण ने नारायखपाल की सहायता प्राप्त करने के लिये ही उत्तर भारत में प्रवेश किया था, और गुर्जर प्रतीहारों के विषद्ध श्रंग, मगव श्रीर गौड़ देशों को श्रपने संरच्या में ले लिया था। राष्ट्रकूटों का एक लेख विहार में गया से मिला है। इससे सूचित होता है, कि वस्तुत; ही कृष्ण के समय में द्विष के इन शक्तिशाली राजाश्रों का प्रभाव मगध में विद्यमान था।

राष्ट्रकूट तो गुर्जर प्रतीहारों के विरुद्ध सहगहस्त थे ही, सब महीपाल के ।शासनकाल में उनके अपने साम्राज्य में से भी स्थानक अधीनस्थ राजा स्वतंत्र होने लगे। इनमें मालवा और बुँदेलसंड के सामंत राजा मुख्य हैं। इसी समय कृष्ण के उत्तरा-धिकारी राष्ट्रकूट राजा इंद्र नित्यवर्ष ने बहुत बड़ी सेना के साथ उत्तरी भारत पर आक्रमण किया। उसने सीधा कन्नोज पर हमला कर इस समृद्ध नगरी का बुरी तरह सत्यानाश किया। गुर्जर प्रतीहार राजा महीपाल उसके सम्मुख न ठहर सका, प्रयाग तक उसका पीछा किया गया, और राष्ट्रकूट सेनाओं के बोहों ने गंगा का जल पान कर अपनी प्यास को बुम्हाया। राष्ट्रकूटों के इस हमले से कन्नोज की राजशक्ति को अवर्षस्य यक्ता लगा। इसके बाह गुर्जर प्रतीहार साम्राज्य निरंतर निर्मा ही होता गया, और उसके भग्नावशेष पर अनेक स्वतन्त्र राज-पूत राज्यों की स्थापना हुई।

### (६) पासवंश के अन्य राजा

नारायणपाल के बाद राज्यपाल (६०८ से ६३२ ईस्वी तक) और गोपाल द्वितीय (६३२ से ६४६ ईस्वी तक) पाल राज्य के सिहासन पर आरूद हुए। ६१६ ईस्वी के इंद्र नित्यवर्ष के आक्रमखों से कन्नोज की शक्ति चत्वंत निर्मल हो गई थी। इस

परिस्थिति से इन्होंने लाभ उठाया, और अपने वंश की शाकि को बढ़ाने के लिये प्रयत्न किया। पर पाल वंश के ये राजा देर तक शांतिपूर्वक मगध में शासन नहीं कर सके। गुर्जर प्रती-हारों के विकद्ध विद्रोह करके जो अनेक राजा इस समय उत्तरी भारत में स्वतंत्र हो गये थे, उनमें से बुंदेलखंड के चंदेलों का कल्लेख हम जपर कर चुके हैं। इनका राजा यशोवर्मन (६२४ से ६५० ईस्वी तक) बढ़ा शक्तिशाली था। उसने चारों श्रोर के प्रदेशों पर आक्रमण कर अपनी शक्ति को बहुत बढ़ाया। कार्ल-जर को जीव कर उसने कलचूरि राजाओं को परास्त किया। क्ज़ीज पर इमला करके वह विष्णु भगवान की एक पवित्र मूर्ति को अपने साथ ले गया और सजूरहो के एक विशाल मंदिर में उसकी प्रतिष्ठा की । पूर्व की तरफ उसने मगध, मिथिला श्रीर गौड देश तक आक्रमण किये। यशोवर्मन के इमलों के कारए नोपाल द्वितीय को मगध ब्रोड़कर मंगेर की पहाड़ियाँ में भाग जाना पड़ा। पाल वंश की राजलक्ष्मी एक बार फिर परास्त हो गई।

गोपाल द्वितीय का उत्तराधिकारी विमहपाल द्वितीय (६४६ से ६७४ ईस्ती तक) था। उधर जेजाकभुक्ति (जमोती या बुंद्रेस्ट संड) के चंदेलवंश में यशोवर्मन का उत्तराधिकारी राजा शंग (६४० से ६६६ ईस्ती तक) था। यह भी अपने पिता के समान ही प्रतापी और महत्त्वाकांची था। इसके सम्मुख पालबंशी राजा विमहपाल द्वितीय अपना द्विर नहीं उठा सका, और उसे पहाड़ों में ही आअय लिये रहने के लिये विवश होना पड़ा। धंग के बाद चंदेलों की शक्ति निवल पड़ने लगी। इस परिस्थिति से लाभ उठाकर विमहपाल द्वितीय के उत्तराधिकारी महीपाल स्थापना की ।

महीपाल को अपनी शक्ति के पुनकद्वार में सफलता का एक बड़ा कारण यह भी था, कि इस समय में ग्राजनी के तुर्क सुक्तानों ने भारत पर आक्रमण करना आरंभ कर दिया था । पहले सुबुक्तान और बाद में महमूद राजनी ने भारत पर अनेक हमले किये। उत्तर-परिचमी भारत के सब राजा इन हमलों का सुकानका करने में ज्यापृत थे। बुंदे क्रबंड के चंदेल, कंजीं के ग्राजन प्रकार के कालचूरि, सब हाजा इस समय अपने एक शक्तिशाली बिदेशी शत्रु का सामना करने में मीन थे। उन्हें यह अवकाश नहीं था, कि पूर्वी मारत की तरक अयान दे सकें। परिखाम यह हुआ, कि महीपाल को अपनी शिक के विस्तार का अवसर मिल गया, और उसने धीरे धीरे बिहार व बंगाल में फिर अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया।

पर महीपाल भी देर तक शांति के साथ अपने नये प्राप्त किये हुए राज्य पर शासन नहीं कर सका। इसी समय में सुदूर दिल्ला में तामिल चोल राजा बड़े शिक्तशाली थे। उनकी साजवानी तांजोर थी। चोल सम्राट् राजराज (६८४ से १०१२ इंस्की तक) बढ़ा प्रतापी था। पांड्य, केरल, सिंहल और इंक् महासागर के अनेक द्वीप उसके साम्राच्य में शामिल थे। पर वह इतने से ही संतुष्ट नहीं था। पूर्वी चालुक्क राजाओं को भी उसने परास्त किया, और धीरे धीरे वह सारे क्लिकी आहत का सम्राट् हो गया। इस समय तक राष्ट्रकृटों की शिक दीया हो मुझी थी, और इत्या में उनका स्थान चालुक्यों ने ले लिया वा राजराज ने उन को भी परास्त कर अपने आसीन किया।

उसका समय १०१२ से १०४२ ईस्वी तक है। इसने चोल साम्रा-ज्य को श्रीर भी विस्तृत किया। १०२३ ईस्वी में राजेंद्र ने भारत के पूर्वी तट के साथ-साथ उत्तर की ओर बढ़ कर कर्लिंग को विजय किया और फिर बंगाल पर आक्रमस किया। पालवंशी राजा महीपाल उसके सम्मुख असहाय था। वह परास्त हो गया, और गंगा तक के प्रदेशों को जीतकर, गंगा के प्रशस्त घाटों में अपने हाथियों व सैनिकों को स्नान करा तथा समृद्ध मगध, श्रंग श्रीर बंग को अपने श्रधीन कर राजेंद्र चोल श्रपने देश की बापिस लौट गया । इसी विजय के उपलज्ञ में उसने 'गंगैकोरड' (गंगा का विजेता) की ज़पाधि धारख की। राजेंद्र की सामुद्रिक शक्ति भी बढ़ी विशाल थी। उसने अपने जंगी बेढ़े को साथ ले समुद्रपार श्रीविजय के साम्राज्य पर चढ़ाई की। इस साम्रास्य में उस समय बरमा, मलाया, सुमात्रा भीर जावा श्रादि समुद्रपार के भारतीय उपनिवेश शामिल थे। श्री विजय के शैलेंद्र राजा उसका मुकाबला नहीं कर सके। उन्होंने सम्राट् राजेंद्रदेव गंगैकोरड की अधीनता स्वीकार कर ली।

सम्राट् राजेंद्र चोल ने स्थिर रूप से उत्तरी भारत पर शासन करने का प्रयत्न नहीं किया। उसका आक्रमण दिग्विजय के रूप में था। उसके वापिस लौटते ही महीपाल फिर मगर्थ और बंगाल पर शासन करने लगा। पर इस चोल सम्राट के आक्रमण के कारण उसकी शिक्त और स्थिति को जंबद्स्त घड़ी लगा था। उसकी स्थिति अब एक निर्वेश स्थानीय राजा से अधिक नहीं रह गई थी। १०२६ ईस्वी में महीपाल की सूर्य हुई, और उसका लड़का नयपाल (१०२६ से १०४१ ईस्वी तक) राजा बना। इस समय में कलचूरि वंश की शक्ति बहुत बद रही थी।
तुकों के हमलों से कजीज के गुजर प्रतीहार वंश और बुंदेज खंद के चंदेलवंश की शक्ति बिलकुल जीए हो गई थी। पर कलचूरि वंश पर तुकों के हमलों का ज़िशेष प्रभाव नहीं हुआ था। यही कारए है, कि अब कलचूरि राजा, जो पहले चंदेलों के सामंत थे, स्वतंत्र हो गवे और अवसर पाकर अपने राज्य को बदाने के लिये उद्योग करने लगे। दिलाए के बोल आक-मूख से महीपाल की शक्ति को जबर्दस्त धका लगा था, पर इतचूरि राजा इस आक्रमण से भी बच रहे थे।

इस समय कलचूरि वंश का राजा कर्ण था। उसका शासन-काल १०४१ से १०७३ ईस्वी तक है। उसने राजगद्दी पर बैठते द्दी मगन पर हमला किया। विकमशिला के आचार्य दीपंकर श्रीज्ञान ने कर्ण और नयपाल दोनों को समम्प्रया, कि जब भारत पर तुर्कों के हमले हो रहे हैं, तो आपस में लढ़ना उचित नहीं है। परिणाम यह हुआ, कि दोनों ने परस्पर संधि कर की, और मगन पर पाल वंश का शासन क्रायम रहा।

नयपाल के बाद विश्रहपाल तृतीय पालवंश का राजा बना । स्थाका काल १०४१ से १०४४ ईस्वी तक है। कलचूरि राजा कर्ण के साथ नयपाल की जो संधि हुई थी, वह देर तक क्रायंग नहीं रह सकी। कुछ समय बाद ही कर्ण ने फिर पाल राज्य पर आक्रमण किया। प्राचीन अनुश्रुति के अनुसार इस बार विश्रह-पाल तृतीय से कर्ण को मुँह की खानी पड़ी। आखिर, उनमें परस्पर संधि हो गई, और दोनों र जवशों में मैन्री माब को स्थिर रक्षने के लिये कर्ण ने अपनी कस्या यौषन्त्री का विवाह विश्रहमाल के साथ कर दिया।

इसी समय विध्याचल के दिल्ला में चालुक्यवंशी सोमे-स्वर प्रथम (१०४४ से १०६८ ई० तक) का राज्य था। इसकी राजधानी कल्याखी थी। सोमेश्वर के शासनकाल में ही उसके चुत्र विक्रमादित्य ने महाकीशल और कलिंग के रास्ते उत्तरी मारत प्रर आक्रमस किया। कामरूप (आसाम) श्रीर गौड़ के प्रदेश विकसादित्य (विकसांक)।ने जीत लिये, और विग्रहपाल तृतीय को बुरी तरह परास्त होना पड़ा। नेपाल की सीमा वक इस समय चालुक्यों का अधिकार हो गया। पर चालुक्य विक्रमा-दित्य का यह आक्रमण भी एक विजययात्रा से अधिक नहीं का। उसके कृषिस बौटते ही पाल राज्य फिर से क्रायम हो गया। चालुक्यों ने स्थिर रूप से उत्तरी भारत पर शासन करने का प्रयत्न नहीं किया। पर इस आक्रमस का एक स्थिर प्रभावे भी हुआ। चालुक्य सेना में बहुत से दक्षिण व कर्णाटकी सर-हार थे, जो अब अपने सैनिकों व अनुवायियों के साथ नंगाल और उसके समीपवर्ती प्रदेशों में बस गये। शुरू में इनकी स्थिति सामंतों और जागीरदारों की रही।' पर अवसर आने' पर इनमें से अनेक शक्तिशाली सरदारों ने अपने स्वतंत्र हाच्य स्थापित करने का प्रयत्न किया । बंगाल का सेनवरी इन्हीं कर्काट सरदारों द्वारा शुरू हुआ।

वित्रहपाल वृतीय के तीन पुत्र थे, महीपाल द्वितीय, शुर्पाल और राजपाल। वित्रहपाल की मृत्यु के बाद १०४४ इस्ती में महीपाल द्वितीय राजा बना। वह बड़ा अत्याचारी, कूर और अदूरदर्शी था। एक मिंक्यवाणी से मयभीत होकर उसने अपूर्व दोनों भाइयों को कैंद्र में हाल दिया। प्रजा और सामंत राजा श्री, पर भी उसने अत्याचार करने शुक्त किये। उसकी अनीति से तंग आकर वारेंद्री के कैवनों ने विद्रोह किया। इनका नेता

दिन्योक था। मंत्रियों की यह सम्पति थी, कि कैयतों से बराई न ठानी जाय। पर महीपाल ने यह स्वीकार नहीं किया। आखिर इसी युद्ध में लक्ते हुए महीपाल द्वितीय की मृत्यु हुई। दिन्योक ने गौड़ देश में अपना स्वतंत्र राज्य कायम किया। महीपाल की मृत्यु के बाद मंत्रियों ने शुर्पाल और राजपाब को कैदखाने से मुख्य के किया और बड़े थाई श्रुपाल को राजगरी पर बिठाया है।

बद्धावस्था के इस काल में पाल राजाओं के अधीन अने के सामंद्र राजा स्वतंत्र हो गये। शूरपाल उन्हें अपने अधीन नहीं को सक्ता। उसने बहुत थोड़े समय तक शासन किया और फिर रामपाल पालवंश की राजगही पर आसीन हुआ। इस के दरबार में संध्याकर नंदी नाम का एक कवि था, जिसने राय-वरित नामक संस्कृत का काव्य लिखा है। यह द्वयंक काव्य है। रामायण की सारी कथा के साथ-साथ इसमें राजा रामपाल का भी वरित दिया गया है, और टीका में दोनों अथे को भलीमाँ ति स्पष्ट कर दिया गया है। इस काव्य के आधार पर हमें रामपाल का बुत्तांत बड़े विस्तार के साथ झात होता है

सामत राजाओं को फिर से कार्ब में लाने में इसे अच्छी सफलता मिली। राजगही पर बैठते ही पहले उसने मगध के बिद्रोही सामंत देवरचित पर आक्रमण किया। वह गया के समीप पीठी का एक शक्तिशाली जागीरदार था। अपने मामा, अंग के सामंत राष्ट्रकूट वंशी मथनदेव की सहायता से रास-पाल ने देवरचित को परास्त किया। इसके बाद अन्य विविध सामंत राजाओं को फिर से अपना अनुवायी बनाने के लिये राजाओं को फिर से अपना अनुवायी बनाने के लिये राजाओं ने अपने राज्य का दौरा किया। देवरचित के परास्त ही जाने से अन्य सामंतों पर रामपाल की धाक भली माँति जम

गई थी। उन्होंने रामपाल की अधीनता स्वीकार कर ली। राम-पाल ने भी उन्हें नई-नई जागीरें देकर संतुष्ट किया, और बदलें में सहायता प्राप्त करने का बचन लिया। इस प्रकार अपने राज्य में व्यवस्था और शांति स्थापित करके रामपाल ने कैवतों पर आक्रमण किया। अब कैवत पाल राजा का सामना नहीं कर सके। वे परास्त हो गये, और सारे बंगाल बिहार पर रामपालका व्यवस्थित शासन स्थापित हो गया। इसके बाद काम-स्त्र की विजय की गई, और वहाँ पर शासन करने के लिये वैद्य-देव की सामंत रूप में नियत किया गया। रामपाल पाल बंस की शांकि को फिर से स्थापित करने में सफल हुआ। उसका शासन-काल १०४७ से ११०२ ईस्बी तक है।

रामपाल के बाद उसका लड़का कुमारपाल राजा बना। उस ने केवल चार साल तक राज्य किया। फिर गोपाल तृतीय राजा बना। उसके विकस पहर्यंत्र कर के उसके चाचा ( कुमारपाल के भाई) मदनपाल ने राज्य प्राप्त किया। मदनपाल ने कुल १६ वर्ष तक (११०६ से ११२४ ई० तक) शासन किया। प्रतापी रामपाल ने जिस व्यवस्थित राज्य की स्थापना की थी, उसके निवेल उत्तराधिकारी उसे संभाल नहीं सके। सामंतों के विद्रोह फिर शुरू हो गये। चालुक्य राजा विक्रमादित्य के आक्रमण किस गये थे, उनका उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। इन्हीं में से एक शक्तिशाली कर्याट सरदार लाढ देश (परिचमी बंगाक) में बस गया था। वह रामपाल के समय में सामंत रूप में अपनी जागीर का शासन करता था और कैवलों के विदश्च लहाई से उसने रामपाल की महायता भी की थी। लाढ के इसी क्यांट सामंत के कुल में विजयसेन हुआ, जो मदनपाल का संमें का

लीन था। पाल वंश की निर्वलता से लाभ उठा कर विजयसेन लाढ में स्वतंत्र हो गया, और एक नये वंश का प्रारंभ किया, जो इतिहास में सेनवंश के नाम से प्रसिद्ध है। धीरे-धीरे विजय-सेन ने बंगाल के अन्य प्रदेशों पर भी हमले किये, और सारे बंगाल से पाल वंश के शासन का अंक कर अपना राज्य कायम कर लिया।

उत्तरी बिहार में (तिरहुत में) भी एक अन्य दृष्टिणी कर्णाट सरहार ने अपना 'स्वतंत्र राज्य कायम किया। इसका नाम मान्यदेव था।। यह भी विजयसेन के समान ही प्रतापी और महस्वाकां जी था। विजयसेन और नान्यदेव के विद्रोहों के कारण महनपाल का पाल राज्य केवल मगध में ही सीमित रह गया। खास मगध में भी अनेक छोटे-छोटे सामंतों ने विद्रोह किये, पर ये महनपाल के विकद्ध स्वतंत्रता प्राप्त करने में सफल नहीं हो सके।

## (७) मुसंबिय आक्रयकों का गारंभ

सातवीं सदी में अरब में एक महापुरुष का जन्म हुआ, जिसका नाम मुहम्मद है। उसके समय में अरब की हासव बहुत खराब थी। वहाँ बहुत से छोटे-छोटे राज्य थे, जो सदा आपस में जदते रहते थे। राजनीतिक एकता का अरब में सर्वथा अभाव था। धर्म की हिष्ट से भी अरब क्षोग बहुत हीन दशा में थे। वे विविध देवी-देवताओं को मानते थे और अनेक विधि-विधानों व अनुष्ठानों से उनकी पूजा करते थे। बिच्चों की स्थिति अरबों में बहुत हीन थी। अरब पुरुष जितनी विद्यों से बाहें, विवाह कर सकते थे। मुहम्मद ने इस दशा से अरब का उद्धार किया। उसने अरब के बर्म में बहुत से सुधार

किये । उसने कहा, ईश्वर एक है। ईश्वर की मूर्ति नहीं होतें और उसकी उपासना के लिये पंदिर की आवश्यकवा नहीं। ईश्वर पर विश्वास रखना और उसे सारे संसार का स्वामी मानना प्रत्येक मनुष्य के लिये आवश्यक है। सब मनुष्य एक दूसरे के बराबर हैं, कोई ऊँचा या नीच नहीं है। मुहम्मद के धर्मिवयक विचारों का पहले पहल बहुत विरोध हुआ। पर धीरे धीरे अरब लोग उसके अनुयायी होने लगे। कुछ ही समय बाद, सारा अरझ मुहम्मद की शिचाओं को मानने लग गया। मुहम्मद ने जिस नये धर्म का प्रारंम किया, उसका नाम इस्लाम है। ईश्वर ने मुहम्मद द्वारा जिस सत्यक्षान को मनुष्यः मात्र के कल्यास के लिये अभिन्यक किया था, उसका नाम इस्लाम है। मुसलमान लोग मुहम्मद को ईश्वर का पैगंबर और इरान को ईश्वरीय झान मानते हैं।

श्रव श्रारव साम्राज्य की सीमा भारत से श्रालगी थी। श्राठवीं सदी के शुरू में भारत में कोई एक शक्तिशाली सम्माट् नहीं था। गुप्त साम्राज्य कीस हो चुका था। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नीज के राजाओं की राक्ति भी शिथिस हो गई थी । पश्चिमी भारत में विविध राजा राज्य कर रहे थे, जो ज्ञक किसी शक्तिशासी सम्राट् के सामंत न होकर स्वतंत्र शास**क** थे। सिंघ में इस समय दाहिर नाम के राजा का राज्य था। अरब साम्राज्य के खलीका के व्यादेश पर मुहम्मद कासिम ने ६१२ ईस्बी में एक बड़ी सेना के साथ सिंध पर आक्रमण किया। दाहिर ने अरब आक्रांताओं के खिलाफ बड़ी वीरका प्रदर्शित की। उसने एक-एक कदम पर मुहम्मद कासिमा का मुकाबला किया। दाहिर युद्ध में मारा गमा। उसकी मृत्यु से भी सिंघ के लोग निराश नहीं हुए। दाहिर की विधवा रानी ने श्रव उनका नेतृत्व किया। पर श्राखिरकार श्ररवों ने सिंध की राजधानी अपलोर को घेर लिया। सिंध की सेनाओं ने वीरवा के साथ अपनी राजधानी की रहा के लिये युद्ध फिया, पर अंद में वे परास्त हो गये और सिंध पर अरवों का अधिकार स्थापित हो गया। श्रद्ध लोग भारत में और श्रागे बढ़ कर अपने साझा-का का विस्तार करना चाहते थे। पर वे सफल नहीं हो सके। कारक वह कि उनकी बाद को रोकने के लिये गुर्जर प्रवीहारी की मजबूत दीवार क्रायम थी। मीनमाल में इन वीर राजपूर्वी का स्वतंत्र राज्य क्रायम था। इनको परास्त कर अरव लोग भारत में आमे नहीं बढ़ सके। बाद में गुर्जर प्रतीहारों ने कनील को भी जीव लिया, और वे उत्तरी भारत की अवास राजनीतिक शिक्त बन गये । अरवीं ने गुर्जर मुब्रीहारों के बिरुद्ध दक्षिए के सष्ट्रकृट राजाओं से भी संधिकी । पर जन्हें सिंध से आगे बदने में सफलता नहीं मिली।

अरब लोगों ने ईरान के सासानी राज्य को जीत करके अपने अधीन कर लिया था। वे उत्तर-पूर्व में उससे आगे बढ़े। सम्य एशिया उस समय भारत का ही एक अंग था। स्रोतान आदि विविध प्रदेशों में भारतीय धर्म, भाषा और सम्यता का प्रचार था। सम्य एशिया के भारतीय राज्य लगभग आधी सदी सक अरबों का सफलता के साथ मुकाबला करते रहे। पर ७४१ ईस्वी में समरकंद के पास अरबों ने उन्हें परास्त किया, और ये सब प्रदेश अरब साम्राज्य में सम्मिलित हो गये। तब से बहाँ के बौद्ध लोग इस्लाम के अनुयायी होने लगे और धीरे सारे मार्य एशिया के लोग मुसलमान धर्म में दी चित हो गये।

हुणों की एक शासा का नाम तुर्क था। मध्य एशिया के भारतीय उपनिवेशों के संपर्क में आने के कारण इन तुर्कों ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। ये बौद्ध तुर्क विशाल खरब साम्राज्य की उत्तर-पूर्वी सीमा पर रहते थे। आठबीं और नवीं सदियों में अरबों का साम्राज्य अनुएण रूप से क्रामम रहा। सिंध से स्पेन तक विस्तृत यह अरब साम्राज्य बड़ा शक्ति शाली और वैभवसंपन्न था। पर जिस प्रकार गुप्त साम्राज्य पर हुणों के आक्रमण शुरू हुए थे, और उनके कारण विशाल गुप्त साम्राज्य पर हमले शुरू किये। वैभवपूर्ण अरब शासक इनका गुफ्ताबला नहीं कर सके और अरब साम्राज्य के भग्नावशेष पर अनेक तुर्क राज्य कायम हुए।

यद्यपि अरब साम्राज्य इन आक्रमखों से नष्ट-भ्रष्ट हो गया, पर इस्ताम में इस समय में सनुपम शक्ति थी। धार्मिक दृष्टि से मुसलमानों में अपूर्व जोश और जीवन था। परिखाम स्व हुआ, कि तुर्क लोग राजनीतिक हिन्द से विजेता होते हुए भी धार्मिक हिन्द से अरबों द्वारा परास्त हो गये। जैसे भारत के संपर्क में आकर यवन, शक, कुशाण और हुण आक्रांता भारत के धर्म और सभ्यता में दीचित हो गये थे, वैसे ही अब ये तुर्क आक्रांता इस्लाम के संपर्क में आकर मुसलिम धर्म और सभ्यता के अनुयायो हो गये, और उन्होंने बौद्ध धर्म का परित्याग कर इस्लाम को स्वीकार किया।

अरब साम्राज्य के भग्नावशेष पर जिन विविध तुर्क राज्यीं -की स्थापना हुई थ्रो, उनमें से राजनी का तुर्क राज्य एक था। इसका संस्थापक अलप्नगीन था। उसने राजनी में अपनी शक्ति को क्रायम कर अफगानिस्तान पर इमला किया। उन दिनों अभगानिस्तान के सब निवासी बौद्ध और पौरासिक धर्मों के अनुयायी थे । अलप्तगीन ने इन्हें परास्त किया, और इस प्रकार इंस्लाम का वहाँ प्रवेश हुआ। ६७५ ईस्वी में अलप्तगीन की मृत्यु हुई । उसके बाद सुबुक्तगीन राजनी का राजा बना । उसने हिंदुकुश पर्वत को पार कर भारत पर आक्रमण किया। उत्तरं-पश्चिमी भारत का राजा उस समय जयपाल था, जो माह्य स-साही वंश का था और जिसकी राजधानी भटिरहा थी। जय-पाल ने सुबुक्तगीन का मुक़ाबला करने के लिये जोर-शोर से तैयारी की। अन्य भारतीय राजाओं के पास सहायता के लिये संदेश भेजे गये। कन्नौज के गुर्जर प्रवीहार राजा राज्यपांत बढ़े उत्साह के साथ जयपाल की सहायता के लिये अमसर हुआ। इन्हीं गुर्जर प्रवीहार राजाओं की अदस्य शक्ति के कारण सिंघ के अरव शासक अब तक भारत में आगे नहीं बढ़ पाये ने। राज्यपाल के अतिरिक्त चौहान और चंद्रेल राजाओं ने भी जयपाल की सहायवा को। अफगानिस्तान में खुरैम नदी की भाटी में सुबुक्तगीन का भारतीयों राजाओं ने मिलकर मुकाबबा

किया । दोनों चोर से खूब वीरता दिखाई गई। पर विजय श्रंत में सुबुक्तगीन की ही हुई। सिंघ नदी तक तुकों का श्रधिकार स्थापित हो गया।

ं सुबुक्तगीन के बाद ६६७ ईस्बी में महमूद ग्रजनी की राज-गरी पर बैठा। यह संसार के सब से बड़े विजेताओं में से एक है। उसकी तुलना सीजर श्रीर समुद्रगुप्त से की जा सकती है। उसने राजनी के छोटे से राज्य को एक विशाल साम्राज्य के रूप में परवर्तित कर दिया। भारतवर्ष पर उसने बहुत से इमलें किये। पेशावर के प्रास एक लड़ाई में उसने एक बार फिर जय-पाल को परास्त किया। जयपाल के बाद उसका पुत्र आनंद्रपाल उत्तर-पश्चिमी भारत का राजा बना। उसने महमृद का मुक्रा-बला करने के लिये बड़ी भारी तैयारी की। उत्तरी भारत के बहुत से राजा आनन्दपाल की सहायता के लिये एकत्र हुए । पर इस बार भी महमूद की विजय हुई। १०१६ में महमूद ने कन्नीज पर आक्रमण किया और वहाँ के गुर्जर प्रतीहार राजा राज्यपाल को परास्त किया । महमूद के इमलों का यहाँ अधिक उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। उसने भारत पर दूर-दूर तक आक्रमस किये थे, और उनका परिसाम यह हुआ कि भारत के पुराने राजवंशों की शक्ति बहुत जीख हो गई।

सन् १०२० में महमूद की मृत्यु हुई। उसके बाद उसका विशाल साम्राज्य क्रायम नहीं रह सका। उसके उत्तराधिकारी निर्वल और मोग-विलास में लिप्त थे। उनके समय में राजनी का साम्राज्य बिन्न-भिन्न हो गया, और भारत में फिर अनेक स्वतंत्र राज्य क्रायम हो गये।

### (८)कनीन के गहरवार राजा

गाजनी के तुर्क सुलतानों के अक्रमखों के कारण क्योब के गुर्जर प्रतीहार राजाओं की शक्ति बहुत निर्वल हो गई सी उन्होंने तुकों का कर देना स्वीकार कर लिया था, और अन्य राजपूत कुल इस बात से बहुत असंतुष्ट थे। इसीलिये १०६० ईस्बी के लगभग चंद्र नाम के एक गहरवार राजपूत सर-दार ने गुर्जर प्रतीहार राजा के विरुद्ध विद्रोह किया और कन्नीज में एक नये राजवंश का प्रारंभ किया। चंद्रदेव गहर-बार बीर और महत्त्वाकांची राजा था, उसने एक बार किर कन्नीज के चीस साम्राज्य का पुनरुद्धार किया। कलचूरि राजा थशकर्म (कर्स का उत्तराधिकारी, समय १०७३ से ११२४ ईस्वी तक ) को परास्त कर उसने बनारस और अयोध्या तक के प्रदेशों को जीत कर अपने अथीन कर लिया।

चंद्रदेव के समय में ही दक्षिणी कर्छाट राजा विजयसेन बिहार बंगाल में चपनी शक्ति को बढ़ा रहा थां। जब उसने मगध पर आक्रमण कर पालवंशी राजा मद्दन पाल को परास्त्र करने के लिये आक्रमण किया, तो चंद्रदेव ने मदनपाल की सहायता की। चंद्रदेव की सहायता के कारख ही पाल लोग मगध में चपना शासन स्थापित रख सके।

११०० ई० में चंद्रदेव गहरबार की मृत्यु हुई। उसके बाद् मदनपाल गहरवार ने १११४ ई० तक और फिर गोविंद् चंद्र ने कन्नीज के शिक्तशाली साम्राज्य का शासन किया। इस समय उत्तरी मारत में गहरवारों के अतिरिक्त कलचूरि और सेन वंश के राजा भी काफी प्रवल थे। यद्यपि बनारस और प्रयाग के प्रदेश कलचूरियों से चंद्रदेव गहरबार ने जीन लिये थे, दो भी इस वंश का राजा यशःकर्ष बहुत प्रवापी था। उसने वंगाल के सेनवंशी राजा लक्ष्मणसेन के साथ मेंन्री की। लक्ष्मणसेन विजवसेन का पौत्र और बज्जालसेन का लक्ष्म या और १११८ ईस्वी में वंगाल की राजगही पर आखद हुआ था। लक्ष्मणसेन की सहायता शास कर यशःकर्ण ने काशी पर आक्रमण किया

भार मगाध पर भी हमले किये। लक्ष्मएसेन ने मगाध पर भारता अधिकार कर लिया, और पाल वंश के हाथ से मगाध वधा गोविंदचंद्र की अधीनवा से बनारस के प्रदेश निकल गये। ११२४ ई० में गोविंदचंद्र ने बड़ी शिक्षिशाली सेना के साथ एक धार फिर सेन और कलचूरि राजाओं पर हमले किये। इस बार यशःकर्ण और लक्ष्मएसेन परास्त हुए, और मगाध में फिर एक बार पालवंशी राजा मदनपाल राज्य करने लगा। पर उसकी रियवि गहरबार राजा गोविंदचंद्र के अधीन सामंव की थी, और उसी की कृपा वथा सहायवा से वह अपने राजसिंहासन पर आसीन रह सका था। विरहुत का राजा नान्यदेव भी उसकी अधीनवा स्वीकार करवा था, और उसी की कृपा के कारस अपने राज्य में क़ायम था।

गोविंदचंद्र के समय में एक बार फिर कन्नौज के साम्राज्य ने अपना पुराना गौरवपूर्ण पद प्राप्त किया। उसका राज्य दिल्ली से मगध तथा अंग तक बिस्तृत था। जिस समय गोविंदचंद्र कल्लूरियों के साथ युद्ध में ज्यापृत था, तभी अजमेर के चौहान राजा बिमहराज ने उत्तर की तरक आक्रमख कर दिल्ली के परिचम का प्रदेश ज़ीतकर अपने राज्य की सीमा को दिमान्त्रय की उपत्यका तक विस्तीर्ण कर लिया था। पर गोविंदचंद्र के राज्य पर बिमहराज ने हमले नहीं किये। वह शांति के साथ अपने विस्तृत साम्राज्य का शासन करवा रहा। गोविंद-चंद्र स्वयं शैव धर्म का अनुयायी था, पर उसकी रानी कुमार-देनी बौद्ध थी। वह मगध के एक सामंत राजा की कन्या थी। उसी के प्रभाव से गोविंदचंद्र ने अनेक बौद्ध विहारों की मरस्माव कराई और बौद्ध एंडिवों को दान आदि से संतुष्ट किया।

यद्यपि गोविंद्चंद्र की राजधानी कन्नीज थी, पर बह आयः क शो में निवास करता था। उसने बहुत से पंडितों को आसा दिया, और उसी के प्रयत्नों का यह परिमाम हुआ, कि कारी। नगरी भारतीय पांखित्य और विद्या का केंद्र बन गई। उससे पहले मगध के नालंदा, विक्रमशिला और उहएडपुरी के विदार भारतीय ज्ञान और शिक्षा के सर्वप्रधान केंद्र थे। पर उनमें मुख्यतया बौद्ध पंडित रहते थे। पौरामिक धर्म और विद्या का मुख्य केंद्र पहले भी काशी था, पर अब गोविंदचंद्र की संरच-क्या में इसने विद्या और ज्ञान के केंद्र रूप में जो ख्याति प्राप्त की, वह अब तक भी कायम है।

गोबिंद्चंद्र के बाद उसका पुत्र विजयचंद्र (११४४ से ११७० ई० तक) कन्नीज का सम्राट् बना। उसके समय में गहरवारों की शक्ति अञ्चएए रही। विरहुत के राजा नाम्यदेव की मृत्यु के बाद उसका लड़का रामदेव (११४० ई० में) वहाँ का राजा बना। वह विजयचंद्र की अधीनता स्वीकृत करता था और उसका होटा भाई मल्लदेव गहरवार सम्राट् के लड़के जयकचंद्र (जयचंद) की सेवा में नियुक्त था। मगध का पाल-वंशी राजा भी विजयचंद्र को अपना अधिपित मानता था।

११७० ई० में विजयचंद्र के बाद जयचंद्र कजी आ की राजगहीं पर आरूढ़ हुआ। इसके शासनकाल में शहाबुहीन मुहन्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण करने शुरू किये। महमूद ते
राजनी को राजधानी बनाकर जिस शक्तिशाली तुर्क साम्राज्य की
स्थापना की थी, उसका उन्लेख हम पहले कर चुके हैं। महमूद
की मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य निर्वल हो गया, और गोरी
अफ्रमान सरदारों ने अपना स्वतंत्र राज्य क्रायम किया। राजनी
से हीरात के रास्ते पर गोर नाम का एक प्रदेश है। वहाँ के
निवासी अफ्रमान लोग पहले बौद्ध थे। पर मुसलमान तुर्कों के
प्रभाव से वे स्वयं भी मुस्लिम हो गये थे। उनके सरदार अलाउद्दीन ने ११६० ई० में तुर्कों से राजनी को छीन लिया और

फिर पंजाब पर आक्रमण किया। अलाख्हीन का भतीजा और एक्तराधिकारी शहाबुहीन बड़ा प्रवाशी था। उसने ११८६ ई० सक पंजाब को जीव कर अपने अधीन कर लिया। अजमेर और दिल्ली के चौहान राजा पृथिवीराज ने ११६१ में तलाबड़ी के रखकेत्र में उसका मुकाबला किया। शहाबुहीन गोरी इस युद्ध में परास्त हुआ। पर अपनी इम पराजय से वह निराश नहीं हुआ। उसने बार-बार भारत पर आक्रमख किए। कहते हैं, कि पृथिवीराज से उसके १७।बार युद्ध हुए। अंत में बहें अपने प्रयस्न में सफल हुआ और पृथिवीराज को कैंद कर दिल्ली पर अपना अधिकार कायम करने में उसे सफलता प्राप्त हुई।

षीहानों के पराजय से अब शहाबुद्दीन गोरी के साम्राज्य की सीमा कन्नीज के गहरवार राज्य से बा मिली। ११६४ ई० में गोरी ने एक शक्तिशाली सेना के साथ कन्नीज पर आन्नमंख किया। राजा जयचंद्र ने बड़ी वीरता के साथ उसका मुकाबला किया। इटाबा के पास चंदावर नामक स्थान पर दोनों सेनाओं में बनबोर युद्ध हुआ, जिसमें जयचंद्र रामचेत्र में ही लढ़ते हुए मारा गया। उसकी मृत्यु के बाद उसके लड़के हरिश्चंद्र में युद्ध को जारी रखा। पर वह देर तक शक्तिशाली अफगान सेनाओं का मुकाबला नहीं कर सका। शीघ ही कन्नीज सीर काशी पर गोरी का अधिकार हो गया और प्रतापी गहरवार राजाओं के साम्राज्य का अंत हो गया।

#### (६) पास वंश का अंत

पालवंशी राजा मदनपाल (१८०६ से ११२४ ई० तक ) का संलोख हम पहले कर चुके हैं। वह अपने शासनकाल के अंतिम भाग में गहरवार राजा गोविंदचंद्र के अधीन हो स्था था। उसके बार के पाल राजाओं के नाम अविकास सप से सात नहीं हैं। वेबल राजा गोविंदपाल और पालपाल के नाम पिलते हैं, जो गहरवारों के सामंत सप से मग्रव में राज्य करते थे।

कनारस तक विजय करके गोरी ने मिलक इसामुद्दीन नाम के एक सरदार को पूर्वी संयुक्त प्रांत के प्रदेश पर शासन करने के लिये नियत किया। उसका एक सेनापित मुहम्मद विन किया। उसने पूर्व में आगे बढ़कर मगध पर इमले करने शुरू किए। उन दिनों मगध में कोई भी शक्तिशाली राजा न था। पालवंशी राजाओं की स्थिति एक साधारस जागीरदार व सामृत से अधिक न थी, यद्यपि अभी तक वे पुरानी परंपरा के अनुसार अपने को 'परमेश्वर परमभद्दारक महाराजाधिराज परमसौगत' विशेषण से विभूषित करते थे। गहरवार सम्राटों के परास्त हो जाने के बाद इन पाल राजाओं व कर्णाटवंशी नान्यदेव के उत्तराधिकारियों में कुछ भी बल शेष न रहा था। ये मुहम्मद विन बख्तियार की अफगान सेनाओं के सम्मुख सर्वथा असहाय थे। इन्होंने उनका कोई भी मुक़ाबला नहीं किया।

युहम्मद विन बिल्तियार को रोकने का प्रयत्न यदि किसी ने मगध में किया, तो . वे उद्दर्हपुर के विद्वार में रहने बाले भिक्खु लोग थे। उद्दर्हपुर (विद्वार शरीफ़) का यह बिहार उस समय बौद्ध धर्म और शिला का बड़ा केंद्र था। वहाँ सैकड़ों रथविर और भिद्ध लोग निवास करते थे। वे अंत तक अफगान सेनापित से लहते रहे। जब सब भिद्ध कतल हो गये, तो सुहम्मद विन बिल्तियार ने उद्दर्हपुर के विद्वार पर कड़जा कर लिया। वहाँ उसे पुस्तकों के अनंत मंहार के सिवाय और कोई मूल्यवान वस्तु नहीं मिली। सुहम्मद को समक नहीं आया कि

इत पुस्तकों का वह क्या करे। उसने आज्ञा दी, कि पुस्तकालय को आग लगा दी जाय। सदियों के ज्ञान और विद्या का यह अपूर्व भंडार अब अग्नि के अपूर्य हो गया और मगध पर अफ़गानों का अधिकार हो गया। पालवंशी सामंत राजाओं में इतनी भी शिक्त नहीं थी, कि वे बौद्ध भिन्नु ओं के साथ कंधे से कंबा मिलाकर इस विदेशी सेनापित का मुकाबला कर सकें।

इस प्रकार मगध के गौरवमय इतिहास का अंत हुआ।, इसके बाद फिर कभी मगध या पाटलीपुत्र में किसी स्वतंत्र भारतीय राजवंश ने शासन नहीं किया।

# छञ्बीसवाँ ऋध्याय

### इान और संस्कृति का केंद्र मगष

#### (१) नालंदा महाविहार

गुप्त साम्राज्य के हास के समय में और पाल राजाओं के शासनकाल में मगध भारत की प्रमुख राजनीविक शक्ति नहीं रह गई थी। सातवीं सदी से पाटलीपुत्र का स्थान कमीज ने ले लिया था। इस युग में पाटलीपुत्र के महाराजाधिराजाओं की अपेक्षा कमीज के सम्राट् अधिक शक्तिशाली थे। पर झान और संस्कृति की दृष्टि से अब भी मगध भारत का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था, और यहां के नालंदा, विक्रमशिला और उद्रुद्धपुरी में स्थित महाविद्दारों में न केवल भारत अपितु दूर-दूर के बिदेशों से विद्यार्थी लोग विद्यामहण के लिये आया करते थे। मगध के विद्वान् पण्डित इस काल में चीन, तिब्बत, जावा, सुमात्रा आदि सब जगह गये और अपने झानरूपी दीपक से उन्होंने सब स्थानों के अविद्यांधकार को दूर किया। राज्य नीविक शक्ति के चीए हो जाने पर भी इन सहियों में मगध सब देशों के आकर्षण का केंद्र रहा। हम यहाँ इन महा-विद्यारों के इतिहास पर संदोप से प्रकाश डालेंगे।

पटना जिले के विद्यारशरीफ नामक नगर से आठ मील की दूरी पर बिद्यार-बित्तियारपुर रेलवे के बदगाँव नामक स्टेशन से एक मील दूर, प्राचीन नालंदा महाविद्यार के संबद्धर अब तक विद्यमान हैं। नालन्दा का इतिहास बहुत पुराना है। महात्मा बुद्ध अपने धर्मचक का प्रवर्तन करते दूष

इस स्थान पर भी आये थे, और सारिपुत्र से उनकी यहीं पर भेंट हुई थी। बौद्ध अनुश्रुति के अनुसार सम्राट् अशोक ने इस स्थान पर एक विशाल चैत्य का निर्माण कराया था। बुद्ध के अन्यतम प्रमुख शिष्य सारिपुत्र ने यहीं पर निर्वाण पद पाया था। इसी उपलच्च में अशोक ने यहाँ बहुत सा दानपुण्य किया था। संभवतः, मौर्यकाल में भी यहाँ एक विहार था, जिसमें बहुत से स्थविर व भिच्च निवास करते थे। पर पाँचवीं सदी के शुरू में जब चीनी यात्री फाइयान मारत-अमण के लिये आया, तो वह नालंदा नहीं गया। उसने मगध के अन्य अनेक धर्म-स्थानों के दर्शन किये, पाटलीपुत्र में कई वर्ष रहकर उसने बौद्ध प्रयों का अनुशीलन किया, पर नालंदा के विहार की उसके समय में इतनी प्रसिद्धि नहीं थी कि वह वहाँ जाता और कुछ समय वहाँ भी ज्यवीत करता।

पर सातवीं सदी में जब ह्यू प्रनत्सांग भारत आया, तो नालंदा का महाविहार बहुत प्रसिद्ध हो चुका था। वहाँ हजारों स्विवर और भिद्ध निवास करते थे। दूर-दूर से विद्यार्थी वहाँ विद्या पढ़ने के लिये आते थे। ह्य एनत्सांग स्वयं वहाँ देर तक रहा, और विविध धर्मप्रंथों के अनुशीलन में व्याप्टत रहा। नालंदा की उन्नति फाइयान के बाद गुप्तों के शासनकाल में विशेष रूप से हुई। गुप्त सम्राटों के संरच्छा और सहायता से वह भारत का सबके प्रसिद्ध शिचाकेंद्र बन गया।

ह्य प्रतत्सांग के अनुसार नालंदा में छः बड़े-बड़े विहर है। जिन्हें शकादित्य, बुधगुप्त, तथागतगुप्त, बालादित्य और वज्री नाम के राजाओं ने बनवाया था। ये सब गुप्तवंश के समाटी के नाम हैं। शकादित्य से कुमारगुप्त प्रथम महेंद्रावित्य का अभिप्राय है। इसने पहले-पहल पाँचवीं सदी के संबंध में नालंदा में एक विहार बनवाया। इसी कारण जब आव्यान भारत में आया था, तब तक यह बिहार नहीं बना था। हुमारगुप्त के बाद बुधगुप्त आदि विविध गुप्त सम्राटों ने अन्य अनेक
बिहार वहाँ बनवाये। इनके प्रयत्नों का यह परिसाम हुमा
कि जब हा एनत्सांग नासंदा गया, तो वहाँ उसने एक समृद्धः
श्रीर उन्नत शिचाकेंद्र को देखा, जिसमें हमारों शिचक और
विद्यार्थी विद्यान थे।

नालंदा के महाविहार में न केवल भारत अपितु सुद्र चोन, मंगोलिया, स्रोतान आदि से भी बहुत से विद्यार्थी अध्ययत के लिये आते थे। इन विदेशियों के साथ बड़ी शिष्टता तथा सहानुभूति का व्यवहार किया जाता था।' राजाओं दशु अन्य संपन्न व्यक्तियों की तरफ से सहाविहार को प्रभूत संपत्ति मिली हुई थी। चीनी यात्री का कथन है, कि "देश के राजा श्रमासे का आदर सन्मान करते हैं। उन्होंने १०० गाँकों की मालगुजारी विहार को दान की हुई है। इन गाँबों के दो सौ गृहस्थ प्रति दिन कई सौ पिकल (१ पिकल = ६६३ सेर ) चावल और कई सौ कट्टी (१ कट्टी = द सेर) घी और मक्खन विहार को दिया करते हैं। अतः यहाँ के विद्यार्थियों के सब वस्तुएँ इतनी प्रचुर मात्रा में मिलती हैं, कि उन्हें सब धावश्यक वस्तुओं को माँगने के लिये कहीं जाना नहीं पहता, उनके विद्याध्ययन की पूर्णता का, जिसके लिये वे यहाँ आये हैं, यही सावन है।" इससे स्पष्ट हैं, कि नालंदा के विद्यार्थियों को भोजन आदि सब विद्वार की ओर से मिल जाता था, इसके बिये उन्हें किसी चिंता की आव्ह्यकता नहीं थी।

बही कारण है, कि नालंदा में विद्यार्थियों की संस्था बहुत बहिक थी। हा एनत्सांग के अनुसार वहाँ शिक्कों और विद्या-बियों को संख्या दस हजार थी। नालंदा की आधुनिक खुड़ाई से इसमें कोई संदेह नहीं रहता, कि वहाँ बहुत बड़ी संस्था में भिंछु लोग निवास करते थे। खोदे गये विहार के प्रत्येक कमरे में एक या दो विद्यार्थियों के रहने की जगह है। प्रत्येक कमरे में सोने के लिये एक या दो पत्थर की शय्या हैं, साथ ही होपक और पुस्तकें रखने के लिए खाने बने हुए हैं। एक-एक विहार में इस तरह के कमरे सैकड़ों की संख्या में हैं। उनके बीच में बड़े आकार के चूल्हे तथा भोज्य साममी के लिये घर बनाये गये हैं। नालंदा के छः बड़े विहारों तथा अन्य छोटे संघारामों के इन सैकड़ों कमरों में यदि हजारों विद्यार्थी उस समय में निवास करते हों, तो इसमें आश्चर्य की कोई बात वहीं है।

नालंदा में विविध विषयों की उच्च शिक्षा दी जाती थी।
पाट्यक्रम में महायान संप्रदाय तथा बौद्धों के अन्य अठारह संप्रदायों के प्रंथों को विशेष स्वान दिया गया था। इनके अविरिक्त बेद, हेतुविद्या, शब्दविद्या, उपकरण, योगशास, तंत्रविद्या, सांख्य आदि दशन और उस समय के अन्य सम विद्यानों को भी यथोचित स्थान दिया गया था।

चीनी यात्री के अनुसार मालंदा में एक इजार अध्यापक ऐसे थे, जो सब सूत्रों जीर शाकों का अर्थ सममा सकते थे। पाँच सी अध्यापक ऐसे थे, जो तीस संप्रहों की पूर्णतया व्याख्या कर सकते थे। जौर दस ऐसे भी बिद्धान थे, जो पूरे पचास संप्रहों की व्याख्या मलीमाँति कर सकते थे। इस प्रकार स्पष्ट है, कि नालंदा में अध्यापकों की संख्या एक इजार से अपर थी। ये सब अपने-अपने विषयों के प्रकृषि पंडित थे। कुछ विद्वान ऐसे भी थे, जो संपूर्ण विद्याओं में निष्णात थे। यही कारण है, कि देश-विदेश के विद्यार्थी विद्यार्थी महस्य करने के लिये नालंदा पहुँचते थे। पर हर एक विद्यार्थी मालंदा में प्रयेश नहीं पा सकता था। बहाँ प्रवेश पाने के सिर्ण

एक परीचा को उत्तीर्ध करना पड़ता था। इसे द्वारपरीचा कहते थे, और यह एक पृथक शिचाविद के अधीन थी, जिसे 'द्वार-पंडित' कहते थे। इस परीचा को सुगमता से उत्तीर्ध नहीं किया जा सकता था। दस में से दो या तीन ही इसमें सफल होते थे। नालंदा में शिचा का मान इतना अच्छा था, कि वे ही यहाँ विद्यार्थी रूप में प्रविष्ट किये जाते थे, जो द्वार पंडित के कठिन-कठिन प्रश्नों का संवोषजनक उत्तर दे सकें। प्रत्येक विहार का पृथक्-पृथक् द्वारपंडित होता था। नालंदा की आधुनिक खुदाई में मुख्य द्वार के दोनों और के गृहों को द्वार पंडित का निवासस्थान माना जाता है।

६३४ ईं में जब बा एनत्सांग नालंदा पहुँचा, तो शीलभद्र महाविद्वार के प्रधान स्थविर या अध्यक्ष थे। वे सब सूत्रीं, शास्त्रों व संप्रहों के प्रकांड पंडित थे। उनसे पहले इस पद पर शीलभद्र के गुढ धर्मपाल विराजमान थे। शीलभद्र समवट के एक प्राचीन राजकुल में उत्पन्न हुए थे। भोग-विलास और समृद्धि की उनके घर में कोई कमी न थी। बचपन से ही उन्हें विद्या और संगीत से बड़ा प्रेम था। वे किसी सच्चे गुह की वलाश में अपना घर छीड़ कर निकल पड़े , और अनेक स्थानीं पर घूमते हुए नालंदा पहुँचे। यहाँ आकर उन्हें धर्मपाल के दर्शन हुए। जिस गुरु की खोज में वे देर से भटकते रहे के, बे अब उन्हें मिल गये। शीलमद्र ने धर्मपाल से प्रवृष्या ली और विधिपूर्वक शिला महण करनेका कार्य प्रारंभ कर दिया। अपूर्व प्रतिभा के कारण उन्होंने इतनी अधिक उन्नति की, कि तीस साल की आयु में ही वे धर्मपाल के शिष्यों में सूब से अधिक प्रसिद्ध हो नथे। बौद्ध दर्शन के ज्ञान में उनका अन्य कोई मुकावला नहीं कर सकता था। राजा (संमवतः उस समय के मगध सम्राट्) की इच्छा थी, की उन्हें सम्मानित करने के लिये एक

नगर जागीर के रूप में प्रदान करे, पर उन जैसे भिन्नु पंडित की किसी जागीर आदिकी आवश्यकवा नहीं श्री। जब राजा ने उन पर बहुव जोर दिया, तो उन्होंने जागीर लेना तो स्वीकार कर लिया, पर उसकी संपूर्ण श्रामदनी को नालंदा में एक मठ का सर्च चलाने के लिखे लगा दिया। इस मठ को उन्होंने स्वयं बनवाया था, और इसमें भी बहुत से विद्यार्थी शिचाप्रहस्त करते थे। आचार्य श्रीलभद्र ने अनेक प्रथों की रचना की। विशेषतया, योगाचार संप्रदाय के सूक्ष्म तत्त्वों को सममाने के लिये उन्होंने अनेक भाष्य लिखे। वे नालंदा महाविद्वार के कुलपति थे, श्रौर चीनी विद्वान हा एनत्सांग ने उन्हीं के चरखीं, में बैठ कर बौद्ध धर्म के गूद तस्वों का अनुशीलन किया था। हा एजत्सांग ने शीलभद्र को 'सत्य एवं धर्म का भंडार' लिखा हैं। हा एनत्सांग के समय में, नातंदा के अन्य प्रसिद्ध आचार्यों में चंद्रपाल, गुखमवि, स्थिरमवि, प्रमामित्र, जिनमित्र और झान-चंद्र के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इनमें से आचार्य चंद्रपाल बौद्ध धर्म के प्रकांह पंहित थे। धर्म के अनुष्ठानों से कोई इनकी समता नहीं कर सकता था। गुरामित और स्थिर मवि का यश उनकी विद्वत्ता के लिये सर्वत्र विस्तृत था। प्रभा-मित्र प्रसिद्ध वार्किक थे। जिनमित्र बड़े अच्छे वक्ता थे और झान-चंद्र बड़े प्रत्युत्पन्नमति तथा अपने चरित्र के लिये प्रसिद्ध थे। इन्हीं सब विद्वानों की कीर्ति से आफुष्ट होकर विद्यार्थी लोगः दूर-दूर से नालंदा पहुँचते थे.।

ह्यु एनत्सांग के कुद्ध समय बाद इत्चिंग नाम का एक अन्य चीनी यात्री भारत आया। वह नालंदा भी गया और सातवीं सही के श्रांतिम भाग में कई साल तक नालंदा में रहा। उसने भी अपने समय के अनेक प्रसिद्ध विद्वानों का उल्लेख किया है, जो उस समय में नालंदा में शिक्षा के कार्य में वत्पर थे। इस्

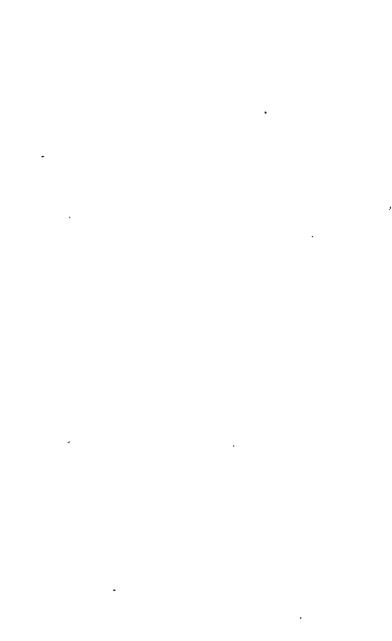



पाटलीपुत्र के स्नवशेप

भीनी यात्री के अनुसार नासंदा में शिक्षा प्राप्त करने से पूर्व प्रत्येक विद्यार्थी के लिये यह आवश्यक था कि वह व्याकरण की मली-भीनि पद कर हेतुनिया (तर्क या न्याय) अमिश्रम की (अंक्या-रिस्शा) और जातकों का अध्ययन करना होता था। इतनी पहाई करने के बाद, हार-पंडित की परीचा उपीर्थ करके ही कीई विद्यार्थी नालंदा में प्रविष्ट हो सकता था।

मासेदा में तीन बड़े पुस्तकालय थे, रत्नसागर, रत्नीदृष्टिं और रत्नारंजक। ये तीनों नालंदा के धर्मगंज नामक हिस्से में स्थित थे। इनमें से रत्नोद्धि पुस्तकालय सब से बड़ा था, उसकी इमारत नौ मंजिल ऊँची थी। इन पुस्तकालयों में बौब धर्म व अन्य विद्याच्चों के हजारों ग्रंथ संगृहीत थे। बिरेशी सुसलिम आक्रमणों द्वारा नालंदा के इन पुस्तकालयों का भी

जो विद्यार्थी नालंदा में विद्या का अध्ययन कर के जाते थे, उनका नाम महाविद्दार के मुख्य द्वार पर स्वेत अज़रों में झाँकत कर दिया जाता था। नालंदा के पढ़े हुए विद्यार्थी जहाँ राज सेवा के लिये यतन करते थे, वहाँ अमेंप्रकार का भी कार्व करते थे। इत्विंग ने लिखा है, कि नालंदा से शिक्षा प्राप्त करते के वाद बहुत से विद्यार्थी राजा के दरवार में जाकर वहाँ अपनी योग्यता अवर्शित करते थे और राजधेवा में नियुक्त होने का प्रयत्न करते थे। कोई आश्चर्य नहीं, यदि गुप्त साम्रास्य के विद्यार्थ में से ही चुने जाते हों, और गुप्तों के बाद कन्नीज आदि के जो शिक्षणां राज्य कार्यम हुए, वे भी अपने उच्च पदा विकारियों की नियुक्त करते हुए नालंदा के सुशिवित विद्यार्थियों की विद्युक्त करते हुए नालंदा के सुशिवित विद्यार्थियों की विद्युक्त करने हुए नालंदा के सुशिवित विद्यार्थियों की विद्युक्त करने हुए नालंदा के सुशिवित विद्यार्थियों की विद्युक्त करने हुए नालंदा के सुशिवित विद्यार्थियों की विद्युक्त अन्य भी अनेक

विदेशी विद्यार्थी नालंदा में पढ़ने के लिये आये। इनमें से इडि के नाम विशेषरूप से उल्लेखनीय हैं। अमण हा निचन (प्रकाश मित) सातवीं सदी में नालंदा आया और तीन वर्ष तक वहाँ एहं कर उसने विद्याध्ययन किया। ताय-ही (श्रीदेव) ने नालंदा से महायान संप्रदाय के प्रंथों का अनुशीलन किया। आर्यवर्मन मान का एक कोरियन भिद्ध नालंदा पढ़ने के लिये आया का नाम का एक कोरियन भिद्ध नालंदा पढ़ने के लिये आया का कहाँ रहते हुए ही उसकी मृत्यु भी हो गई थी। इनके अतिरि वहाँ रहते हुए ही उसकी मृत्यु भी हो गई थी। इनके अतिरि वहाँ ग, ओंकोंग, बुद्धकर्म, ताओं फंग, हिन सुन (प्रयासवर्मी के नाम जीन हिंग (प्राक्षदेव) आदि विदेश विदेश विद्यार्थियों के नाम जीनी अनुश्रुति में मिलते हैं, जिन्हों ने नालंदा में रहकर विद्या प्राप्त की थी। भारतीय संस्कृति ने नालंदा में रहकर विद्या प्राप्त की थी। भारतीय संस्कृति का उस युग में इतना प्रभाव था, कि इन विदेशी विद्यार्थियों आपने नाम भी भारतीय रह लिये थे।

नार्सदा का यह विश्वविक्यात महाविहार बारहवीं के कांच तक क्रायम रहा। दसवीं सदी से इस की महता है के लगी थी, क्योंकि इसके पढ़ीस में ही विक्रमशिला की प्रदेश के नये महाविहार उन्नित्य पर अम्रसर हों से। इन नये महाविहारों को उस समय के राजा में का सह स्था और साहाय्य विरोध कर्य से प्राप्त था। अतः विद्या वहाँ अधिक संख्या में जाने लग गये थे। नवीं सही के अब तक नालंदा भारत का सर्वेश गन शिलाकेंद्र रहा, और उसके वाह भी बारहवीं सदी तक उसकी सत्ता क्रायम रही।

## (२) विक्रमञ्जिबा

इस महाविहार का संस्थापक पाजवंशी सम्राट धर्मपूर्ध था, जिसका शासन काल ७६६ से ८०६ ई० तक है। धर्मपूर् ने अपने राजकोष से यह विशाल महाविहार बनबाबान

इसमें अध्यापन के लिये १०८ अध्यापक नियुक्त किये। धर्म-पाल के उत्तराधिकारी अन्य पाल राजा भी इस महाबिहार के संरक्ष तथा सहायवा में सदा जिसाहशील रहे। यरिकास यह हुआ, कि दसवीं सदी से यह भारत का सब से अमुख शिका केंद्र बन गया। समृद्धि और उन्नित के काल में इस महाविद्दार में छः विद्यार (कांसिज) थे, जिनमें से प्रत्येक में १०८ जान्यापक शिक्षा का कार्य करने के लिये नियुक्त वे। महाविद्वार के बारी और दुर्ग के समान एक प्राचीर बनी हुई थी। उसमें प्रवेश करने के लिये छः द्वार थे। तारानाय के वर्णन के आनुसार विस्थि द्वार का द्वार-पंडित प्रज्ञाकरमति था। पूर्वी द्वार का द्वार-पंडित रत्नाकर शांति, पश्चिमी द्वार का वागीश्वरकीर्ति, उत्तरी द्वार का नरोपंत, प्रथम केंद्रद्वार का रस्तवक और द्वितीय केंद्रद्वार का झानश्रीमित्र था। ये द्वारपंडित विक्रम-शिला में छः विहारों के प्रधान वे। इनके अधीन अत्येक विहार में १०८ अध्यापक शिक्षा का कार्य करते वे और सैकड़ों विद्यार्थी विद्याप्ययन में तत्पर रहते थे। विक्रमशिला में एक विशाल सभाभवन थां, जिसमें ५००० मनुष्य एक साम बैठं सकते थे । इससे सूचित होता है, कि वहाँ भी अध्यापकों और विचार्थियों की सम्मितित संख्या हजारों में पहुँची हुई की विद्यार्थियों के भोजन के लिये सत्र खुले हुए थे, जिनमें उने मुक्त भोजन व अन्य आवश्यक निर्वाहसामधी बाह्र हीती थी। इन सत्रों का सर्च चलाने के लिये पास राजाओं ने बहुत उदारता के साथ दान दिया था। राजाओं के असिरिक, अन्य धनी पुरुषों व जागीरदारों की और से भी जनक सत्रों की **च्यवस्था** थी।

विक्रमशिला की प्राचीर के सुबन केंद्रहार के एक ओर आचार्य नागार्जुन की और दूसरी और जानाय अविश औ मित्रमा वनी हुई थी। इसी द्वार के बाहर एक धर्मशाला थी,

नालंदा के समान विक्रमशिला में भी बौद्ध धर्म के विविध संप्रदायों, वेद, दर्शन, हेतुविद्या, विक्रान आदि सब विषयों की शिक्षा की जाती थी। पर इस महाविहार में विशेष रूप से तंत्र विद्या की पढ़ाई का प्रबंध था। तांत्रिक प्रक्रियारों और तंत्रका इस काल के बौद्ध धर्म के महत्त्वपूर्ण अंग बन गये थे। बाद प्रोदाखिक धर्म में भी तंत्रवाद का प्रवेश हुआ और पूर्वी के बाद में में भी तंत्रवाद का प्रवेश हुआ और पूर्वी के बाद में में सी तंत्रवाद का प्रवेश हुआ और पूर्वी के बाद में में सी तंत्रवाद का प्रवेश हुआ और पूर्वी के बाद में में सी तंत्रवाद की प्रवेश करा महत्त्व हो गया। शिक्षा में गंत्रवाद की शिक्षा विशेष रूप से दी जाती थी वहाँ के बहुद से धर्मामक और विकाधी स्वयं तांत्रिक का अनुष्ठान करते थे।

विक्रमशिला में पढ़ाई आदि की क्या ज्यवस्था थी।
संबंध में तिज्वती अनुश्रुति से अनेक महत्त्वपूर्ण वार्ते झात
है। इक्ष तिज्वती भिन्न विक्रमशिला के महान आवार्त्र
को अपने देश में निमंत्रित करने के लिये इस महाविद्या
आवे थे। विक्षत के राजा ने उन्हें इस कार्य के लिये किया
शिला संबा था। देखोंने वहाँ का जो वर्णन किया है, क्या
करने के सेट्य है—"प्रावः आठ बजे सब भिन्न एक स्वाक्त
पकत्र हुए। मुक्ते भी विद्यार्थियों के बीच में बैठने के लिये थे
दे दिया गया। सबसे पहले माननीय विद्याकोकित के
सिमंग्री
हुए विद्यार्थियों से मैंने पृक्षा—"क्या ये ही आचार्य अवि
इस् विद्यार्थियों से मैंने पृक्षा—"क्या ये ही आचार्य अवि
इस् विद्यार्थियों से मैंने पृक्षा—"क्या ये ही आचार्य अवि
इस विद्यार्थियों से मैंने पृक्षा—"क्या ये ही आचार्य अवि
उन्होंने उत्तर दिया—"है तिज्वती आयुष्मान् ! ये
विद्याकोकित हैं, जो आचार्य चंद्रकीर्ति के संप्रदाय की
परंपरा में हैं। ये अतिश के भी गुढ़ रह कुके हैं।" एक

जाचार्य गंज पर वैठे हुए थे, उनकी तरफ इशास करके मैंने प्रश्न किया क्या ये आचार्य अविश हैं ? मुक्ते बताया गया, कि वे श्रीमान नरोपंत हैं, जिनके समान धर्म का विद्वान बौदा में अन्य कोई नहीं है। वे भी अविश के अध्यापक रह चुके हैं। इसी बीच जब मेरी आँखें अतिश को दूँ दने में लगी थीं, विक्रमशिक्षा के राजा ने सभागवन में प्रवेश किया, और अपने असन्पर के गया। पर राजा के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने किये कोई भी छोटा या बड़ा भिन्नु अपने आसन से टठकर क्षदा नहीं हुआ। कुछ देर बाद एक अन्य पंडित ने सभाभवन में प्रवेश किया। उसके आने पर अनेक युवा भिद्ध व विद्यार्थी अपने आसनों से उठ खड़े हुए और उन्होंने इस पंडित की अभ्यर्थना की। उसके सस्मान में राजा भी अपने आसन है उठ खड़ा हुआ। राजा के खड़े होने पर अन्य अनेक पंडित भी इस विद्वान के सम्मानार्थ खड़े हो गये। मैंने समस्रा कि जिस व्यक्ति के लिये इतना सम्मान प्रदर्शित किया जा रहा है, वह अवस्य ही अविश होगा। मैंने पड़ौस में बैठे हुए विद्यार्थियों से एसके विषय में प्रश्न किया । उन्होंने सुने बताया कि इस भाषायं का नाम वीरवज है। मैंने जब उसके पांडित्य के संबंध में पूछा, तो उन्होंने कहा, वे इस विषय में कुछ नहीं जानहीं। चंद्र समामदन में सब आसन भर गये, तब माननीयों के भी माननीय भगवान अतिशा ने प्रवेश किया। वसके देशन से बाँखें रुप्त नहीं होती थीं। सब एकत्रिव सोग उसके देवस्थी गुसम्बद्ध और गुसकान मरे चेहरे को देसकर आरचर्यचिकत रह गरे। उसकी बगल में चावियों का एक गुज्जा लटक रहा मा भारतीय, नैपाली और विञ्नती सन उसकी तरफू पंकटक होकर देख रहे थे। सर्व समग्रत थे, वह उनके अपने देश का निवासी है। उसके मुख पर ऐसी तेजस्थित

भौर सरतता का माथ था, कि देखनेवालों पर जादू सा हो जाता था।

ंबही महा भोजस्वी आचार्य अविश विक्रमशिला महा विद्वार का प्रधान आचार्य था। उसका जन्म ६५० ईस्वी में गौड देश के विक्रमपुर नगर में हुआ था। इनके पिता का नाम कल्याएश्री और माता का नाम प्रभावती था। इनके पिता बहुई बनी और समृद्ध थे। पर अविश ने घर के सब सुखों को भार कर त्याग के जीवन का आश्रय लिया। इनकी प्रारंभिक रिल्हा उद्देश्वर के महाविहार में हुई। वहाँ शीलर चित नाम के स्थविर से उन्होंने प्रमुख्या प्रहुण की, और उनका नाम ही। कर श्रीज्ञान रस्य गया । उद्देखपुर में शिक्षा समाप्त कर 📲 ् सुमात्रा गये और वहाँ चंद्रकीर्ति तथा सुधर्मनागर नाम 🕏 प्रसिद्ध आचार्यों से शिचा प्रहण की। सुमात्रा में बारह की रह कर लंका होते हुए ये फिर भारत लौट आये । इस समर् तक इनकी विद्वत्ता और ज्ञान की चर्चा सर्वत्र फैल चुकी थी मनाध का राजा उस समय पालवंशी नयपाल था। द्वीपंकर भीक्षान अविश को विक्रमशिला के प्रधान आवार्य पद पर नियत किया। बाद में तिब्बत के राजा के निमंत्रस 🚍 स्वीकार कर अविश उस देश में चले गये, और वहाँ इन बौद्ध धर्म के प्रचार व संगठन के लिये बहुत महत्त्वपूर्ध की किया।

विक्रमशिला से परीचा उत्तीर्ध कर जो विद्यार्थी स्तावत होते थे, उन्हें मगध के राजा की ओर से पंडित की उपाधि की आवी थी। विक्रमशिला के इन पंडितों को सारे देश में आके की इच्छि से देखा जाता था। नालंदा के स्तावकों के ये भी उच्च राजकीय पदों पर नियत होते थे, और समाज इनका बहुत जैंदा स्थान माना जाता था। यहाँ के पंडितों कारमीर निवासी रत्नवजा, जानार्य जेतारि, रत्नकीर्ति, ज्ञानमी-मित्र जादि जपनी विद्वला के कारण बहुत प्रसिद्ध हुए। जन विज्ञत के राजा के निमंत्रण को स्वीकार कर आचार्य जित्रा विज्ञत बला गया, तो उसके स्थान पर ज्ञानभी मित्र विक्रम-शिला का प्रधान आचार्य नियत किया गया। इससे पूर्व बहु जन्मतम द्वारपंडित था।

यह प्रसिद्ध राजकीय महाविद्दार ठीक ठीक किस अगह पर विद्यमान था, इसका सन्तोषजनक निश्चय अभी तक नहीं हो सका। विद्वानों में इस विषय पर बहुत मतमेद हैं। यह ममय में गंगा के तट पर कहीं विद्यमान था। नालंदा के समान जब इसकी स्थिति का भी ठीक निश्चय हो जायगा, तो खुदाई हारा इसके भी अनेक अवशेष अवश्य प्राप्त होंगे। अफगानों के आक्रमण से वह भी सदा के लिये नष्ट हो गया। पर बारहवीं सदी के अंत तक यह अपने पूर्ण वैमन के साम क्रायम रहा था।

### (३) उद्देखर का महाविद्यार

विहार प्रांत के पटना जिले में विहारशरीफ नास का स्थानित है, जहाँ बारहवीं सदी के अंत तक एक महाविका विद्यमान था। इस नगर का पुराना नाम इस्टिएट था के बिद्या है। पुरी था। अरब लेखकों ने इसे अदबंद के नास से किसा है। नालंदा की कीर्ति के कम होने पर जब उत्तर में गंगा के तट पर विक्रमशिला महाविहार का वैभव बद रहा था, तब नालंदा के पढ़ोंस में ही केवल आठ मील की दूरी पर इस नये शिचाकंद्र का विकास हो रहा था। इस महाविहार का इतिहास अभी तक बिलकुल अंचकार में है। संस्थार इसके विकास में किसी शिकशाली राजा का हाल नहीं था, इसलिये इसका

उन्हों किसी राजा या सामंत की प्रशस्ति में नहीं मिलवा स्मानक यह भिद्धओं और विद्वानों के अपने प्रयास का परिसाम था। पर इसमें कोई संदेह नहीं, कि जब बारहती सदी के अंत में अफगानों ने मगध पर आक्रमसं किया तव उद्दरहपुर का यह महाविद्दार विक्रमशिला और दीनों की अपेदा अधिक उन्नत और समृद्ध दशा में ऐसा प्रतीत होता है, कि पालवंशी राजाओं की शक्ति इतिशी हो जाने पर विक्रमशिला को पर्याप्त सहायता नहीं प्राप हो पावी थी। नालदा का हास पहले ही शुरू हो चुका था बारहर्नी खड़ी के गहरवारवंशी राजा शैव घर्म के अनुवासी में इस सर्व्हपुर का यह महाविहार बौद्ध पेंडिवों की अपनी कृति था, और अपने विद्यादल से ही उन्होंने इसे काल भीर शिचा का एक महान् केंद्र बनाया हुआ था। नालंदा 🖷 पुराना गौरत अन उद्देखपुर में केंद्रित हो गया था। पान राजाओं के शासनकाल में वहाँ एक समृद्ध नगर का भी विकास हो गवा था, और मगभ के वे राजा पाटक पुत्र की बजा प्रधानतका वहाँ हिंदी तमे थे।

जब मुह्म्यद निन विश्वतियार ने काशी से आगे बद्द अना पर हमले किये, तो उद्देग्डपुर के शिचुओं ने ही उसका किया। अंतिम दम तक वे अफगान आकाताओं से युद्ध रहे, जब ने सन के सम मारे गये, तो दुर्ग के समान और प्राचीर से चिके हुए महाविद्यार पर अफगानों का हो गया और उन्होंने वहाँ के विश्वाल प्रतकालय को अन्ति अपेख कर दिया। यही गति नालंदा और विकमशिला महाविद्यारों की भी हुई। उस समय संसार में अपेकानों आविष्कार नहीं हुआ था। पुस्तकों की हाथ से नकल की खा सन्दे अन्ने प्रयो की प्रवितिष करा के उनका संग्रह किया जाय। यद्यपि विद्वानों और पंति के पास अपने अपने प्रश्न भी रहते थे, पर उनका प्रधान संग्रह पुस्तकालयों में ही रहता या। ग्रुसलिम आकांवाओं के कोप से जब नातंदा, विक्रमिश्न और उहरवहपुर के विशाल संग्रहालयों को आग लगा दी गई, वो प्राचीन भारतीय घम, विद्या और विक्रान के इन अक्ष मंग्ररों का सर्वनाश हो गया। इस समय में बहुत के पंति स्नोग मगभ से भाग कर उत्तर में नैपाल और विक्रात भी और को ग्रेम बहुतों ने सुदूर दिल्ल में जाकर आगय किया, को ग्रेम वहुतों ने सुदूर दिल्ल में जाकर आगय किया, विद्वा की सुद्र विश्व में का कोई मय नहीं था। यही कारण है, कि इस समय में संस्कृत के बहुत से प्राचीन मंग्र नैपाल, विद्वा , चीन और सुदूर दिल्ल में वो मिलते हैं, पर उत्तरी भारत में उनका सर्वणा लोप हो जुका है।

इस युग के वार्वार आकांवाओं का यही ढंग था, वे जहाँ भी इसले करते, खून की निद्याँ बहा देते थे, और वन वैश्वव को लूट कर नगरों व धर्मस्थानों को खाक में मिला देते थे। इसी समय के लगभग बौद्ध धर्म के अनुयायी वार्वार से नापित इसकू खाँ ने बगदाद पर आक्रमण किया। बगदाद उस समय सम्य अरबों के वैशव और विद्या का सबसे बदा केंद्र था। इसकू खाँ ने जहाँ बगदाद के बन और ऐरवर्ष को लूटा, खाँ उस नगर के प्राचीन पुस्तकालय को भी अग्निदेव के अपंच कर दिया। सम्य अरबों के साथ जो व्यवहार बीद्ध वार्वार ने किया, बही सम्य बौद्धों के साथ वार्वार अप्रवासों व तुर्की ने किया, बही सम्य बौद्धों के साथ वार्वार अप्रवासों व तुर्की

# (४) बौद वर्ग का विदेशों में प्रसार

गुप्तकाल के समृद्धि युग में विदेशों में भारतीय धर्मी का

जिस् प्रकार प्रचार हो रहा था, और भारतीय लोग सुदूर विवास सुदूर उत्तर-पश्चिम में जिस प्रकार विविध उपनिवेशों के स्थापना कर रहे थे, इसका वर्णन हम पहले कर चुके हैं। शुर्ती की शिक्त चीए होने पर और मगध की राजनीतिक प्रभुता नेव्द हो जाने के बाद भी यह प्रक्रिया जारी रही और नेव्द सगध के महाविहारों के ही हाथ में रहा। इस का संचेप के साथ वर्णन करना बहुत आवश्यक है, सातवीं सदी से बारहवीं सदी तक के लगभग ४०० वर्षों मागध इतिहास की यही सबसे महत्वपूर्ण घटना है।

क्रमारबीव चौर गुखवर्मन ने गुप्त सम्राटों के शासनक में जीन में बीद्ध धर्म के प्रसार के लिये जी यतन उनका निर्देश पहले किया जा चुका है। गुखवर्मन के समय पीछे ४३५ ई० में श्राचार्य गुणभद्र मध्यदेश से गये। संस्कृत की पुस्तकों को चीनी भाषा में अनुदित करने लिये उन्होंने बड़ा प्रयास किया। क्रस मिलाकर ७५ बौद्धः का चीनी मात्रा में अनुवाद किया गया, जिनमें से अब के 🖚 ही प्राप्त होते हैं। ध्या वर्ष की कायु में ४६८ ई० में बीन इनकी मृत्यु हुई। गुख्मद्र के बाद ४८१ ई० में धर्मजाव श्रीर छठवां सदी में धर्महचि, रत्नमति, बोधिहचि श्रीर गौत्र प्रज्ञाहिन नामके विद्वान् भारत के मध्यदेश से चीन गये, बौद्ध प्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद करने तथा वर्म प्रचार में व्यापृत रहे। चीन के लोग मगध तथा उसके समी के प्रदेशों को ही मध्यदेश कहते थे, और वहाँ नालंदा औ काशी उस समय विद्वानों के सबसे बड़े केंद्र थे। ये सब इन्हीं नगरों के महाविहारों से संबंध रखते थे। भारतीय पंति के निरंतर चीन में जाने का यह परिखाम हुआ, कि उस के विहारों में हजारों की संख्या में भारतीय भिद्ध निवास कर

general contraction of the second

क्षेत्री एक अनुस्रति के अनुसार बठवीं सदी के शुरू में चीन में मारतीय भिष्ठभी की संख्या तीन इजार के लगभग थी। इन्हीं भारतीय पंडितों के प्रयक्षों का यह परिसाम हुआ, कि बीद वर्ग की टिब्ट से छठवीं सदी बीन के इतिहास में सुवर्शवुग सानी जाती है। वहाँ का सम्राट् वृती बौद्ध धर्म का कट्टर अनुवायी भा । अपने जीवन के खंतिम माग में मारवीय आदर्श के अब सार उसने राज्य का परित्याग कर भिष्ठुकों के कायाय वस्त भारत कर सिने से। ४३६ ई० में वृती की प्रेरणा से एक बीनी विकास सारत इस घरेश्य से आया, कि वहाँ से अन्य बीह मंत्रीं को अपने देश में ले जाय। यह मंडल चीन को वापस लौटते हुए परमार्थ नाम के एक प्रसिद्ध विद्वान को भी अपने साथ से गया, और इसी के प्रयुक्त से चीन में बीद धर्म के सोगाचार संप्रदाय का प्रवेश हुआ। भिन्नु परमार्थ ने असंग और असुरंख के प्रथीं का भी चीनी भाषा में अनुवाद किया। अटवीं सदी के अम्य भारतीय पंडितों में, जो चीन गये, जिनगुप्त, इस-भद्र, जिनयश और गीवमधर्मझान के नाम विशेष हा से उस्तेसनीय हैं। इनमें से जिनगुप्त पेशावर का रहने वाला था, इसने भारतीय धर्मश्रंथों को चीनी में अनूदित करने के बिके एक संघ की स्थापना की। इस संघ में बहुत से भारतीय और चीनी पंडित शामिल हुए। इस संघ ने अपने उद्देश में अपूर्व सफलता प्राप्त की, और सैकड़ों संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद चीनी भाषा में किया।

सातवीं सदी के मध्यभाग में प्रसिद्ध की बी बिद्ध है एत-स्थांग भारत आया, वह अपने देश को लौटते समय ६४७ बौद श्रंकों को अपने साथ ले गया। जीने में रहते वाले भारतीय पंडित को कार्य कर रहे थे, उसमें इन मंथों से बहुत सहावता मिली। भारत के बौद्ध धर्म में उस समय बहुत जीवनीयां क

थी: इस्रोलिये नये नये बाचार्य दर्शन, घर्म बादि पर नवे नवे अंभी की रचनार्थे करते रहते थे। चीन के बौद्ध पंडित कि को बीद दर्शन के विकास में प्रयुत्नशील नहीं थे, वे पर्मेख्ड भारत के विविध आचार्यों द्वारा लिखे प्रंथों को भाषा में पद्कर ही धर्म व तत्त्वज्ञान की पिपासा को . लेवे थे। आठवीं सदी के प्रारंभ में आचार्य अमोधवक गया। वह तंत्रशास्त्र का बढ़ा पंडित था। मगध के बौद्ध विहारों में इस समय तांत्रिक धर्म का जोर था। अमोधवर्ष इश्रंत्रअंथों का बीनी भाषा में अनुवाद किया। चीन के भार्के भपार मदा थी। उसने उसे राज्यकर्णधार' और **इंद संबंध, की उपाधियों से विभूषित किया था।** और उसके अन्य साथियों से ही चीन में तांत्रिक वर्म का हुआ। ६७१ ई० में मझभी और फिर ६७३ ई० में के आचार्य चीन गये। ये नालंदा के निवासी थे। अक् मंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। १००४ वर्मरक अनेक पंडितों के साथ चीन गया। वह भी मनव निषासी था। ६६ वर्ष की आयु में १०४३ ईव में चीन उसकी सत्य हुई। इसके बाद सन् १०४३ में झानशी आचार्य ने मगन से चीन के लिये प्रस्थान किया। यह श्रंतिम आचार्य या, जो मारत से चीन में धर्मप्रकार तिये गया था। ग्यारहवीं सदी के बाद चीनी अबुशुति में ऐसे भारतीय पंडित का उल्लेख नहीं मिलता, जी चीन क भीत अर्भ के प्रचार में व्यापत रहा हो। तुनों के जो आप न्यारहवीं सदी के शुरू में मारत पर प्रारंग हो सबे के इस देश की व्यवस्था और शांति पर कठोर इठाराचात है था। इस नवे प्रकार के म्लेच्छों व 'यवनी' के आकृष्य भारत की जीवनीशक्ति निर्वेत पढ़ने तम मई श्री की

के महाविद्यार भी देर तक अपनी सता को क्रायम देखने में आसमार्थ रहे में । इसमें संदेह नहीं, कि अगध और भारत के अन्य प्रदेशों के पंडितों ने चीन जाकर वहाँ भारतीय धर्म, भाषा, सञ्चता, कला और संस्कृति के प्रचार के लिये की अनुपम कार्य किया, वह भारत के इतिहास के लिय अत्यंत गौरव की बस्त है।

चित्रत में बीह चर्म का प्रवेश चौथी सदी में शुक्र हुन क्षा सीन राजा अशोक के समय में जो बीद प्रचारक हिस्संब क्रीस, में धर्मप्रचार के लिये गये थे, संभवतः उन्हीं की शिष्य परंपरा ने बाद में तिब्बत में भी कार्य किया। पर इन आवार्यों के नाम इस समय तक ज्ञात नहीं हुए हैं। विव्यव में औं धर्म का प्रचार विशेष रूप से सातवीं सदी में हुआ। असे समझ तिब्बत में स्रोक् सेन् गम् नाम का प्रतापी राजा राज्य कराय था। इसकें दो विवाह हुए, एक चीन के किसी राजा की कुनारी से और दूसरा नेपाल के राजा अंग्रुवर्मन की कन्या संख्वीदेवी से। ये दोनों कुमारियाँ बौद्ध धर्म को मानने बाली थीं। इनके सभाव से राजा ने भी बौद्ध वर्ष को अपनाता। इसी के बंदी में भागे चल कर वि-सोक-दे-सेन विन्वत का राजा हुआ। इसका एक अमात्य चीन देश का रहने वाला और कहर वीस भा। उसके प्रभाव से राजा ने शांवरिक्त नाम के आर्जी आयार्थ को तिब्बत आने का निमंत्रम दिया। आनार्थ गर्थ-संस्व के सहयोग से शांतर चित्र ने विव्यव में बीब अर्थ का प्रचार किया । आठवीं सदी में इन भारतीय पंकितों ने विस्वद में अपना काम किया। वे मगध के निवासी वे । मगध के महिलाहारों के अनुकरस में विकाद की राजवाकी ल्हासा से क्रिस मीस दक्षिस-पूर्व में सम्-वे नामक नथान पर क्लोने एक महाविशार का निर्माण करायां । नद बहुत समय तक विक

मत में ज्ञान और विद्या का केंद्र रहा। यह अब तक भी विद्य-सान है, श्रीर विञ्वत के प्रसिद्ध विदारों में गिना जाता है। यह बौद्धों के सर्वास्तिवादी संप्रदाय का महत्त्वपूर्ण था । शांवरिचव इसी संप्रदाय के अनुयायी थे । अपने सहयोग के लिये बारह अन्य पंडितों को भारत से श्रीर इनके प्रयत्न से विञ्वती लोग बौद्ध भिन्न बनने पद्मसंभव .तांत्रिक अनुष्ठानों में विश्वास करता था, च प्रयत्नों से तिब्बत में तंत्रवाद का प्रवेश हुआ। इनके आर्यदेव, बुद्धकीर्ति, कुमारश्री,कर्खपति. कर्षश्री, सूर्यव्वज, सेन और कमलसील आदि अनेक भारतीय आचार्य 🗘 राये, और उन्होंने एक दुर्गम देश में भारतीय धर्म का का रताधनीय प्रयत्न किया। इन आपायों में कमत्तरीत नाम विशेष रूप से उक्लेखनीय है। उसे खास तौर पर से बुलाया गया था। कारण यह, कि एक चीनी बौद्ध भिच्न,जिस नाम हा-शंग था, इस समय बीन में बौद्ध धर्म के शून्यवाद संप्र क्ष का प्रचार करने में ज्यापृत था। भारतीय आचार्य स्तिवाद और माध्यमिक संप्रदायों के अनुयायी थे। हा-शंगे 🖥 मुकाबला करने के लिये यह आवश्यकता अनुभव हुई, भारत से एक प्रकांड पंडित को तिञ्चत बुलाया साथ। वह श्य से कमलशीस विस्तृत गये, और राजा के सभापविस में हुई भारी सभा में चीनी भिन्नु के साथ उनका शास्त्रार्थ हुआ शास्त्रार्थ में कमलशील की विजय हुई और हा-शंग ने अध हाथों से ही कमलशील को जयमाला पहनाई । कमलशील विकाद में बड़ा आदर हुआ। उसे लोग दूसरा भगवान मानने लगे। कहते हैं, कि इस मारतीय आचार्य का मसालों से सुरचित किया हुआ शव अब तक तिब्बत के विद्वार में सुरिवत है, और विव्यवी लोग उसे बदे सम्मान

द्दिस् से देखते हैं। इन भारतीय विद्वानों ने बीद धर्म के संस्कृत प्रथा का तिब्बती भाषा में अनुवाद भी शुरू किया। संस्कृत की पुस्तकों का विब्बती में अनुवाद करने के लिये जिन-मित्र, शीलेंद्रबोधि, दानशील, प्रज्ञावमेन, सुर द्रवोधि आदि श्रनेक भारतीय पंडित विञ्चत बुलाये गये, श्रीर इनके प्रयत्नों से न केवल संपूर्ण बौद्ध त्रिपिटक, अपितु अन्य भी बहुद से पंथीं का विव्वती भाषा में अनुवाद किया गया। नवीं सदी में यह प्रक्रिया निरंतर जारी रही, और अन्य भी अनेक भारतीय संदित विव्वत गये। तिव्वत में अनेक लोग ऐसे भी थे, जी बौद्ध धर्म के द्वेची थे, और भारतीय आचार्यों के प्रमुत्व की पसंद नहीं करते थे। इनके बिरोध के कारख दसवीं सदी में भारतीय पंडितों का विञ्चव जाना कुछ समय के सिये इक गया। पर ग्यारहवीं सदी में फिर स्पृति, धर्मपाल, सिद्धपाल, गुखपाल, प्रज्ञापाल, सुभूति, श्री शांवि और द्वीपंकर श्रीज्ञान अतिश आदि अनेक आचार्य विव्यव गये। इनमें अतिश के संबंध में अधिक विस्तार से लिखने की आवश्यकता है। वे विक्रमशिला महाविहार के प्रधान कुलपित थे। इनकी कीर्ति को सुनकर विब्बत के राजा ने एक दूतमंडल इस उद्देश से भेजा था, कि अविश को विन्यत में निमंत्रित करे। सत्तर वर्ष के वृद्ध होने पर भी आचार्य अविश विकात गवे और वहाँ जाकर उन्होंने बौद्ध धर्म को पुनः संगठित किया। अतिस बहुत षदे विद्वान थे, उन्होंने २०० के लगभग पंच लिखे, जिनमें कुछ पुराने संस्कृत प्रथों के विव्यवी अनुवाद भी वे। उनकी सत्यु विश्वत में ही हुई। स्हासा से बीस मीस की दूरी पर क्युंची नदी के तट पर उनकी समाधि अब तक विद्यमान है, और विव्वती लोग उसे बड़ी शहा की इच्छि से देखते हैं। विकाद में बौद्ध धर्म का जो संगठन आबार्य अविशाने

किया था, वही कुछ परिवर्तित रूप में अब तक विद्यमान है। अनुष के महाविहारों के विविध बौद्ध आचार्यों ने चीज और सिब्बत में धर्म और संस्कृति के प्रचार के लिये जो उद्योग किया, वह वस्तुतः अनुपम था।

#### ( ५ ) बृहत्तर मारत

समुद्र के पार सुरूर पूर्व के देशों में भारतीय उपनिवेशों है स्थापना किस प्रकार हुई, इसका विवरण इम पहले दे चुके हैं ग्रेप्स साम्राज्य की शक्ति के जीस हो जाने के बाद भी धारे सिवुनी सक वे उपनिवेश फलते-फूलते रहे, और इनमें मारतीय मेर्सी और सम्यता का प्रचार रहा। कंबुज देश के भारतीय राजाओं ने फूनान के शाचीन राजवंश की परास्त कर शक्ति को बहुत बढ़ा लिया था। वे राजा रीव धर्म के अनुवासी बे। कंबुजराज भववर्मा ने अनेक मंदिरों का निर्माख कर उन्हें शिवलिंगों की प्रतिष्ठा की थीं। फुनान की विजय के बाद संपूर्ण क्वुज साम्राज्य (कंबिडिया) में मारतीय पौराधिक संस्कृति का खूब प्रचार हुन्या। न केवल राजा, अपित अन्य घनी मानी सोग भी वहाँ मंदिरों के निर्माण में संबंध के ही समय में कंबुज भारतीय संस्कृति का बढ़ा केंद्र बन गर्या शिव, विष्णु, दुर्गी आदि पौरार्थिक देवी-देववाओं की बहाँ सर्वत्र होने लगी। बैद, पुरास, रामायस, सहस्यास आदि का सर्वत्र अध्ययन शुंख हुआ। साववीं सदी में म वर्षा, ईशानवर्मा और जयवर्मी वहाँ के राजा हुए। ईशानर मैं चंबुज में अनेक आश्रम बनवाये। जैसे बौद्ध धर्म । विद्यार कहलाते थे, वैसे ही पौराणिक वर्ष के मठों को अ कहते थे। इनमें बहुत से संन्यासी निवास करते थे. भिक्का की तरह धर्मप्रचार, विद्याप्ययन तथा शिक्र

ह्यापूत रहते थे। इसी के समय में विष्णु और शिव की समितित मूर्ति बनाई गई। आरत में वैष्णव और शैव पर्मी में परसर विरोध या। पर सुद्दे वृष्ण के मारतीय पंक्ति शिव और विष्णु में समन्वयं कर रहे वे। वक पीनी बाजी में हैशान नमां के शासन का वर्षन करते हुए जिसा है— देशानममी की राजधानी ईशानपुर हैं। वहाँ बीस हजार घर हैं। नगर के मध्य में विशास राजधासाद है। वहाँ राजा अपना दर्शार लगाता है। राज्य में तीन बदे नगर हैं। प्रत्येक में एक एक शासक रहता है। उच्च राजकमंत्रारी पाँच तरह के हैं। वे सर्वे शासक रहता है। उच्च राजकमंत्रारी पाँच तरह के हैं। वे सर्वे हैं। किर राजा उन्हें जासन महस्म तीन बार प्रध्या को मुद्दे हैं। किर राजा उन्हें जासन महस्म करने को करता है। गीलाइति में बैठकर ये राजा के साम मंत्रसा करते हैं। समा समाप्त होने पर ये पुनः घुटने टेकते हुए दरवार में बोब बार है। दरवार के द्वार पर शस्त्रों से सज्जत हजारों सैनिक सदा समझ रहते हैं।"

यह संभव नहीं है, कि हम वहाँ कंबोदिया के भारतीय राजाओं का उल्लेख कर सकें। पर नहीं सदी के जात में कंड्र का शासन करने वाले राजा यशोधमां का परिषय देना वहाँ आवश्यक है। उसने यशोधरपुर नाम से अपनी नई राज्यश्री मनाई थी। उसके ममावशेष अब भी अस्कोरबोम में स्पार्थ होते हैं। इसके चारों और ३३० फीट चौड़ी जाई है। उसके पारों और ३३० फीट चौड़ी जाई है। उसके पार्थ और ३३० फीट चौड़ी जाई है। उसके पार्थ की तरफ एक विशास प्राचीर कहाँ हुई है। उसके वर्ग कार है, जिसकी प्रस्थेक मुजा खेबाई में दी जीत से भी इब अधिक है। नगर के द्वार विशास बीड खेदर हैं। इन के दोनों और रचकों के निवास के लिये मकान बार्ड हैं। वीन सिर बाले विशास हाथों हारों की निवास के लिये मकान बार्ड हैं। वीन सिर बाले विशास हाथों हारों की मोनारों को खेवी चौठ पर थाने हैं।

सी फीट चौड़े और मील मर लंबे पाँच राजमार्ग द्वारों से नगर के सुध्य तक गये हैं। पक्की चिनाई के भिन्न-भिन्न आकृति कि कई सरोबर अब तक भी इन खंडहरों में विद्यमान अर के बीच में शिव का एक विशाल मंदिर है। इसके ती बंद हैं, प्रत्येक संद पर एक-एक ऊँची मीनार है। बीच मीनार की ऊँचाई भग्न दशा में भी १४० फोट के लगभग उँची मोनार के चारों वरफ बहुव सी छोटी छोटी मोनारें नके जारों बोर एक एक नरमूर्ति बनी हुई है। ये समाबि शिब की सुर्तियाँ हैं। इनके मस्तक पर शिव का तृतीय कामने हैं। इस विशास शिवमंदिर में जगह-जगह पर विकारी की गई है। मंदिर की दीवारों पर अनेकविष में वने हुए हैं। पौराखिक वर्ग के किसी मंदिर का इतते चौर विशाल अवशेष मारत में कहीं नहीं मिलते। उपनिया शारतीय किवने समृद्ध और वैभवशाली थे, इसका यह जी बागता उदाहरख है। बारहवीं सदी के पूर्वार्थ में कंबोडिया राजा सर्ववर्मा द्वितीय था । इसने एक विशास विष्णामंदिर निसीस कराया, जो अंक कोर वत के हर में अब भी विक है। आज कल यह एक बौद्ध विहार है। पर पहले पहला निर्मास विच्यामदिर के रूप में हुआ था। इस की बहुत बड़े परिमास की है। इसके चारों ओर एक जिस ही चौड़ाई ७०० फीट है। इस मील के समान ची को पार करने के लिये परिचर्म की वरफ एक चुन बार करने पर एक विशास द्वार है, जिसकी चौड़ाई १० से भी अधिक है। इसमें वीन मार्ग पैदल लोगों के लि दी रमा व हाथियों के लिये हैं। बाई और पार करने के बाद जो मंदिर है, वह भी बहुत उसकी जैंबाई १८० फीट के सगमग है। श्वकी

बहुद से चित्र पते हैं, जिन में पौराबिक गावाकों को चित्रिन किया गया है।

समयातर में कंबुज में भारतीय पौराश्चिक प्रयी का आध हो गया और उसका स्थान बीद वर्श ने ले लिया। दर इस मुदेश में प्राप्त संस्कृत के लेख, मृतियों व महिरों के अवशेष जा प्रम का अधीरमाति स्मर्थ दिलाते हैं, जब कि कंपुज भारत का ही एक उपनिषेश था, और वहाँ के राजा, पंडित व सर्वसामादन कीरा भारतीय जीवन ही व्यवीत करते वे । कुन्यूज के असूस शिचेंपा, मलाया, जावा, सुमात्रा जादि में भी बारहवीं सुदी वक भारतीय धर्म, भाषा, सभ्यता आदि का प्रचार रहा। 🙀 सब देशों के राजवंशों का इतिहास बढ़े महत्त्व का है अ इसमें जो शितालेख मूर्वियाँ व मंदिरों के अवशेष मिले हैं, वे सब भी भारत के प्राचीन गौरव के परिचायक हैं। इस सम उपवित्रेशी का इस काल में भारत के साथ घनिष्ट संबंध कायस बा। जावा, सुमात्रा में जिस राजवंश काशासन था, इसे रीसेंडू कहते थे। इसकी राजधानी श्रीविजय थी, जो अब सुमात्रा में पाले-न्त्रांग फहलाती है। पालवंशी राजा देवपाल के समय में शैक्ष बेरा का राजा बलपुत्र देवबर्मा था। उसने देवपाल से अस्ति नेकर नालंदा में सुवर्णद्वीप के विद्यार्थियों के लिवे अपनी की से एक जात्रावास (संपारामं) बनवाया । इनके सर्व के लिये देवपाल ने गया और राजगृह के समीए पाँच साम साम दिये बे, जिनकी आय से इस कात्रावास में निवास करने वाले विद्यार्थियों का सर्च चसता था। इससे सम्ब है कि सुद्र पूर्व के ये भारतीय अपनिवेश मगय के इने महालहारी को बढ़े आदर की हुन्दि से देखते थे, और अपने देश के विद्यायियों के महत्व किया के लिये वहाँ येजने के। संगय बृहतार मास्त कि अब भी संस्कृति और क्षान का केंद्र बना हुआ वा

## (६) बीख वर्षे का दास

भनेक गुप्त सम्राट् और मगध के पालवंशी राजा जिस बीद धर्म के अनुवायों थे, और जिसके महाविहारों के विद्रान आयार बारहवीं सदी तक ज्ञान और धर्म के संदेशवा होकर सुदूर देशों में जाया करते थे, वह मुसलमानों के आकर के बाद भारत में सर्ववा लुप्त सा हो गया, यह बात बड़े की है। मौयों के बाद भारत में पौराखिक वैदिक धर्म के स्वान का जो चांदोलन शुरू हुआ या, उसका उल्लेख इंस क है। भारत के सर्वसाधारण गृहत्य प्राद्याणी सम्बा का संयान क्य से बादर करते थे। वे विविध करंपराओं के अनुसार विविध प्रकार के अनुष्ठानों की करते थे, और सब संन्यासियों व भिद्धभी की एक सहस सैन करते थे। विदेशों में जो बीद प्रवारक गये, वे जनता म बई सम्बता और संस्कृति के संदेशवाह ह थे। वहाँ के मारत की अपेक्षा बहुत पिछड़े हुए वे । पर भारत में वे भर्म का मेतृत्य करते थे। यहाँ उन्हें किसी नई सञ्चता व में अमता को दीवित नहीं करना था। बीद संब की शिथिलता के साथ-साथ क्यों-क्यों अन्य धर्मी के .... संन्यासियों में जीवन और स्कृति बढ़ती गई, त्यों स्यों भिच्न औं का जनता पर प्रमान कम होता चला गया।

इसके अतिरिक्त, पौराणिक धर्म के पुनकत्वान के देवी-देवताओं की उपासना का प्रारम्भ हुआ था, वे आंद्र प्रचीन परंपरा के अनुसार सोगों के हृदय में गहरा सार्थ में बौद्ध लोग उनकी उपेचा नहीं कर सके विविध देवी-देवताओं को नये नामों से अपने देना शुक्क किया। मंजुश्री, तारा, अवलोकितेश्वर सी

में अतेक देवी-देवताओं ने बौद्ध धर्ममें भी प्रवेश करविषा कार् बौद्धों के को बहुत से संप्रदाव व उपसम्प्रदाव और की बहुत कर कर हो गये थे, उन्होंने पीराधिक कर्म से उनके भेद को बहुत कर कर दिया था। तंत्रवाद के प्रवेश से तो शक्ति के तपासक पीराधिक और तांत्रिक बौद्ध एक दूसरे के बहुत समीप का मने के स्मानवान के इस अववारों में पौराधिक कोगों ने हुद्ध को भी शामिल कर लिया था। जिस महाप्रवापी सिद्धा के अव्यवस्था न केवल गारत में अपित सदूर विदेशों में संस्कृत आधा, अव्यवस्था न केवल गारत में अपित सदूर विदेशों में संस्कृत आधा, अव्यवस्था स्मान को मारतीय संस्कृति के प्रवार में लगे थे, जिसके स्मान के समावान का साजात अववार नहीं था, तो अवा था। पौराधिक लोग बुद्ध को मानते थे और बौद्ध कोगा आयस के पुराने देवी-देवताओं और दार्शनिक विवारों को स्थिकार करते थे। इस दशा में यदि उनका आपस का भेद विलक्षण कम रहे जाय, तो यह उचित ही था।

गुप्त सम्राटों में कुछ बैच्छव, इस रीय और इस बीद में एक दी परिवार में भिम-भिन्न ज्यक्ति श्रिम-भिन्न वर्मों के कर्ति वार्थी हो सकते थे। सम्राट इपवर्धन सूर्य की उपासना करना था, सिव को मानता था और साय ही बीद स्वविद्याली महा दिन में और प्रीराधिक मंदिरों की सहाम्या करने में सोर प्रीराधिक मंदिरों की सहाम्या करने में संकोच नहीं करते है। भारत के विविध कर्ती में अप इस समय केवल उनके नेताओं में ही था। बीद मिन्न चपने महा-विद्यारों में रहते थे, प्रीराधिक संन्याकी मानदी और मठों में निवास करते थे। विविध वर्मों के इस विविध परिवा में प्राय शासा करते थे। विविध वर्मों के इस विविध परिवा में प्राय शासा करते थे। विविध वर्मों के इस विविध परिवा में प्राय शासा करते थे। विविध वर्मों के इस विविध परिवा में प्राय शासा करते थे। विविध वर्मों के इस विविध परिवा में प्राय शासा करते थे। विविध वर्मों के इस विविध परिवा में प्राय शासा करते थे। विविध वर्मों के इस विविध परिवा में प्राय शासा करते थे। विविध वर्मों के इस विविध परिवा में प्राय शासा करते थे। विविध वर्मों के इस विविध परिवा में प्राय शासा करते थे। विविध वर्मों के इस विविध परिवा में प्राय शासा करते थे। विविध वर्मों के वर्मों के प्राय वर्मों के प्राय वर्मों के वर्मों के प्राय वर्मों के प्राय वर्मों के वर्मों के वर्मों के प्राय वर्मों के वर्मों के वर्मों के प्राय वर्मों के प्राय वर्मों के वर्मों के वर्मों के वर्मों के प्राय वर्मों के वर्मों के वर्मों के प्राय वर्मों के वर्मों क

प्रधान कायम कर सेवा । साववीं सदी में अनेक ऐसे पौरासिक विकार आरस में हुए, जिन्होंने अपनी विहत्ता, तर्क और प्रभाव के सब की चकाचींघ सा कर दिया। प्रभाकर और कुमारिक केंद्र के नाम इनमें विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। कुमारिल ने में सिद्धांतों पर आक्रमस किए और वैदिक अनुष्ठानों माचीन दंशनपद्धति के गौरव को पुनदक्तीवित किया। में शंकरावार्ध ने सारे भारत में अमण कर बौद्धों के साथ बगह पर शासार्थ किए और बौद्ध मिलुसंघों के मुकाबले अपने मठीं का संगठन किया, जिनमें इजारी संन्यासी विद्या बार्व में व्याप्त रहने समे। इन संन्यासियों के सन्मुख बीव का का बसाव संद पढ़ गया। बौद्ध संघ को कायम हा ब्बार से अपर साल हो चुके बे, बैमवपूर्ण सम्राटों के वाब भौर साहाय्य से उसके पास अपार सम्पत्ति एकत्र हो गई का अग्रथ के महाविद्दारों में हजारों भिद्ध निश्चिन्त हो कर आनंद्र के साम जीवन ज्यतीत करते थे। उन्हें सोगों के पास भिन्नापाई सेकर जाने की आवश्यकता अब नहीं रही थीं। वे नाम की भिद्ध वे । इसके विपरीत आश्रमी और मठीं में रहने वाले संन्यासियों में इस समय नई स्फूर्वि विद्यमान थी। परिस्रा थह हुआ, कि भारतीयों की शदा बौद भिचुओं में कम हो व और वे संन्यासियों के अपदेशों को अधिक सन्मान के स भव्या करने लगे।

बारहवीं सदी के जंत में मुसलमानों के जाकमणों से बन्ध के महाविद्दार तथा जन्य स्थानों के संचाराम और प्र ने बहुए, तो बौद्ध भि खुओं का रहा सहा क्ष्माव हो कथा। उनके स्थान पर मुद्द वृद्धिक के संन्याधियों मुसलमानों के आक्रमणों से बचे रहे। रामानुक, राष्ट्र स्माद ने जिन नये धार्मिक आंदोलनों का सुक्रमात वि उनके मेंद्र दिखी भारत में ही के। वहाँ के संन्याची पृष्ट में भी सार भारत में पूनते हुए जनता को कम का मार्ग दिखाएं रहे। यही कारण है, कि पौराक्षिक वर्ष भारत से हुम मर्थ हुआ, और बौद्ध धर्म ओ पहले ही अपना प्रमाण सोना हुस कर जुका था, पारहर्षी सदी के बाद बारत से हुममान ही गया। बौद्ध धर्म के लोप के साथ मगस का बार्मिं के बेदान और जुझ हो गया।

#### (६) उपसंदार

पह है से मेगव की कथा की समाप्त करने हैं। एक इंचार है के अधिक साल तक पाटलीपुत्र भारत की राजनीविक रांकि का केंद्र रहा। मगध के 'विश्विगीषु' सम्राटों ने भारत है विविध जनपदीं को जीव कर जिस एकराट सासन की स्थापना की, वह इठवीं सदी तक क्रायम रहा। मगंध की अनावेतस्य-प्रचान 'शृत', श्रेखिय' और 'बाटविक' सेनायें अपने विशास बाह्माच्य पर सफलवा के साथ शासन करवी रहीं। इस सामाज्य के शासक राजवंश समय-समय पर बद्धते रहे। राजाओं के विदय कितनी ही कांवियाँ हुई, कर्कट समान राजपुत्री ने अपने जनकी का ही चाव किया, 'मृत्यों' ने अपने स्वामियी विदृह पहरांत्र कर स्वयं राजसिंहासन प्राप्त करने के स्वा यत्न किये । जात्य चत्रिय, शुद्रपाय कुल, आवस, प्राचन, वैश्य-सब प्रकार के राजकुकों ने पाटकीपुर के किहासब को मुशोमित किया, पर मैगव की राजशकि में और जंबर नहीं काने पाया । ववन, शक, इशाय, हुए जादि जी बाकांता कारत में आये, मणा की इस शकि को लिए रूप से नष्ट क सुने। माग्रव साम्राज्य की सीवा में समय-समय पर प्रवर कार्या हहा, पर उसकी चुहान के संजान मजनूत राक

शक्ति इन सब विभ वाघाणीं का सफलता के साथ गुकावेसा

प्रश्ती रही।
रासों हारा स्थापित इस विशास साम्राज्य की अपेचा भी
सगम का वह धर्मसाम्राज्य अधिक महत्वपूर्ण है जिसका उपक्रम
सगम का वह धर्मसाम्राज्य अधिक महत्वपूर्ण है जिसका उपक्रम
सगम और ज्याप्त हारा हुआ था। धर्म द्वारा मगम
अयोक और ज्याप्त हारा हुआ था। धर्म द्वारा मगम
भिक्ता ने न केवस सारे मारत की विजय की, अपितं
विदेशों में अपनी भाषा, धर्म, सम्यता, कला और संस्कृति
साम्राज्य स्थापित किया। जो न्लेच्छ आकांता भारत में
साम्राज्य स्थापित किया। जो न्लेच्छ आकांता भारत में
साम्राज्य को लिये आवे, वे भी मगध के इस धर्मसाम्राज्य
समीन ही गये। मगभ की राजनीविक शक्ति को नच्ट हुए,
का स्थार वर्ष से अधिक हो चुके हैं। पर उसका धर्मसाम्राज्य
सम्भ तक भी कितन ही देशों में अवशिष्ट है। मगध की गौरक

## सत्ताइसवाँ अध्याय

# तुर्क, अफ़गान और मुगलों का बासन

(१) लखनौती के खिलुकी सरदार

मुहम्मद बिन बल्खियार किलबी ने उद्धवस्पुर के महाविद्यार का थ्यंस कर, किस प्रकार संपूर्ण बगप में जापना जाविपत्य स्थापिक किया हा, इसका उस्तेस नहते किया जा चुका है। क्यों के गहरवार साम्राज्य के पतन काल में जो विक्यि बोट-कोटे राजा पूर्वी भारत में कायम हो गवे थे, वनमें से बहुतों के साथ गुहम्मद खिलजी के युद्ध हुए और धीरे और उसने चुनार के पूर्व से शुरू कर गंगा नदी के साथ-साथ यगन और गौड़ ( पश्चिमी बंगाल ) पर अपना अधिकार कर लिया। उसने ससनीवी को अपनी राजभानी बनाया, और प्राचीन 'प्राच्य' देश में पहले-पहल एक मुसलिम सल्तनत की स्थापना की। पाटलीपुत्र का प्राचीन गौरव और वैभव इस समन लुक हो गया था। इस समृद्ध नगरी में इस काल में संबहरों के अविरिक्त कुछ रोप न रहा था। लखनौती के खिलकी शासकी के राज्य में मगभ और उसकी प्राचीन राजधानी पाडकीयुक सी अंदर्भेद थी, यदापि उसके राजनीविक महत्त्व का इस समय सर्वया लोप हो चुका था।

बुद्दम्मव गोरी ने भारत के विविध अदेशों को जीतकर जिल शासन का स्वपात किया, वह सामंत्रवहिक ( प्रयूचस विश्वय ) पर आमित गा। गोर के सम्बद्ध के अवीन दिल्ली में इयुव्दीन ऐकक का सासन वा । उसकी स्थित एक स्वतंत्र महाराआधिराज के समान थी। इयुव्दीन के अधीन बहुत से

गुजिसाकी सेवापित सामंत क्षा ने विविध प्रदेशों का शासन हरते हैं। दिस्ती के सुलवानों की शक्ति बनकी सेना पर निर्भर बी। जिसके हाथ में सेना रहती, उसी के हाथ में राज्य रहता का। दिस्ती के सुलतान के अधीन विविध सेनापति विविध अदेशों का शासन करने के लिये नियुक्त थे। इनके पास सेना इस किये रसी जाती थी, कि अपने प्रदेशों में ये व्यवस्था और शांवि कायम रखें, और नये प्रदेशों को जीतकर दिल्ली सस्तनत के अधीन करें। पर इन्हें जब भी अवसर मिलता वे अपने को स्वतंत्र राजा उद्घोषित करने में जरा सी संकोष व करहें। अपनी सेना की सहायता से ये समय-समय पर विद्रोद करते वहें और दिल्ली के मुलतानों को सदा इस प्रयत्न र क्यों रहना पड़ता, कि इन्हें जीत कर अपने काबू में रखें। प्रार के शासक इन सेनापतियों के अधीन भी बहुत से सरवार सेनापृति रहते थे, और वे भी विद्रोह करके अपनी सत्ता स्थापित करने व अपने स्वामी के विकद्ध विद्रोह करने वस्पर रहते थे। लखनीती के खिलजी सरदार नाम को वो के युक्तान के अधीन थे, पर वस्तुतः उनकी स्थिति स्वा महाराजाओं के समान थी। उन्होंने अपने साहस नार के आधार पर, अपनी सुम के अनुसार ही पूर्वी भारत में नये राज्य की स्थापना की बी, और यही कारख है कि उसे उनका शासन स्वतंत्र महाराजाकों के सहरा था।

१२०४ ई० में गुहम्मद बिन बस्तियार सिलबी की व हुई। इसके बाद तसनीती के बिविध कि सजी सरहार (का आजस में लड़ने तमे। इस स्थित से जाम उठाकर कु रेकक ने तसनीती पर हमला किया, और शिक्सी सर की युक्क में परास्त कर मगध और गौड़ पर अपना अधि कर लिया। सिल जी सरहारों ने विकश होकर विक्सी यान की व्यक्षित्तवा स्वीकार की। यह १२१० हैं० में अनुसूति ऐयक की मृत्यु के बाद लखनीवी में किए विश्वोह हुआ। जिल्ला स्वाहिता ने परस्पर मिलकर गया प्रदेशन क्या की अपना नेवा चुना, और एक बार फिर लखनीवी में स्वतंत्र किलाजी शासन की स्थापना की। गया प्रदेशन बढ़ा प्रवाही और महस्वाहती था। इसने न केवल मगय और मौड़ पर हदता के खाँच सामान किया, व्यक्ति एसी वृंगावा और विश्वास के स्वतंत्र प्रदेश प्रदेश प्रदेश के स्वतंत्र प्रदेश के स्वतंत्र प्रदेश के स्वतंत्र प्रदेश प्रदे

विका में कुतुन्दीन देवक के बाद वसका दामाद करवना क्षिण से १२३६ ई० तक) सुलतान बना । उसने उत्तरी असी में विल्ली की संल्तनत की कायम करने के बिने पका क्योंने किया। १२२४ ई० में उसने लखनीती पर भी इमझा किया भीर वहाँ के खिलजी सुलवान गयासुरीन को अवनी अधीलता स्वीकृत करने के लिये विवश किया। पर अस्तमश के दिस्सी लीडते ही गयासुरीन ने फिर विद्रोह किया, और एक बार किर अपने को स्वतंत्र मुलवान उद्घोषित कर दिया। अगसे साम १२५६ ई० में अल्तुमश ने बड़ी तैबारी के साथ समानीती पर इसका किया । गयासुदीन सदाई में मारा गया भीर सम्ब बरा ने अपने पुत्र नासिकरीन गरमूर को ससनीती का सीवार सासक नियुक्त किया। पर वहाँ के खिलजी सरकार सुनेवत के साथ काम में नहीं कार्य । उन्होंने कार में श्री अनेक कार विक्ती अस्तित्व के विकत्त विहोद किने। पर अन्वनंत्र संपूर्ण क्यारी अस्ति के असना शुरुष और संवाधित शासन स्थापित करने के का वा । इसने बार बार समामित वर पहाई की, मीर की के अपने वर रव में सकत हुआ। उसके निरंबर

बाकसामी से खिलजी सरहारों की शांक दूट गई। १२२८ के सक ६० वर्ष निरंतर लखनीती दिल्ली के शांकिशां बी सुबतातों के अधीन रहा। वहाँ नियुक्त प्रांतीय शासक स्वांताल के प्रदेशों पर निरंतर शांसन करते रहे। बारत में अभी तक अनेक प्रांचीन राजवंश स्वतंत्रता के सारत में अभी तक अनेक प्रांचीन राजवंश स्वतंत्रता के राज्य करते थे। बखनीती के इन प्रांतीय शासकों ने उनके से राज्य करते थे। बखनीती के इन प्रांतीय शासकों ने उनके से सुद्धों को जारी रखा, और धीरे-धीरे सेन, कर्जाट आदि राजवंशों का अंत कर अपनी सल्तनत का विस्तार किया।

इन साठ वर्षों में दिल्ली की राजगद्दी पर बाद सुस्रतान रिवाया बेगम (१२३६ से १२४० तक), कौर बन (१२४० से १२५० तक) ने राज्य किया। बस्रवन के शासक काल के अंतिम भाग में उसका बढ़ा लड़का नासिका बुगड़ा लखनौती का शासक था। पिता की मृत्यु के बाद समनौती में स्वतंत्र हो गया।

### (२) तुगसकों का कासन

बलवन की मृत्यु के बाद जब नासिकरीन बुगड़ा में स्वतंत्र हो गया, तो दिल्ली के राजियहासन पर भारूद हुआ । यह बलवन का पोता था। वह बड़ा लंपर स्वेच्छाचारी था। उसे अभी शासन करते हुए चार वर्ष है। से, उसके अत्याचारों या ज्यादितयों से तंग आ कर उसके शक्तिशाली सेनापति जलालुरीन सिलजी ने उसके शक्तिशाली राजिया और केंद्रवाद को करते दिल्ली राजगरी पर अपना अधिकार कर लिया।

पर तसनीती में बतवन के बंशज स्वतंत्रतापूर्वक करते रहे। नासिकडीन (१२८७ से १२६१ ई० सक) के बाद दो तड़कों ने १३२२ ईस्वी तक बहाँ का शासन किया। वे तदके भी अपने पिना के समान ही मतापी ने। इतमें से मैकोस ने १२६१ से १३०० तक और फिर शम्युरीन ने १३०० में १३१० तक राज्य किया। इनके राज्य में संपूर्ण नेमाल गामिस ही यवा था। इन्होंने पूर्वी भीरत के बचे-सूचे प्राचीन राजवंशी के साथ युद्ध जारी रसे, और भीर-भीरे विष्टार व वंगाल कर साथ युद्ध जारी रसे, और भीर-भीरे विष्टार व वंगाल कर अपना सुदद शासन स्थापित कर सिवा। इस स्थान दिल्ली के अपना सुदद शासन स्थापित कर सिवा। इस स्थान दिल्ली के अपना सुदद शासन स्थापित कर सिवा। इस स्थान दिल्ली के प्राचीन तथा दक्षियों भारत के विविध स्थान दिल्ली के स्थान है सिवा गुद्ध में स्थापत में। वंग्होंने स्थानीयों के इस स्थान द्वितिक गुंकी की का कर स्थान प्राचीन करने के सिवा को विशेष

शन्सुदीन के चार लड़के थे। सक्तनीती की राजगदी दर किसका अधिकार हो, इसके लिये उनमें आए वृद्ध की प्रतिन हुआ। ब्राखिर, दो भाइयों ने अपनी सहाबता के विने दिस्ती के सुलतान से सहायता की याचना की । इस समेव तक, दिनती में जवालुरीन खिवजी द्वारा स्थापित खिबजी वंश का जंद है। चुका था, और सेना की सहाबता से ग्रवासुदीन दुगलक ने विक्ती के राजसिंहासन पर अपना अधिकार कर सिया थीं। पुलतान गर्गासुद्दीन दुगलक ने लखनीती के राज्य में इस्तक्ष करने के इस सुवर्शीय अवसर की हाथ से नहीं जाने दिया। लसने एक बड़ी सेना संकर, ससनीती के आत युद्ध में इस्ते के करने के लिये, पूर्व की और मंखान किया। इस विजयमंत्रा में इसने न केवल संसनीती पर अपना अधिकार कर लिया, अधित सारे विहार और बंगाल को जीवकर दिल्ली को सरवनत कियोन कर दिया। गंगा के उत्तर में तिरहुत के प्रदेश पर निंद तक भी प्राचीन कसीट वंश का शासन था, जिसके राजा मिथिको को राजधानी बनाकर स्वतंत्र रूप से शासन करते थे।

गुवासुद्दीन तुगलक ने मिथिला पर भी इसला किया, और के राजा इरिसिंह देव को परास्त कर अपने अधीन किया सत् १३२४ ईस्वी में गयासुरीन की मृत्यु हुई। उसके क्रमाद तुगलक दिल्ली की राजगरी पर आकद हुआ। बहुत ही शिक्ति, बिद्धान तथा सुयोग्य व्यक्ति या । अपने हैं तुर्क व अफगान सुलतानों में उससे अधिक योग्य ्बिद्धान चन्य कोई मुलवान नहीं हुआ। उसकी स्मर् भद्भव थी। उस ग्रुग में जो भी विद्यार्थ थी, मुहम्मद तुगलक स्थात वा । वह गखित, ज्योतिष, दरीन, विद्यान, कार्य स्म विक्यों का पंडित था। कविता व साहित्य का बका शीक था (स्वयं कट्टल मुसलमान होते हुए भी उसमें बन ववा नहीं थी। शासनकार्य में वह प्रमीवार्थी को अपना प्रदर्शक नहीं मानता था। उसके दरवार में बहुत से, क्या साहित्यसेवी निवास करते है। जहाँ ग्रहम्भद दुनक इतने गुण के, वहाँ दोषों की भी उसमें क्सी नहीं थी। में बहु बहुद कठोर या। अनेक बार उसकी कठोरता, और अस्याचार के रूप में परिशात हो जाती थी। उसमें बि त्मकता का बहुत अभाव था। उसने अनेक ऐसी बनाई, जिन्होंने काम की अपेशा नुकसान अधिक 🚍 कोषी भी बहुत या। अनेक बार गुस्से में भाकर हुन आप को भूल जाता था, और लोगों के साथ बका हार करवा था। इसी का वह परिवास हुआ, कि काल में दिली की सुविशाल सन्तनत जिल-भिन होने हो गई । साम्राज्य के अनेक मार्गों में बिद्रोह हुए और प्रांतीय शासक व सेनापति अपने अपने सेत्र में स्वा लग गरे 1 सन् १३३६ में निहार बंगाल में फिर विद्रोह हुआ

सन १३४१ में मुहरूगद तुगलक की सत्य हुई कीर भवरो माई फीरोज शह तुगलक दिली का मुख्यान बना कि १३४४ में उसने निद्वार बंगाल के प्रदेशों को फिर से अक्ट अवीत करते के लिये एक बढ़ी सेना को साथ ले बढ़ाई की असर के उसर में गोरकपुर और विरहत के दास्ते बह कार्ग की और शम्मुरीन इतियास पर आक्रमण किया। कर मार्की वक दोनों पत्तों में लड़ाई जारी रही। शन्सुदीन को पूर्वनक परास्त करने में फीरोजशाह उफल नहीं हो सक्ता विस्तुत और विद्वार के प्रदेशों को उसने और क्रिया, पर जनाक कर शान्सुदीन का स्वतंत्र शासनं कायम रहां । इस समन विदार का प्रदेश दिल्ली की सक्तवत के अंकर्णत हो गया। पूर्वी आरव पर आक्रमण करते समय औरोजराह तुगसक ने एक नई मगरी. की स्थापना की जिल्ला साम जीवपुर है। यह नगर जसने अपने मार्ड ब्या (शहकाद तुगलक) के नाम पर वसाया का कहाँ सस्तनक के पूर्वी प्रदेशों का शासन करने के लिये प्रक व्यक् प्रांतीय सामक की नियुक्ति की गई, जिसे महिक उस् सार्व माध्यदेश का शासक) की क्यांचि दो गई। विरद्धत और किहार के प्रदेश इब मिलक उस-राई के शासन में शामिल कर 13 PA 1

(३) पदी सुबतानों पा पासन

क्ष कार है कीरोचराह तुमलक की मृत्यु हुई । उसके

बाद दिल्ली की सक्तनत की शक्ति वीया हो गई। विवि प्रतिविध शासकी, सेनापविधी व अधीनस्य राजाओं ने प्रार्थभ कर दिवे। राजपृताना के जिन विविध राजाओं श्रृंबाडरीन खिलजी जैसे प्रवापी सुबवानों ने अपने किया था, वे सब अब स्वतंत्र हो गये, और गुजरात. बिखी भारत आदि सल्तनत के सब दूरवर्ती प्रदेशों में अक्रमान सेनापवियाँ ने अपने नये स्वतंत्र राज्य स्थापित इसी समय तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। वह एवं बिबेता और साम्राज्यनिर्माता थां। इसने मध्य ने शक्तिशासी सामाज्य की स्थापना की थी। शिवशक्ति की अस्त ज्यस्त दशा की देख कर उसने कार्यस किया। मुलवान, दीपालपुर आदि के जीवता हुआ बह दिल्ली तक भा पहुँचा। रास्ते में उसने पर भयंकर अत्याचार किये। उसके इसली से सैकड़ी भीर नगर नष्ट हुए। लाखों भादमी कतल हुए भीर 📖 कर किये गये। इस समय दिल्ली में कीरोजशाह का विकारी महमूद दुगलक राज्य करता था। उसने सेना कर दिल्ली के बाहर तैमूर का मुकाबला किया। पर उसे कर सकना सुराम बाद न थी। महमूर हार गया ने विजेता के रूप में दिल्ली में प्रवेश किया। दिल्ली तैमूर ने खुब लूट मार मचाई। पाँच दिन तक निरंतर दिन लूट जारी रही। दिल्ली में जो इस भी कीमवी सामान दिया, सब को लूट कर तेमूर अपनी राजधानी समा बायस सीट गया । वैमूर के इस जाकमक से दिल्सी की नव जद से हिल गई। वहाँ के तुर्क सफगान शासकों न बहुत शक्ति शेष थी, वह भी नष्ट हो सुई ह तैमूर ने स्थिर रूप से शासन करने का अयब नहीं किया।

मतिमिधिका में शा वह असे । अब विध्व से ब्रोब का मारंग हुत्या, जो पूर्व जन्म कहताते से । इनका श

Caption And Street Caption of Arthur Typics in all raps

### पेक्सिएन की स्था

नपुर के शकी सुबतान ही क्येरी बारत में चविक शकिशाली ह सबक्द के। पर लोगी जैस में बहलोल का लोदी (१४४१ के कि है कि वहत महत्वाकां की सुलवान हुआ। उसने एक दिन्सी की सन्तनव के पुनबद्धार का प्रयस्न कि के शकी सुसवानों से उसने अनेक युद्ध किये। इसैनशाह ने १४६६ में म्वाकियर पर आक्रमस कर जीत जिया और बहलोस सोदी की परास्त कर दिस्सी पर मी अपना अधिकार स्थापित करने की कोशिश की। पर अवते प्रयत्न में सफलवा नहीं मिली। इसके विवरीय क्षेत्री ले ही कई पुद्धी में हुसैनशाह को परावि का में १६०६ के जो जीनपुर पर भी कि कर किया । जब शर्की सुसदानों का राज्य के मगप्त ( विदार ) में ही स्रोमेंब रह गर्या। बहसीस स्रो बाद उसके उत्तराभिकारी सिकंदर सोदी ने भी शकी वानों के साथ अपनी सकाई जारी रकी। उसने १०४४ हुसैनराह राजी से बिहार भी जीन जिया। हुमाडीम सोही विकार से जाने बद्कर बंगाल पर भी जातका किया बंगास विवास के अपने प्रयक्त में वह सफल नहीं हो पर शकी सुववानी की शक्ति को जड़ से उलाइ फेंक्से पूर्ण सफलवा विकार और मगम पर एक नार सुलतानों का कार्षिपत्य स्वापित हो गया। सिवादर अ उत्तराधिकारी इमाहीस लीदी था। बहु कुमाल और सीवी नहीं था। उसके दुर्व्यवहार और दुर्रातमान के अ अपनान सेनापतियों व प्रांचीय सामग्री ने विके मोडा कहा किया। विहार का शासन करने के लिये। दर्शियां की सोहानी दिस्ती की सस्तनव की का। १४२१ ई० में उसने विद्रोध कर

### क्ष स्वतान का शासन

स्वतंत्र विवेदात विवेदानेका कर विका प्रशासीन है। कान् करने के कर जगरन किये पर का स्थानका करोति विद्यार में जन पहले हरिया की में, कीर नार में स्थान प्र ह्यार की कोशानी से स्वतंत्र कर में सासन क्रिया

विस समय ह्याहीम जीवी पिट्टर के अधनार इ.स.स.चे.स.चे के उपने प्रयत्न से हरण का, प्रति संस्कृतिकारी वीस्तिवरेश पर एक के सांक प्रस्क । अहं शांक हुनल चाकावाची की की

पहिल्लाका राज्य का स्वामी था। उसने दिश्व वार कर भारत की घोर प्रस्तान किया । स्वेदार दौलत का वा, यह अधने सम्बद्धा हो से सकत नाराक वा। उसने वावर की प्रवास वानीपत के रखकेत्र में वावर की सम्बद्धांक अपी में युक्त हुआ। हिस्सी के अध्याद्धां की सामक कर ते चुकी की क्यांक के अध्याद्धां का सम्बद्धां में विकास के किया है अध्याद्धां के सम्बद्धां के

THE CHAPTER OF THE CASE

THE CASE OF THE C

पाटकसून के क्या इ जो मिला या। साँगा के नेतृत्व में राजपूता राजाओं में जिस प्रकार नावर का मुझ्यवता कि ज करने की यहाँ आवश्यकता नहीं है। इहें, और महमूद सोदी पूर्व में विद्वार

हुई, और महमूद सोदी पूर्व में विदार हुई, और महमूद सोदी पूर्व में विदार हा नेस्ट्र स्वीकार किया, और उनकी सहाबता से व्यक्तीती ने बहार का को परास्त कर विदार पर अ विकार कावम कर किया। विदार की अपना केंद्र बना

वीकी ने वाबर का मुझावता करने के विने विभिन्न प्राथमा के सर्वर के परास्त कर सकता विकट किया में बोबर का मुझावता

करा, भी इस हुएत विदेश के विदार की वि बतात साँ तोहानी को अपनी तरफ से वहाँ का शासन के बिने नियत किया। इस प्रकार विहार का श्रदेश हुएक बादराहत के अपीन हो गया।

# (४) केरकाँ का आम्ब्रेटर

पहिलास में जान नदी से लेकर पूर्व में स्वार में हिमालक से किए ग्रेस में सुविशाल सुरान संग्राह्म की स्वापना कर जु में वादशाह बाबर की सूर्य हुई। जिस्सीह, बोदा जीर कुशल सेनापित सा। उसके बार साक्शाह बना। नये स्वापित हुई सोसाक हुए सकता सुगम बाद नहीं ही। राजपंत बार प्राप्त होकर भी क्षेत्र में मार प्राप्त हो जाते थे। अब बार प्राप्त हो जाते थे। अब बार प्राप्त हो जाते थे। अब बार राखा ने फिर बल पक्का

के कुर्वा में मुद्दा कुर कार तर्वा । विक्रमार में किया विकास कर रो के मोने के महाक में में कु विकास में शेरकों बामक अक्रमा कुर किया में क्या कर्वा में क्या प्राप्त नार्याम करें

The second of th

THE RESERVE OF THE PARTY OF THE

अपते-अपने इसाव के मासिक और जमीदार धन बैठे की जीक करें ही विद्रोह व अपनी स्वतंत्रता के लिये तैया इस्ते के विताइनसे न कर लिया जा सकता रि म इन्हें काबू में रखा जा सकता था। केबल फरीइ स्वीर में ही नहीं, अपितु सर्वत्र यही क्शा थी। पर शेख (करीद) ने इनको वरा में लाने के लिये अपनी अलग सेना संगठित किया। अनेक अफगान सैनिक साने का सन तथा इनाम का प्रक्रोमन पाकर इस सेना में सम्मितिय प्रकार के बहुत के ऐसे गुवक थी, जिल के पास सेवी पार अध्य बरी का, बेरान के सालच से इस सेना में क क्रिक ने अपनी जागीर के छोटे-बने जमीदा बातावना सक्षर अन्द्रं अपना करावर्धी बनाया । जसी कान् पाकर फरीद ने अपनी जानीर की ऐसी उत्तम क्याबर्स कि वह अपने समय की एक आदर्श जागीर बन गई। सेंद की बाकायदा नपाई होती थी, दससे की जाय, इसका निर्माय क्रयल के बानुसार किया मास्त्रुवारी बस्त करने के लिवे धर्वत्र कर्मचारी जिन्हें नियमपूर्वक निक्रित बेंतन मिक्ता था . जागीर के किसानी के साथ सीवा संबंध था होगों को नष्ट कर करीह ने अपनी नागीर जादरी राज्य के क्य में सर्वादित कर दिया। न्याय के संबंध में बड़ी करोर बीति का व्यवस वस समय की परिश्वित की देखते हुए कई था। इन सब बावों से उसकी बांधीर की ब विसान चौर सैनिकों ने ..... फरोड् की प्रसिद्ध सारे विद्या में

माकायया समार्थ कर उसे

सार देश राष्ट्र हुमा, और पार दूस क्रिके अर स्टीस करेंगे

्रिक इसर विश्व चुके हैं कि शहरह है ते कहातकों बोहानी को विद्वार के श वह सेरकों के गुर्वी चौर केन्यता के इसने शेरकों को जवना इसी की सताह के चनुसार वह इसी की सताह के चनुसार वह

है। अक्रयान संरक्षती ने विहीह करके अस हुई इस सुक्योंक्सर को दाल से नहीं जाने हैं इस से अस्तुष्ट अक्रयान सरकार इस से क ह अस्तुष्ट क्या हुई में ब्रह्मान करते हैं। इस्कें एक क्या सुसीक नेक विद्यालयां हैं।

The state of the s

वर्षावारों के के कार्य में बाने के किये प्रयस्तरीस की स्वाप्त के बाने के किये प्रयस्तरीस की स्वाप्त के बाने के किये प्रयस्तरीस की सेंद्रांनी की रोटकों के विकृत अक्काया जाए के अपने राक्तियाकी मंत्री रोटकों से छुटकारों व के अपने राक्तियाकी मंत्री रोटकों से छुटकारों व के अपने के अक्कायन सुरातान महस्त्रवाह की राटक की राव्य की राव्य की स्वाप्त के अक्कायन से बरा भी विवित्त नहीं हुआ। के अक्कायन सामीरदारों और बंगाव की सेंगा का वीरता के अक्कायन सामीरदारों और बंगाव की सेंगा का वीरता के

|वा किया: श्रीव १४९४ में संपूर्व समय (विद्वार) पर च |व वार्व सामित कर विद्यार संबंधि नाम को वद कर |व वार्व सामित कर विद्यार संवधि नाम को वद कर

College genin it man 4) !

हुत्तराम पहातुरशाह के काथ तुर करते में ज्यस्त के हुत्तराम पहातुरशाह के काथ तुर करते में ज्यस्त के प्रतिकार से बदाना प्रारंग कर दिया। बीरे-बीरे क्यने मैनाव हामका नदम्बराह से प्राचीन कंग और नीव देखें किया के क्यने मान्य की सीमा पूर्व में बनाव की विश्वक की की के हामक की सीमा पूर्व में बनाव की विश्वक की की के हामक की सीमा पूर्व में बनाव की विश्वक की की के हामक से सीमा का विश्वक में

शेरकाँ की इस सहसी हुई शकि के समाजार से बहुत चितित हुआ। असने के स्वकारत हैं की सेरकाँ को परास्त करने के समाज ने हुई की किया। शेरकाँ हुमानूँ की साक्षिक अध्यान के किया। शेरकाँ हुमानूँ की साक्षिक अध्यान की का सामग्रा का कि सम्बुक इस में हमानू कि बंगेर कर्षी है। कर केसने पुरस्कित का स्वावस्थ पीछे हटता गया ने पूर्व की स्वावस्थ कोई क्यावस्थ मी। हुमानू निरंदर केसी की स्वताता की जगवे नव्याता गोता तक पहुँच जना उत्या गोता के क्या की वर्ष अंद ये हो कार्य है कर क्या के सारी की क्या की सार के क्या की सार कर अंदि

A STATE OF S

देन के इन्हार कर दिया। निराश होकर हुमायूँ सिंध सर्वा अर्था और वहाँ अमरकोट नामक स्थान पर कर कारक की प्राप्ति हुई, जो आगे चल मारत में मुगल क की पुनः स्थापना में समर्थ हुआ। इस बालक का

इनायूँ को परास्त कर शेरखाँ ने भारत में शामाच्य का पुनवद्वार किया। वह स्वयं शेरशाह ने विश्वी के राजसिंदासन पर आकृत हुआ। उसके प्रयत्न समय के किये भारत से दुगली का राज्य डठ गुना क्षा सिक्साबी सुलवान हुंचा है। उसने पंजाब, सिंब पालमा चेर विजय शास की । राजपूत राजाओं वसके बहुत से बुद्ध हुए। राजपूताना में राखा साँगा मारवाद का राव मालदेव बहुत प्रवल हो गवा था। सालवा को जीवने के बाद शेरशाह ने मालदेश पर इस अब में शेरशाह की बहुत कविनाई का स वहा कर भंत में वह म केवल मारवाक, अपित शीव कर वहाँ के राजाओं से अवीनता स्वीर समर्थ हुआ। इसमें संवेद नहीं, कि उत्तरी भार प्रवेशी पर सरसाह ने अपना आधिपत्य त्याचित उसके प्रयत्नों से कामना संन्तानत ने एक पुरानी शान और शिक्ष की सह कर लिया शेरशाह न केवल सुनान क्या

A Comment

### THE PERSON

मी नवंदान विश्वास से बंगान एक आहे समझ समय में अन्ती हता में विश्वास के साथ रोपराह ने बहुत ही समय जनका बाह्यों व बालियों के समझ के किये में स्टूडि में । बालगुजारी क्यूडि करने में कि बंदी सच्छा प्रबंध किया । इस करने में हका रोजा टोडरमल था, जो बाद में बारराब चंच बना। टोडरमल ने अमीनों की पैन

उनकी मालगुजारी नियव की । वैदाया गुजारी के रूप में केने को क्यवस्था की प्रदेश को जीवता, का महीने के क्षवस्था भारत और भावगुजारी के वेदोक्स । में भी । जत्मीरद्वार, सेनापदि, की

war a feature formatte of the state of the

अबह का को विहार के ब विकार इस प्रदेश की राजवानी था। सेट सारे पर सदा था। इस देर तक सोमने के पूर्व पार्श्वपरों से कहा-"यहि इस स्थान पर क्रु निर्माय किया साथ, वो नांगा का अवाद उससे हर्षे हो पायमा । एक दिन अवसा देश के प्रमुख सर ्रेड यह हो जावगा ।<sup>११</sup>.वह विचार करके उसने संयोध्य वि ामीर सामिधियोंको यह मधा नि के विद्याप संगाप कि अप पंचान तार एक किया बमाने में विश्वनी मान्य विशिषयों ने विसाय समाबद पर्य पान काल दरवा अर्थ बैठेगा। । विसा की गोर के दान कर कार्य सुपूर्व कर दिया ग किया बनकर तैयार हो गया, और यह समग्रा म व्याचारण रूप से मजबूत बना है। इस पहले प्रारम हुआ । सोग वहीं से वढ गर्बे, र इसकी जरम पर पटना उस प्रदेश हा ह गर्वी इस पराने पेतिहासिक सराहरा रशाह ने पांचक्षीपण का अनुस दान किया। शासनकार में पारकीप विद्वार शरीफ ) का सहस्य कह गंना मा । वा बिहार के कारण वह नवर यी बिहार कर सारा प्रदेश मी इसी महाजिहार है कारत और प्राचीन मगध के स्थाद के स्थ - के बच्चा । जनगायी जार प्रश्नी पुराक्त समय की श्री बहते हैं। विशास सके



स समय हुकः समयागास्य सीकः हो समा गाः अस्ति

THE REPORT OF

भी क्लाबा या। इसी को सर्वधान

हना में अंगा के बट बर एक सुरह हुएँ हैं इसके वहाँ अंगेष को अंग्रह



#### पारतीपुत्र की क्या

। बहुन विकारत होती है। यहाँ से ज्यापारी लोग जगाल स क्र सार के अन्य प्रदेशों में माल ले जाते हैं। अफीम और आस का भी यहाँ व्यापार होता है।" १६२० ६० तक पोत व्यापारी भी पटना के व्यापारिक महत्त्व से बाकुष्ट पहुँच गये थे, और उन्होंने अपनी कोठियाँ ब यम कर ली थीं। फ्रांसीसी यात्री द्ववनिये के विवरम हात होता है, कि यह उत्तरी भारत के ज्यापार का सबसे वा केंद्र था। उसने सम्बर्ध शन्दों में लिखा है, कि "पटना बंगालें हाक्षेत्र बुद्धा नगर है, और ज्यापार के केंद्र रूप में सबसे करि के हबनिने की पहना में बहुत से आर्मीनियन है विकास के केंद्र की, जो मूरीय के मसिद्ध बंदरगाह डारि ज्यानार के सिवे यहाँ जाने हुए थे। मारत के विविध प्रां प्रसिद्ध न्यापारी तो यहाँ आते जार्चे रहते ही थे । यहा हो बहुद बढ़ी मात्रा में माल बिकी के लिये जाता था। ने सार्व प्रदात से ब्रव्वीस हजार उपये की सुरक करी। तिस्वत और पराना के बीच में काफिले निरंतर क रहते के कि

रोरसाइ के प्रयक्त से एक सदी के कंदर-कंदर ही प्र विज्ञप्त गौरव किर से अवस्य हो मवा था, कीर कर । एक प्रमुख नगर वस नका था।

### (६) प्रस्ती का अवस्

१४४४ ई० में शेरशाह के साम के क्षेत्र आहित को सलीमशाह के नाम से दिश वैठा । सीने १४४४ ई० तक राज्य किया। शाह द्वारा स्थापित साम्राज्य स्थिर पहा के क्यबस्था क्रान्य रही । सलीम शाह

त्र कीरोध नामाक्ति था। उसके एक प्राचा सर सररानत में चलत्वी गर्य गर्ड शासकी ने विकोध कर दिया । इस समन वास करांची था । उसे परास्ता M BANG & TO क महत्वाकाची सेनापीन का । वि ने बर्फ से विद्रोही अफगान सरहा विक जा, उधर उत्तर-परिचनी सी मारत पर आक्रमस हर रहा था। द्वारा परास्त होकर हुमायूँ ने नीर-ान के शाह के पास बाअय लिया का । उसी क्षित्र कानुस पर रखेल किया और वि विषेत्रता तथा भाष er frat i east to

7

#### पटिक्रपुत्र की क्या

के के में मुक्तान करीनी की बला हुई । ह सबका बाडव कावनीय के सुबतान बना मक्तर की अधीनता स्थीकार करने से इन्छार कर सुबंसान करीनी के समय में सुत्वे में भक्तर कार्यों वा विकद ने यह बंद करा दिया और बोदी की की मुगल बादराहत के अगर काकार दाउद का की इस वह सकी । क्याने देवता हो दरमक और गुनीब । पतियों के सामें वर्ष विशास सेवा को पा में बार्ने के लिए प्रेंबा । बंटना के समीप । धनधोर बुद्ध हुआ । सहराह्य न पटा का निर्मास कराया या, वहीं इस मा प्रवास चेंद्र था। पटनी के किस संबाभी का बट कर गुकाबेसा कि स्वर्क अध्यर पटना जाने के के एक प्रतिहासिक के वर्णनों के स

तक भी किस्सान है। संकर पर लेक्टर परना के किये का निर्देशक शाह की मंबस सेमाओं के सामने वाकर और सामा अपने बीची मीधर के साथ यह क्रिके से बादर भरत प्रयो और बहुति पर क्षाना भीरे बीरे हुगाई के बारे बात ्रिक्ष रें विक संपूर्व बगर विद्वार और व चावित्रस्य कायम हो गया । 🖓 🧀

्रभूक्षा के विस्तुत, मंगक और कंग के वेक पूर्व के क्रिकेट नाम मिहार रसा गया । इसे सुने की बार्च की का अया। इनके नाम ये हैं, रोहवास, विहार, युगर, नंपरन, हाजोपुर और विरद्भव। बिह्नर प्रेवि और श अक्रमा बनाई गई। वहाँ का शासन बरने के सिर्दे से विभावसासार को नियुक्ति की गई, को बोबा के नेपार के के संस्था आंग का शासन भी। फरका औ | निकार का पहला औ गासकार सिपहसासार ) हुन्तकर का निकी हुना क्र अवस्त है समन में बाबन की, सहवान की Annal & Substantin 12 1 100 mg 160 id such if Armerican firms for प्रयोग्य सेनामधि सर । चत्रने पूर्वी A SHE SERT SE क्षेत्र के ब

के इस सुदीय शासनकाल में पटना की निरंतर उन्नति दही। बंद एक समृद्ध प्रांत की राजधानी था। श्रकवर व्यवस्थिकारी बहाँगीर के शासनकाल (१६०४ से १६२६ क्क ) में उसके माई खुसरों ने विद्रोह किया और पटना में कार्त को बादशाह उद्घोषित किया। इसी प्रकार, जब शाहज खारम ने सन् १६२२ में अपने पिता जहाँगीर के विदत किया, तो वह पंजाब से दिल्ली भारत का चकर कार कदीसा के रास्ते बिहार पहुँचा और वहाँ पटना में सह्या इरबाद बग्रमा। काफी समय तक पटना शाहजा का चेंद्र बना दहा । जहाँगीर के एक अन्य उन मा में भारते विद्या के विकट विद्रोह कर के पटना क्यां किया और इस समय दक क्वतंत्र रूप से वहाँ का सा किया । उसकी बनवाई हुई एक मसजिद अब एक पहला विसमान हैं, जो शाहजादा परकेज के विद्रोह की जीवी का अध्यार है। शाही घराने के इन इनारों का पटना की क्षित्रोहीं का केंद्र बनाना यह स्थित करता है, कि असक में इस प्राचीन नगरी का राजनीविक महत्व फिर से र

वहाँगीर के बाद साहजारी सुरंग राहबहाँ बादराह बना। इसने १६-७ से १६४८ दे० तक राज्य साहजहाँ के शासनकाल में अनेक वर्षों तक शाहबता का का स्वेदार रहा। १६४० दे० में शाहजहाँ के की उसके पुत्रों में आत्युद्ध का आरंग हुआ। इस क जेव को सफलता हुई, और अपने इद्ध पिता साम कर १८४८ दे० में वह दिस्ती के राज दिखानने हुआ। सीरंगजेव कहर ग्रुससंमान का निक्स जीवन में बहु बुस्ताम की शिकाक

भी वसी तरह वह सामाना के गानन में भी बनाव चित्राची को प्रचीन में सीना चहिला को। यह अ अधिकारा जनवा इस्तामलेकी अनुवाकी जुड़ी की । अध्यह भागिक साहिच्याता की जिस तीति का बार्च किया विसंका चतुकरण जहांगीर चीर शाहबहा के प्रवासी की, जीरणबंब ने उसका परित्यात कर विश्वी । बबार पर फिर जजिया लगाया और शासने में सुससमायी पस्पास किया। परिमाम यह हुआ, कि जानक सामान सका विद्रोह आरंग हो गरे। विम्तुची की जो शांक जन पताक आयाज्य के लिये सहारा बनी हुई की, बहु का विवाद ने के सिवे चठ सदी हुई। मथुरा के संगीप बादी से मील के आसपास सतनामियों ने, पंजाब में सिक्सी के मारबाद में राजपूर्ती ने उसके विकट प्रवाद विद्वीह किन्त दिश्य में मराठे उठ लड़े हुए और मुगली की शक्ति बॉलाडोस ही गरे पिकान, राजपुताना, गांबाना, बुदेशनीह आहि संबंध इस समन निद्रोह हो रहे थे। दिस्सी और अंगरी के बहुश विद्वावियों के केन के बहुत समीय में 1 मंगलों के अमीर स्थार महा अब शांति और मिरिनवती के सान अपना सीवन स्थान वहीं पर संभा ने 1

THE THE BEST & THE PARTY OF THE

किसाबरी को फिर से सचावत किया गया। दिल्ली के बंद से अग्रीर-उमरा और घनी लोग पटना बुलाये गर्वे, क्ट्रीत बढ़े ठाठ-बाट के साथ वहाँ रहना शुरू किया। । बा वर्षे अतेक जागीरें दी गईं। औरंगजेब के कट्टरपन के कार संगोत, कहा बादि में प्रवीस कलावंदों का निर्वाह दिल्ली दो अकवा संभव नहीं रहा था। उन्होंने भी अस परना काभय विया। वहाँ का शासक अजीसुरशान कतावंवी भारत करता था। दिस्ती के बहुत हो अमीर-स्मरा अब अ मा अबे हैं । बनके आमन में सबित कलाओं की पा क्षित्र और चित्रकता की एक नई शैकी 🖷 मर्ग और अनाव सोगों की भी स्रात वे अपेक्षा नहीं की । उनके किये अनेक सरा गरीयसानों का निर्मास कराया गया । वहाँ भोसक अल द्विया जाता था। इन सम बातों से पटना का नैयद इस शहर बढ़ गया। अजीगुरशान की बढ़ आकांचा और के हिस्सी बना दिया जाय। शाबर वह जाने स्पन्न की हो जाता, पर राज्य है में गराजी के अ हुए चौरावेद की संयु ही तमें और सुमने लाह **उत्तराविकार के किये किर गृहकतह का आरंग हो ती** अजीपुरशान के पिता हुआ जिय की सकता में वहादुरशाह के नाम से दिल्ली के राजमिदालन ्रहुआ। तब से अजीपुरशास अपने । ब्रह्मा, और पटना की स्कृति और बसने शुरू किया था, वह अबूरा ह नहीं, कि अजीगुरशान हुई। इसते इस नगर का ... मजीसामाह रचा । प्रव

बाद अहा जाता है, और अजीगुरशान के पटना के की स्पृति इस नाम में संसीमाँ वि सुरक्षिय है।

१७१२ ई० में पहादुरशाह की मृत्यु हुई। अजीसुरशाम सामाच्य के सिये अपने गाई बहाँदारशाह से सहता हुआ युद में बारा गया। अजीसरराम का सर्का के बसियर इस समग्र पंगास में था। अपने पितामह और पिता की मृत्य की समा भार सुनकर यह पटना आया और यहाँ उसमें अपने को कार्राह ब्द्रपोषित कर दिया। बहादुरसाह के सासनकांत 🕷 विद्वार का सुवेदार क्रिक्ट इसेनथर्सी को वा । वह अजीग्रस्थान कर विश्वेद्ध और केन्य सेनापति था। उसने कर कचितर का मुंदी भूगेमाम से स्वागत किया। सैवद हुसैन अली का बाई 🕾 सैंबर् इसन अन्द्रल्ला इस समय इलाहाबाद का फीसहीर को 🗥 इस वैयद वंश्वभी की सहायता से कई बासियर ने जागरा है अंबीय साम्यद के रखनेत्र में जहाँदारशाह को अरास्त किया, मीर दिल्ली के राजसिंहासन गर अपना अधिकार असे > क्रमान कासू में सैयदबंधुओं ने मराठी की सदायेल से अर्थ क

कि कर किया और अंस में उसे सार कर एक का लाइकारों को बिल्बी की राजगरी पर विठावा । और भिन्द्री की समृद्र के की १०२० के में सुर्वास्था PROPERTY OF THE PARTY OF THE PA

pe vent w gerit wurtfin unt de ted and male affected it to A Strain Service Servi राको की अवस्था पर कार्याह ने कार्य

पिद्वार की सुनेश्वरी जीन की और इस सुने को बंगाल की सुने-बारी में मिला दिया। १७३३ ई० में बिहार मुगल बादशाहत का एक पूथक सुवा नहीं रहा। बंगाल के सुनेदार उसका शासन करने के लिये पटना में अपना एक नायन नियत करने लगे। परिस्कृत यह हुआ, कि पटना का राजनीतिक महस्य फिर कर्म होने लगा और मुगलों के समय में प्रांतीय राजधानी के ती। पर जी महस्य इस प्राचीन नगर ने प्राप्त किया था, उसका हा।

### (७) व्यापार का केंद्र पटना

कि कि बहुँ याटबीपुत्र के राजनीतिक महत्त्व । कि कि वहाँ युगलकात में वह नगर ज्यापार की व एक महत्त्वपूर्ण केंद्र बन गया । मुगलों के शासन में पेटना । बारत की सबसे बड़ा ज्यापारिक मंडी थी । धीरे-धीरें ब्रोपियन कग्यारियों का ज्यान भी इसकी तरफ आकुष्ट हुआ, और

क्षेत्रां ज्ञापनी ज्यापारिक कोठियाँ क्रायम करने संगे।

बारत के पूर्वी समुद्रतट पर सबसे पहले पीत गीं को ने अट्याँस के अवेश किया था, खंटगाँव के बाद क्लॉनि हुं भ गड़ा के सुवान के समीय के अवेश नगरों में का व्यापारिक कोठियाँ जनाई। उनकी अवेश केवल व्यापार गीं का गई। पोर्तुगीज लोग केवल व्यापार संतुष्ट नहीं रहे। क्लॉनि सब्बालिक सामलों में भी है शुरू किया और अवेश क्लाइन सुवे किये। परिवर्ध की शुरू किया और अवेश क्लाइन सुवे किये। परिवर्ध की पोर्स्स कोगों का संदार किया। इस्तीलक वाद में का पोर्स्स कोगों का संदार किया। इस्तीलक वाद में का पोर्स्स कोगों का संदार किया। इस्तीलक वाद में का प्रभाव को लोकने में समय हुए और पूर्वी अवदेश में

भीर कांबीसी बार्गी की व्यापारिक कोठियाँ कांबम होता प्रारंग हुई।

पटना के ज्यापार से आश्चन्द्र होकर सब लोगों ने वहाँ अपनी कोठी कायम की। इसमें मुख्यतया शोरा साक करते 🗥 का कान होता मान उस समय दक बाह्य का आविष्कार हो चुका का कीर युद्ध में बाह्य के इविवारों ( बंदक कीर बोक ) का मसीमाँवि उपयोग होने लगा था। बाहद बनाने के सिके शोरे का इस्तेमाल किया जाता था और विद्वार में शोरा क्या 🖫 होतां का । इस शोरे की न केवल मारत में, अपित यूरोप में औं महा अभिन की विदार प्रांत के विकिथ स्थानों से शोरा पठना 🕾 साया जावा था, वहाँ उसे साफ किया जाता और फिर अंगा " भदी के रास्ते जहाजों पर लाद कर सुदूर देशों में भेज दिया? बावा। इसी तरह पटना चीनी और कपड़े की भी वड़ी बीडी था। साथ ही, तिब्बत, नेपाल चादि के पहाड़ीं और जंगलाँ से 🐬 भनें कीमती परय-गुरक, खाल, जड़ी बूटी आदि, यहाँ इंडीं वादाव में विकने के लिये जाये जाते और यहाँ के ज्यापारी उसे देस विदेश में मेजते थे। १६४० ई० वक ईच लोगों की अनेक हेरिकों क्षित्र में जुल दुकी भी और उनकी पटना बांबी कोडी िकारि कर रही थी। जिस हमारव में आजकत प्रमु के है, पर पहले क्य लोगों की कोठी ही थीं। क्य कोवों के चतुकरक में अंग्रेज़ों ने भी पहले हुए<mark>की</mark> वी मोटी कावन की चीर किर पटपा के सोर के शाह धारे के किये अन्दोर्ग यहाँ पर बाजनी क्षेत्रिकों स्वतार्थित : THE THE SUR PERT IT SHOWER SERVICE क्षेत्री कोठियाँ की तरक से शाना के शाम व्यापार क करे के सान हरूरे के कि और पार्कर नाम क्रमहरी इस प्रयोजन के काक्स से परना के

गये कि वे बहाँ से बन्दा करीद चौर एक अंग्रेजी कोठी वहाँ क्षांचय करें जिर पटना से स्थल के रास्ते माल को पहले आगरा कोट किस् सुरत से जाकर वहाँ से यूरोप ले जाना बहुत महरा किस् हुआ, कि इन्यू अस और पार्कर अपने उद्देश्य में अवस्वका हुए और आगरा भी कोठी द्वारा पटना के ज्यापार को संपार किस करने के प्रयस्त को छोड़ दिया गया। १६३९ ई० में पीटन मुख्यी को सुरत से फिर पटना मेजा गया। इसके साथ बहुमून क्यां से भरी हुई आठ साहियों का बहा काफिला था।

के अधिक कर कि इस माल को पटना के बाजार में कर्मा बाजार के बहुर कोटी सोलने का प्रयत्न किया आहे हैं कुछबी भी अपने प्रयत्न में असफल हुआ। उसने अ बराजा दिया, कि सूरत और आगरा द्वारा पटना के अनापा को देखनत करना व संवालित करना कियारमक की

नेहिंदी है

विषे अंग्रेसों ने बंगात की सादी में जाना-जानों हुक जोर हुंगकी में करकी कोटी कायम हो गई, तो उनमें कि के ज्यातार में दिस्ता कायना सुनग हो गया। १६४० पटना में काफी कोटी बंगानका स्वापित हो चुनी भी। अंग्रेस लोग न केवल कोटे की करीद करते ने नम्बाह बीनी, सुरक, जदी बूटी और अंग्रेस आदि जन्म गांस बड़ी मात्रा में सरीद कर परिचनी देशों में स कार्य अंग्रेस इंश्रेस जानीक नाम का अंग्रेस अंग्रेस के समझ में अंग्रेस कार्यावार इस प्रदेश में सूच उनत हुआ, कोट अंग्रेस क्यावार इस प्रदेश में सूच उनत हुआ, कोट अंग्रेस कीमती बाल से सर्व हुए कहांच गंगा में मिला लगे। इसी अवाग्रादिक सर्वाद के उन्हिंदि साम का कार्रीवीको वात्री पहना जाता, से कार्ने केंद्रिया कार्रात से सबसे बढ़े नगरों में से गढ़िए पाना । बेस्ट क्षिण के क्षेत्री के दाइरेक्टरों से समुग्रम किया, कि पहना का सोरा कार्क्रीय क्षेत्र का स्थानों के गुकावते में सरता और अवक्षीपहुर बादि काण्य में १६०० कि में सम्मान निरंपन किया, कि सम्मान बादि काण्य में १६०० कि में सार्वे के लोके हैं कि कार्य कार्य को १६० कार्य कार्य

वाव्याद जोश्याचेत्र हतः सार्व की र संस्थे कार्यका के कि अविभिन्न र सुरोतः हार्व संस्थाप र से संस्थे की सामा की की जीत संगोर्ग से की कार्य प्राप्त की कीवत कार्य-कार्य की बाद । इस दिनों बंगाल का हिंदा कर्य ने बादशाद की साझा के काल-कार्य कर के बादशाद की साझा के काल-

एक स्ट्रिकेट का चालेश दिया। इस पर अंग्रेजों ने अशांति बीट विद्रीह शहर किया। परिखाम यह हुआ कि पटना क्रिकी:कोडी के अध्यक्त पीकीक को गिरमतार कर जेल में क्रिया और फिरंगियों के शोरे के ज्यापार की बिलकुल 🖺 क्षिक असा। इस पर अंग्रेज और मदके और उन्होंने हुनली में बुटमार शुरू कर दी। यब शाहस्ता साँ ने बिहार-बंगास सब अंगेजों की संपत्ति जन्त करने और ईस्ट इंडिया अब कर्मवारियों को जेल में डालने का आदेश जारी वि - में बंबई की कोठी के अध्यत्न जान पाइल्ड के पर इस्ताना वस्त करके अंप्रेजों को माफी दी गई हराया अन्य पूर्वी प्रदेशों में स्थापार करने की ना वित दी गई। इसी बीच में १७०७ ई० में औरंगजेब बुत्यु हो गई। उसके बाद की अञ्चवस्था और अशांति से बाब बढ़ा कर अमेजों ने न केवल अपने व्यापार में उन्नति की, ्यही संख्या में सैनिकों को भी रखना शक कर दिया। कर् सिका के अन्य ग्रुगल बादशाहीं ने पटना के समृद्ध फिन व्यक्षीरिजी से अनेक बार बड़ी मात्रा में जरमाने बस्ता व सेंट-अपहास शास किये। पर इस क्रुगल, शासकों को आर्थ के महाकों से ही फुरबंध नहीं थी। वे यह नहीं समक भारमरत्ता के नाम पर वे फिरंगी व्यापारी का संगठन करने में अमें हैं, उसका उपयोग राजनीतिन प्राप्त करने के लिये भी किया जा सम्बंध है। बह समर् दूर नहीं रहा था, जब कि पूर्वी आएत में किरमी कापार प्रमुख राज शक्ति बन गये।

(८) मराठी का मोड

मुगल सामान्य की शक्ति के बीस बात पर बराउ

प्रकार किया था, इसका संदेश से भी बस्तेल कर सकता वहीं संजय नहीं है। दिखा में मराठों का स्वतंत्र संवय कायम ही संजय नहीं है। दिखा में मराठों का स्वतंत्र संवय कायम ही गया था, पर उत्तरों भारत में उनकी नीति यह थीं, कि अगस शासन का गाहरी रूप बना रहते दिवा जान, किंतु वास्तविक शासन का गाहरी रूप बना रहते दिवा जान, किंतु वास्तविक शासन का महाम में कर की काय। यही कारण है, कि जब से सैयमंबंधुओं ने कह सिस्तिर को शासनच्युत करने के सिये मराठों की सहामता मान की, तब से गुगल बादशाहत में उनका मसाम केंद्रा हो गया और बाद में दिल्ली की गही पर वहिं स्वतिह कीर औरंगजेब के वंशज नाम को विराजमान रहे हों,

मराठे लोग अपने विजित प्रदेशों से चौथ और सरहेशयुक्षी नाम के विशेष कर वसूल करते थे। शासन का संचालन
पुराने नवाबों व सूबेदारों के हाथ में ही रहता था, उसके सर्चे
के सिबे में परंपरागत करों तो वसूल करते रहते थे। पर क्योंकि
अपने विजित प्रदेशों की बास शत्रुओं के आक्रमणों से रहा
की जिल्लोबारी मराठों की होती थी, चतः वे अपनी सेना के

रहार के में सराठों में बंगात विदार पर आक्रमण श्रीर्थ पर संब सजीवरों को श्रा हुमले के बंध रोने के करवा इसकी दिलते स्वतंत्र जेंसतों में बंधि नाम को यह दिल्ली के बादशह की सबी ह सरशा था। मराठा सरकार श्रीकी जीतवे ने बंधि पूर्व किये। कहा में विद्यार बंगात से पीय कार्यकार सराठी ने लेक कर किया। स्थाप इस मोशों ने कुमत स्वेदारों का रक्षन वारी रहा, पर मराठे इसके निर्देश्य कीय क्यूल करने तमे और विहार मराठों के

## बहुतहत्त्वा सन्तात

### विकि शहर के स्कृत्य

### (१) ब्रोब में सामान्यवाद की वर्ष करत

पुरुष्टि सही तक युरोप के लोग अपने सहातील में आहर में सर्वका अपरिचित्त वे। उस समय तक विवाहीक क साविष्कार नहीं हुआ था। त्रतः सामुद्रिक स्थापार स्मादवर के साथ-साथ ही होता था। पर पंत्रहतीं सदी के अविम सालों में एक नई प्रवृत्ति का प्रारंभ हुआ। वृरोक और परिशया के देशों में व्यापार देर से चला जाता था। भारत के कालीकट जादि परिचमी बंदरगाहीं से जादत होता हुआ इस देश का मास मक्का पहुँचता या और बड़ा से डेटी के काफिली भर कार्य कर उसे नील नदी पर पहुँचावा जांचा था। नील नदी के महाने से वह मास जहाजों पर सादकर विशिध वशा कुर्वसागर के जन्म चेदरगाहों वर जाता था । इस क्यामारी को पर शिकान करते से वह भार हो जानमा, कि कार कीर परिवा सम्बद्ध के ब्रेट्रामही पर किस राज्यसक भीर शताना जाता. भारतमार है, वर्ग नाव एस ज्याचार के हुती कर है। 

हुन महत्त्व हेते है। तुर्क लोग धमी जंगली थे। असम्य के आक्रमसों से ज्यापार के वे महत्वपूर्ण मार्ग बहुत इन्छ ्यते और यूरोपीय राज्यों को यह चिता हुई, कि पूर्वी देना साम ज्यापार के लिये किसी नये मार्ग का आविष्कार करें काम में स्पेन और पोर्तु माल के लोगों ने विशेष तत्परता प्र की। पोतु गीज लोगों में पहले-पहल यह कल्पना उत्पन्न अफ़ीका का चक्कर काट कर पूर्वी देशों तक पहुँचा जा है। इसी उद्देश्य से अनेक पोर्तगीज मल्लाहों ने अफीका अंबर के साथ-छात्र चलते हुए पूर्वी देशों तक पहुँचने क अर्थन किनी सन १४८० में बायो लोमियो हिया स्म में संपन्न हुआ। वह अफ्रीका के सबसे निचले सिंह पहुँच गया। इसका नाम उसने सदाशा का अंतरीप (केर गुड होप) रसा, क्योंकि अव मारत पहुँचने के एक के कात होने की पूरी काशा हो गई थी। १४६८ ई० के पीतु गीप मल्लाह वास्कों डि गामा अफ्रीका का बच्चर भारत पुर्व गया, और इस प्रकार पूर्वी व्यापाद मार्ग का साविकार हो गया।

इसी समय की बंबस नाम के एक इटा दियान मन में एक नई करपता का बदय हुआ। प्रशिक्ष में बात उस समय तक आत हो चुकी बी को लंबस के यदि घटलांटिक महासागर को पार कर निरंतर बरफ चलते जानें, तो मारत वक पहुँचा का सामा के राजा की सहायता से उसने अपनी सामुद्रिय की कीर अटलांटिक महासागर में कार्य म मूमि के दर्शन हुए। उससे समक वर्ष वह विशास सुकंड था, पर उसने अ समा विया और सेन के जोग उसमें अपने स्वानिया स्वाने समा वहाँ अपना कंग्बा कारण करते में तेंग पर्वे ।

पोर्तगीय लोगों के बाद बच, फोसीसी, देनिस कीर संबंध तोग भी अफीका का चकर काट कर सबुद्ध मार्ग्ट से मारत तथा अल्ब पूर्वी देशों में आने जाने लगे और उन्होंने बड़ा के इसा-पार की इस्तगत करने के लिये अबस्य प्रारंभ कर दिया। बूंग-लैंड में इस्ट इंडिया कंपनी इसी उद्देश्य से बनी, और जिक्कि यूरोपियन देशों के ज्यापारियों ने मारत के समुद्र तट के महुद्र-गाड़ी में अपनी-अपनी ज्यापारिक कोठियाँ कायम की । हुग्दी से अब्बेश कर आर्मीनियन, डच और इंगलिश लोगों ने पहना में किस अकार अपनी कोठियाँ स्थापित की, यह पहले जिला आ चुका है।

भारत को राजनीतिक दशा ठीक न होने से इन विदेशी क्यापारियों के दिल में एक नई करणना का उदय हुआ। उन्होंने हैं जो, कि शारत में अनेक राजनीतिक राक्तियों परस्पर कड़ ने में जारी हैं। इस देश को जीत कर यहाँ अपना राजनीतिक आधिपत्य भी स्थापित किया जा सकता है। पर भारत को विकल करने के लिये परोप से सेनाओं को ला सकता सुमाय का नहीं थी। अने की एक क्यापारिक कोठी पांधियार में हैं। उनका अपने अपने के माम का कराल और मामका विश्व में सेनाओं को ला सकता है। पर भारत को हैं। उनका अपने अपने किया का कराल और मामका कराल और मामका अपने के लिया का सकते हैं। वेदन का सकते हैं स्थापित करने किया का सकते हैं। वेदन का सकते हैं स्थापित करने किया का सकते हैं। वेदन के लाल का सकता कराल के लाल का सकता की सकता कर सकता कर सकता के लाल का सकता के लाल का सकता का सकता के लाल का सकता के लाल का सकता के लाल का सकता का सकता का सकता का सकता का सकता कर सकता कर सकता कर सकता का सकता कर सकता का सकता का सकता कर सकता का सकता का सकता का सकता का सकता कर सकता कर सकता कर सकता कर सकता का सकता का सकता कर सकता का सकता का सकता कर सकता का सकता का सकता कर सकता कर सकता कर सकता का सकता कर सकत

होता जासकता हैं; यह विचार यू दो को भवामा वि समा आ गया । यूरोपियन सोगों की इन स्थापारिक कीठियों में स ्या सैनिक रहते थे, पर अब राजनीतिक शक्ति को बढ़ा है अप्रोजन से युक्ते ने बहुत नदी संस्था में सैनिकों को सी अस्ता श्रुक्त किया, और इस सेना को यूरोपियम हैं शिक्ति कर भारतीय नरेशों के आपस के कांकों में बर् ्रेक्टना प्रारंभ कर दिया। सू प्ले के नीति के कारम अन प्रारंभी हिंत्राचना राज्य स्थापित करने का प्रयतन " कि के के किया के देशा देशी चंग्रेज व अन्य विवासिको वे भी इसी नीति का अनुसरक कि ्याम साम्राज्य की शकि के कीम होने पर विविध स् स्पर्वत्र राजाओं की स्थिति की प्राप्त कर चुके थे। वनमें की ाही पर अधिकार करने के सिवे विविध उन्मीववारों से अ असवा रहता वा । फांसीसी और अंगेज सोगों में का बेंदनमोगी 'सैनिकों की जो सीजे' वैयार की थीं, क्ससे विरोधी क्योदबारों का वस बेकर परस्पर संदना क्षकी और इस प्रकार अवनी राजनीतिक शक्ति का विकास का प्रयत्न प्रारंग कर दिया । यूरोपियम सोगों की गार्क ं अपने साम्राज्यकार की नई सहर थी। चीरे-वीर जिहि अपने अयल में सफत हुए और भारत की विकित रहे शक्तियों की निर्वलता और मुर्वल से आने भवना शासन इस देश में फ्रांचस कर विका

विद्यार में जिल्हिय सासन की शामाने विद्यार के स्वतंत्र सुवेदार केवल विद्यालकी स्वतंत्र दुस विद्योग कर कुने हैं।

# बिहार में बिटिश शासन की संत्रपांत

हिर्म भूति प्रोप्त स्थापनीयान

े हारा कतकता

के विजय का समाचार मिला, वो एक बड़ी सेना लेकर उसने केंग्रह के बुरफे प्रस्थान किया और फिर कसकता पर असि कार समा सिमा। क्लाइव कैवल कलकता की विजय से ही बहुन्द नहीं हुआ। वह सिराजुरीक्षा के संपूर्ण राज्य पर अपना कृत्वा करता पाइवा था। उसने बंगाल के प्रधान सेनापि कर जाकर के साथ पद्यंत्र किया। मीर जाफर नवाथ असी क्यूंकिं का बंहनीई वा और राज्य में उसका प्रभाव बहुकी विक या । वशाइन ने नीर जीफर को यह बचन देकर वार्य क्षेत्र मिसा किया, कि सिराजुदीसा को राजगरी से ब्युत करें विकास की नवाद बनाय जायगा। राज्य के बाँ विकास की अवस्थित में शामिस हुए । ब कार हो अपने वर क्वाइव ने मवाव सिराजुरीका विकार नुस की बद्वीपका कर ही, बसाबी के रखकेन में हीन सेमाओं में सकाई हुई। सकाई के बीच में मीर जासर जान · सेना के साथ क्लाइव से जा जिल्ला। सिराजुरीका परास्ते नवा और बाद में उसकी इत्या कर दी गई। इसके बाद की इब ने हुर्शिवाबाद पर कब्बा किया। भीर आफर ने औ क्रका कर्ज्याका क्साइव को सागीर के एए में प्रदान और बैने तीन करेड़ क्या केट इंडिया जंपनी और रियों की बीट और स्टिवंत के क्य में विया।

सिराजुरीका की वरफ से विशार का नायक राजा। रावस था, जो पटमा में सम्बद्धारण था। अब कार्यकी जाकर के सदके मीरन को काम से पटना पर इनका की राजनारायस उनका मुकावंसा करते में कारक की की जाकर को विहार बंगाल का नवाब सीकर के दिन्दी हैं। विहार का स्वेदार बनावा गया कीर राजकरात्रक की की नायब के पद दिया गया। यगन के जिन्हें स्वीदिशी कि की

**沙河野鱼**沙

का विरोध करने का कार्य किया, कर्षे को क्षेत्र विकेश के भीर विदार पर इन फिटेंगी ज्यापादिकों का क्षेत्रा ही अवेश इ इस युद्ध में संगोदों का सेनापति सामग्रह्म का ब

विरायक्षीता के निवार प्रवंता और बातकी के पुता की साम कि विदार गराठों के सामका के अंग्यां का निवार प्रवंता के सामका के अंग्यां का निवार के स्वार्थों के पदार्थों के पदार्थों को स्वार्थों का वह कर्तव्य था, कि वे जीवों के पदार्थों और अवकार की से विदार बंगाल के नवानों की रचा करें । पर कराई आरवार के स्वार्थों की रचा करें । पर कराई आरवार के स्वार्थों की रचा करें । पर कराई आरवार के स्वार्थों के प्रवंता के स्वार्थों के प्रवंता के स्वार्थों के स्वर्थों के स्वार्थों के स्वार्थों के स्वार्थों के स्वर्थों के स

वाद में जब मराठों के पेरावा को इस बात का ध्वान बाता;
वाँ १७४८ १० उसने द्वाजी मिंदे को आगरा का सुबेद्दर कीट उसरी भारत में अपना मुख्य मिंदिनिक नियत किया। के अपन कार्य में मुद्र किया गया, कि बिद्दार बंदाक वर किया। के अपन कार्य में मुद्र किया गया, कि बिद्दार बंदाक वर किया। कार्य में स्वाधिक करें। पर इत्तामी अपने कार्य में स्वधिक मान करों का ज्योग मही कर अपन इस बात कार्य का

विहार वेगाल को अंग्रेजों से बापस तेने की सब सामा

पीनीपत के रखने में मही में मिस गई। जब मराठों के सिबे विकार, जागरा जीर जतरी भारत के अन्य प्रदेशों में ही आपनी सच्छि और प्रभाव को स्विर रखना कठिन हो गया था। विहार पंजास की जीवने का प्रयत्न करना उनके लिये दुःसाइस मान हा। यराठों की इस मंगकर पराजय से अमेजों को विहार संग्रास में जीवनी शक्ति को सुदृष्ट करने का सुवारी अपना

अभेर वाफर शासनकार्य के विशे सर्वया अयोग्य का असमेर कहा अवश्वास के । उपर अमेर्जा के सैनिक कर असमेर के कियो की वह आशा नहीं रही थी, हैं असमेर के किया की वह आशा नहीं रही थी, हैं असमेर के किया किया कि उसके दामाद भीर कार्सि वंग्रस का नवाप धनाया आगे । असाहण इस सम्बर्ध । बाह्य जा जुका था । उसका उत्तराधिकारी वासिटांट बह स्वयं बुशियाबाद गया और भीर बाह्य को राज्याब्यू से बाह्य को राजगदी पर विद्याचा गया। बद्दी में बाह्य के मेदिनीपुर, बदबान और पटगाँव विद्या गुजारी सैमिक कर्य के सिने भीर कासिम को ही । सार्व बीस साक बचना बेटानी के कर्मचारियों का

वीर कासम हर तक अंगेजों का कुरापात नहीं।
वह योग्य शासक था । अर्थ में अभी करने तथा थे
से जागहती बढ़ाकर उसने अंग्जी सेना का
वेसन जुक्ता कर दिया। इससे सेना कर कर केंग्र मुंग्जियों उसने योग बढ़क जादि इसिकार थे
साना कोशा और एक प्राणियन सेना कर कर कर

bull the gree be be where हैस्ट पंतिया कंपची वें आंख नरें चुंडी आई हो। ब्राइडा कंपनी की तरफ से धुरोप कार्या या चरोप से क्रम्य प्रकार केंप्य पर कोर्ड चुंची नदी की जाती ही। बर जाह दिवाला क्रिक क्रिया के गाय पर बी । परंत क्रिक समय क्रिक कार्या अपना निर्दे स्पीपार वी दर्ज है. वाक की भी क्यानी की क्याकर जस पर चुनी हैने करते थे। केंगबी के चंत्रक कमेचारियों के निजी का क्षित्र का कि चुँगी की जावबनी इस संग्रह बहुट हुन किया र कार्य जीवार से इस बाद की बार-बार हिन्द ही कर कोई परियाम न हुआ । आबिर तंत आहर औ कासिम ने रेशी ज्यापारियों की स्वा के सिबे सार्दे की से फेटर से। अस अंबेची ज्यापारियों आ बाह्य पहार्तीय वारियों के सुकारते में सरवा नहीं निक करतान 

Same of the same

पटना पश्चिम से बहुते ही उपना दिल

गया । इस पर २४ जून १७६१ ई० को एलिस ने पटना पर पठना करने की कोशिश की। उसके पास यूरोपियन सेना ही पाँच कंपनियाँ थां, और मारतीय सिपाहियों की तीन बैटेलि सेम । इस सेनाओं द्वारा पटना को बुरी दरह से लटा गया की कि समय के लिये एलिस मनमानी करने में समय हुआ पर नवार्व की सेनायें शोध ही मंगेर से नहाँ पहुँच गई। किया । बंगेजी सेना अपनी कोठी में घर सी गई। नवार । विवास हुई और कंपनी की सेना को सुरी तरह हार हुई। इस सिका की की केमनी की सेना के सब अमेजों को है सिका की की कम दिया। अप कंपनी और नवार सिका यह का शारम हो चुना था।

विद्वार वंगाल के सूर्व मराठा सामान्य के मांवर्गत सा नार में। चता मीर कासिम ने अमेजों के विद्वार मराकों। सामान्य मांगी। पर १७६२ ई॰ में कलकता के मान मांच का नामान्य के मान मांच का नामान्य से मान मांच का नामान्य के मान मांच का नामान्य के मांच का नामान्य का नामान्य के मांच का नामान्य मांच मांच का नामान्य का ना

का अवन्य प्रतिस् योर रसके अहुत से काल्य हाती की जी हुए प्रांग से क्या के पास के दे ते, अन तील के लाट प्रति तो भीर कासित ने बट कर पटना में कालेकों का अकालात क्या पर करे क्या कर कर ने सकाला नहीं हुई । निक्तिकारी स मुख्यिति क्यांची सेना के क्यांचे वह नहीं दकर सका कीला कर्मी कुलि सेना को साम से काला के नवान की नारक में जाता कार्य कीलाई से ने केवल पटना अधित कालाई विवाद गए अपना समान कर किया।

्रावाण है जवाण इस समय न केवल इस द्वे ने स्वांत होता है, वर सुगल सामान्य के वजीर भी माने बार के हार्थ बादशादों का शासन इस समय दिशों, जागरण के काल समीपवर्ती प्रदेशों तक ही सीमित रह गया था। संपूर्ध प्रविकार के सम्य भारत गराठों के बचीन था। विदार जंगाल कर कामें के सावकार वह रहा ना। पंजाब में कामान सोमों का होत का बीट्याय दिस्सी जागरा के समय सावका में की बार्शि के बोद्याया था। बराठों कोर काममाना के बच्च के स्वांत के स्वांत काम स्वांत सहस्वात्त के सिक्स के स्वांत का बाद है अर्था क्या हुना हुना हुना है साव स्वांत्र के

वर्ग क्या रहत है। जनाम बबार की के बना में भी ऐसे प्रोमी

को कभी न भी। जंभेकों ने इन्हें जपनी ओर मिला सिया। साद आक्रम मक को ने अपनी ओर मिला लेने में समर्थ हुए के एकों ने को अरोसा दिलाया, कि अपनी सभी हुई सेना की सहद से ने कसे एक बार फिर दिल्ली के राजसिंहां कन की किराने में समर्थ हो सकेंगे। परिकाम यह हुआ, कि शुजावदी। की लेना में फूट पढ़ गई। १७६४ ई० में वक्सर के रखें की की को लोकों के उसे बुरी तरह पराजित किया। परास्त शुजावदी का पीका कर करोंने इलाहाबाद और सम्मन्त पर मी अपने स्विकार कर लिया।

विश्वीतम में कहीर शुकावहींसा की जब केवल एकजा। महाठी से बहायवा के वाचना की वानीपर हैं वराक्ष प्रोक्ट मराठों की राक्ति बहुत कुछ की स हो । वीं के अपने संस्थात्व की विश्वित समस्यांकी की सुसंग्या। वी कार्ड सिवे कठिन बाब की फिर मी सुगत बादवाँ। चर्मको संरक्षा में थी। अवः मसिद्ध शक्तिशाली विराठा सर्वे महाहराव होल्कर जो उस समय देखरी भारत के पेशक का अविनिधि था, शुवावदीका की सदावता क्लर हुमा। हर वह भी अब अमेजों का गुकाबही कर में कारक दुला । ३ मई सम १७६४ में कोत (विका क के रखेचेत्र में जनेजों के क्ये ब्रह्मांकर किया । अब संस्था के सामने अपने क्यांक का कोई आर्थ शेष अही रहा। होकर उसने जंगेकों के सन्त्रस भारतसम्बद्ध कर है। भी<del>य में</del> मीर जाकर की सका के जुड़ी की उन्होंने पुत्र क्रजीग्रहोसा विद्यार जिल्ला 🗯 🕍 वेदने समय त्याने भी अंगती के 🐃 समना विश्वद में दिया। पर कालिये शि नवःवः का । **अस्ति** सामानंदा

या महें थी। तलाब की सेना चोल तो गई भी की उनके राजि के के को बावियर श्रीत किये गते हैं। इस लगते जिल्ही ने संबंध की रेतियनशोंक प्रयोग्या प्रमेकी के राज में का की भी अन्होंने अपनी पर्यट से बंगाल में हार्कार राजाल हैं। ने संबंध में राजा सिधायरांच के रोजाने के यह तर तिन्त्र किये। के दोनों की भी के राज की करपुराओं हैं।

संस १७६४ में ही क्राइन एक बार किर क्राइडा की स्थाप कींखिल का जन्मज बनाकर मारत में वा गया। प्रसासी के उन्हें हारा क्राइब ने भारत में जिस जंमेची शासन का बीकार्यक किया था, जब उसने उसे खूब उनत किया। इसमें ब्रीडा अधि कि कारत में मिटिश सामाज्य की स्थापना में क्राइब का कर स्थ

भी पहरम का है।

हैं। विजीशिक्षा ने राजगरी पर बैठते समय १७६६ हैं। है है है इं वेशक विदार के निजायर के संग वास्थितर केन प्रेरिका केन्द्रि की/सीप निये के 1 प्रस्ती अल्लास अंतर प्रमाण व्यव केन्द्रि की/सीप निये के 1 प्रस्ती अल्ला केन्द्रि कर प्रमाण कर के किन्द्रिक केन्द्रित कर्मा है किन्द्रिक की प्रोट सारे सुने के

The second of th

मिल गया। इस अधिकार के अनुसार इन अदेशों से मालगुर अदि, चुंगी व अन्य राअकीय कर कंपनी ही वसूल कर सकता है। राज्य कर वसूल करने का काम कंपनी के हाथ में यह और शासन का संचालन नवाब करता था। शासन का संबंधित शासने के लिये नवाब को भी लाल कपने की बंधी हुई राज्य अधिन के लिये नवाब को भी लाल कपने की बंधी हुई राज्य अधिन के ली आती थी। बाद में १७६६ में यह रकम घटा कर के लाल कर दी गई और फिर १७६६ में इसे घटा कर के लाल कर दी गई और फिर १७६६ में इसे घटा कर के लाल कर दी गई और फिर १७६६ में इसे घटा कर के लाल कर दी गई और फिर १७६६ में इसे घटा कर के लाल कर दी गई और फिर १७६६ में इसे घटा कर के लाल कर दी गई और फिर १७६६ में इसे घटा कर के लाल कर दी गई और फिर है। शास कर वा वार्षिक देने और कर दी आसदनी में से २६ साल करवा वार्षिक देने और

ल का जामबना में से २६ बास्त देशया

अब स्विति वह हुई कि विदार बंगास में सेना और राज्य े का बसुसी का काम कंपनी के हाम में था। शासन नवास कर्मकारियों के द्वारा होता था। बढ़े कर्मकारियों की नियुक्ति अंत्रिज अपनी मर्जी से करते ये और होटे-बढ़े सब राज कर्म वनके हाय में कठपुतली के समान रहते थे, यह एक करह बोहरा राज था। इसमें शासन की सब शक्ति और कार्क अभिकों के बास के, पर कर देने वाली जनता की रहा कु कु की कोई भी जिम्मेदारी उनके उपर न थी। शासन की क्र के लिये जो रक्ष्म कहींने देनी की, उसकी मात्रा विक्रिका 🎒 पर वे अपनी मर्जी से जिलना बाहें, कर वस्का कर कार्ड खादा कर वड़ा कर से अपनी सामहती को यशेष्ट कर की सकते में। मालगुकारी को बढ़ाने के बिले उन्होंने की करने के अधिकार की नीकाशी शुरू की। एक इश्राक्ते में कि मासगुजारी वस्त करके कंपनी को दी बाब, इसके नुवाई बाने सभी। वी सब से केंग्री बीबी क्रीका में उस इसाके की मालगुजारी क्सूब कर की दिया जाता। वे ठेकेदार मधा पर संव

के स्थान से सहित कर अपूज करते। परिकार में हुना, कि शिक्षार गंगल के सन जिनाओं इस कावरण से निर्माण हैं। वर्ष के समाप्त के सिर्माण के

### (३) घोर दुर्भिक 👾

अधिक में जिटिश शासन के स्त्रपात होने के इब ही सामी बार सन् १७७० में वहाँ एक मयंकर दुर्भित पड़ा। कंपनी की वरक से मालगुजारी नीलाम होने पर जो ठेकेवार इस कार्य के क्रिय नियुक्त हुए थे, वे मनमाने तरीके से किसानों से क्या समुख करते वे। जैंची से जैंची बोली-बोल कर अपने इकार्क की आसर्गुजारी वसूल करने का ठेका माप्त के करते के। इस ठेके की बीकामी हर साल होती थी। इसका प्रतिकास कह दोता वा कि अविवर्ष हेके की मात्रा बहुवी जाती थी। स्वामाविक स्थ से वृत्र केरेस्प्रत के बह केसिस रहती थी, कि तेने के राज्य पूरी कार के बाद वाकिए में वाकिए जिसमा भी वापने किने पूर्व क्षे क्यारे के जाने करें। किसानी के किसना कर विश्व कर 

का कार के जानर का जातार का नहर से किसानी

ने को अपनी हरसर से परेशान होकर सेती करना ही छोड़ दियाँ था। बहुद सी बमीन विना खेवी के परवी पड़ी रहने लगी शी इस दसा में १७६६ ई० में वर्षा की भी कमी रह गई। परिवास क्ष हुना, कि १७७० में संपूर्ण बंगाल बिहार में मयंकर दुर्शिक का किंदते हैं, इस दुर्शिक में बंगाल बिहार की विहाई आवासी बोबन के अभाव में भूस से वद्य-वद्य कर मर गई। समय इस सूबे की कुल जाबादी तीन करोड़ थी। उसमें से क् करोड़ आदमी इस भवंकर दुर्भिष्ठ के अर्पेस हो गये। पहनी वर इस दुर्मिंच का बहुत बुदा असर पढ़ा। वहाँ के नावक व्यक्त हैं क्यांक्रयां की विदिश की सिल की अह रिपोर्ट कि के वि समाम प्राप्ती प्रतिदिन पटना शहर में कुछ तह है। तसने बस्तान किया कि हो बास रुपका बहुन च अपापीदियाँ भी सहायता के बिये मंजूर किया जाम । समय तक क्याइन भारत से इंग्सैंड वापस का कुछा था। क्या क्या का प्रमुख जिटिश काविकारी इस समय कॉन करिंकर की ७० से १,००२ ई० वक) वा । उसने न हो दुक्कि निवास बिन त्वन कोई कार्रवाई की और न ही स्वाचीय अभिकारिय को गृह अधिकार दिया, कि वे इस विपत्ति से जसवा की के सिये कोई क्यम हठा सके। सिताबराव के सब प्रसान आवेदन कागज पर ही रह पते। पहना में मूक में आरो वालों की संख्या निरंधर बहुबी गरें। हुन समय प्रकार की मृत्यु को संस्था क्य जगरी हैं १४० स पहेंच गई। विदार के स्थानीय क्यांत्रारियों के स्था अवनी तरफ से जनता की सहायका है किनेशक क्रीकि की की । पटना के फोसीसी, और इंच आधारियों में की अवनी कृति हैं चनुसार इस निश्चि में चंदा विवा, कर है। अधिकारियों के कानी पर इस सर्वकर

तक हो जहीं है है। इस दु किया ने विद्यार संवास से प्रोक्षा की बोर विवास में काम दिया। क्यां का कारिय जीवन विवास विद्या किया हो एक बोर इस सुरोशन के अध्या की प्राप्त जी देशी काम सम को

ीर ने समिरिक विदास के शावताय भी पूर्य क्रांस में हि सकट में पढ़े। पठना पूर्वी नहीत है उसलार का क्या मार्थि केंद्र था । वहाँ जा शोका, चीकी, करका, पुरुष क कार्य अपूर्व गाल जुड़ी मात्रा में विदेशों में बाल का । सूदी बीत विदेशी रोतों प्रकार के अपनी को पटना बहुद बनी मंदी वी है अर्थ क्षिपाद के बाह्मर होकर विशिष क्रोपिक केंग्री कारत काठवा पटना में कावम की थीं। कर इस संबंध भूरीय में व्यावसायिक क्रांति का प्रारंग हो चुका था। सूर्व क्रियन क कपड़ा बुनने के नये-मन्ने साधक इंगसैंक वे अयुक्त होने विक ही जुड़े हैं। ईस्ट इंडिया कंपमी के ज्यापारी आरव के कार्रावरी पर अलंकर जल्माचार करते वे । कंगनी के आर्रिक अरीमार्ट की विसी भी बसी में वा पहुँचते । क्ष्मा नेमनी हेक्ट क्यरे बच रेक्ट्र बहुत्वत करके कि वे जनन सारा मान क्षेत्री ही ही 

महर्ति में व्यवहान अन्य माल वहीं मात्रा में तैयार होने सगा भीर इथर भारत के कारीगर कंपनी के अत्याचारों से परेशान होकर अंगुठे काट कर खाली बैठने लगे। भारत की कारीगरी उप होने सगी और इक्सेंड का माल इस देश के बाजारों कियाना शुरू हो गया। बिहार बंगाल के लिये यह बड़ी मचंचल कियाना शुरू हो गया। बिहार बंगाल के लिये यह बड़ी मचंचल कियाना थी। किसान लोग ठेकेदारों के अत्याचारों से तंग के बीठ की । किसान लोग ठेकेदारों के अत्याचारों से तंग के बीठ की । किसान लोग परिश्वितयों से विवश होकर बेकार वैडें के कारीगरों की बेकारी ने १७०० ई० के दुर्भिन्न की भयंकरण को बीठ मी बड़ा दिया। जो विहार बंगाल अपनी समृद्धि के बीठ में किये सबक् प्रसिद्ध के, वहाँ अब दरिद्रता का नम्ब

पटना में शासन के सिबे जो कौंसिक १७६६ ई० में निका हुई थी, उसके वीच सदस्य है, १-मिसस्टम, जो पटना क अंग्रेजी कोठी का अञ्चल वा , २-सिवाबराय, जो अंग्रेजी की वर्फ से विहार का दीवान निवत हुआ था, ३-धीरसवाराज्य बद्द विद्युर के भूवपूर्व नायक रामनारायक का आहे था, और इस समय उसकी जगह विदार के नामक के पर-पर निर् था। वे तीनों व्यक्ति कलकत्ता की अंग्रेजी कौंसिस की बर्ज विदार का शासन करते है। पर १७०० हैं के द्वार्विक की करने में इन्हें कोई भी संस्कृता नहीं हुई। बलुतः, इस सारे विहार वंगाध में एक प्रकार की जराबकता ही। थी। सूबे का नाममात्र का नवाब नवीम रीका सर्वेश भौर निर्वस था। उसके नमात्र व दीकाव राष्ट्रिक हैं केवस संपेषों के पास थी। पर वे शासतकार भी जुम्मेबारी नहीं समझते थे । उनका कार की श्रविक से अधिक राज्यकर वसूल करें औ ज्यादा से ज्यादा अलाफा आप करें। प

के शिवहार में इतना गर्यका कात इस प्रदेश में पहले करी नहीं हुआ जात में प्रश्न तेंद्र में विश्वमान क्षणनी के बादरेग्टरी जीतेंद्र कर्म्य राजनीतियों का क्यान भी देश की इस दुवेश की सरक बोहारें हुआ, और उन्होंने स्थिति को समावने के ब्रिडे मान-क्षणिकार्यवाही करने की खाबरमक्या अनुमय की

# (४) विदिश्व कासन का स गढन

· इसी कार्य देस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंशिय करने के किने सन १७०३ ई० में ब्रिटिश पार्कियामेंट ने एक स्थानिक पुनर पान किया । इस कानून हारा विहार पंगास के दौहरे: कामन के मेंग किया गया। कलकता के गमनर को नवजर... क्रिये को पद दे उसकी शासन, में सहाबता करने के सिके एक कौंसिल की ज्यवस्था की गई, जिसके कुल पाँच सदला होते. वे । महास चौर वंबई के गवर्तरों को भी क्यकता के गवर्तर बन्दत के अभीन किया गया। कतकता की क्रीसिक को सह कानेश दिया गया कि वह विहाद बंगाई के दीकार्य और फीबी शासन को अपने अधिकार में कर है। वह अवस्था की नई कि क्षेत्र वर्ग की अम्बद्धानी व संस्थ करों के बस्त करते. के सिक आपने कुनेक राजकर्मकारी निवत किये बार्ने । स्वीतिक मिहार कोर बेंगाई है दीवानों को पर्वजुश किया गया। अवके THE PERSON NAMED OF T

The special secret fills and the special secret fill secret fills and the special secret fills and the special secret fill secret

संबर्गारी की नीसामी फिर सालाना होने लगी, और यह

इसी रेगुकेटिंग एक्ट के अनुसार न्याय के लिये सूक्ष सुनीय केट की स्थापना को गई। गवर्नर जनरल और उसकी केंद्रिक को यह अधिकार दिया गया, कि वे देश में शासन के किये कानून वर्गा सर्के। पर जिटिश पालियामेंट चाहे, को स्थान परिवर्तन कर सकती थी। मचर्नर जनरल और कौसिक

प्रभी के विके विदिश पांतिकार्गेट के त्रति क्यार्गार्थी हर शिका क्यारिक के बाहरकार्य को शासन संबंधी से के विकास के सम्बंध के स्वतंत्र सावश्यक से विकेश के सम्बंधिकी कार्यों पर विदिश सरकार का निविधि

का को है। देशकेटिय पहले का परिवास वह हुआ, वि विद्वार बंगाल में दोहरे शासन का बंद होनर जिटिश शासने स्वापित हो समा। मानगुवारी की बस्की का इंग्रेंचाम देखीं के लिने कलकता के 'वोर्ड आफ रेकेक्ट्र' की सरक से बैं कलकर निपद किने जाते ने, के क्यांने क्यांके (क्यांके) शासक की करते हैं। उन्हें शासन और न्यांक क्योंकी की ब व्यविकार विकास है।

शिक्त के हैं जमानना को गामीर कारण है सिक्त जमते साल रेजुलेटिंग व्यष्ट पास होने पर कही प्रका के पर पर नियुक्त कर दिया गया। शब्दा है के तक पर पर रहा। इस बीच में आश्रा में विकित स्वता लिये जो प्रचित्र में आश्रा में विकित स्वता यहाँ प्रकाश में विकार बेनाल में विकित स्वता से स्थापित हो गया। यहाँ का क्या शासक था। वारन है स्थित के इस 1 बचे खुचे शासन अधिकार भी श्रीन लिये गये, और आखिरकार उसकी सत्ता का ही अंत कर दिया गया। दीबानी शासन के लिये जो पृथक दीवान बिहार व बंगाल में नियत रहते थे, उन्हें हटा दिया गया। सर्वत्र बिटिश कर्मचारी सीधे स्वयं शासन करने लगे। वे अपनी सहायता के लिये भारतीय कर्म-चारियों को श्रवश्य नियत करते थे, पर सारी शासनशक्ति श्रीजों के ही हाथों में थी।

१७८४ ई० में भारत में ब्रिटिश शासन को पुनः संगठित करने की आवश्यकता अनुभव की गई। इसीलिये इंगलैंड के प्रधानमंत्री पिट ने पालियामेंट में एक नया कानून पास कराया, अ जिसके अनुसार यहाँ के शासन के लिये ब्रिटिश सरकार की और से एक बोर्ड आफ कंद्रोल की नियुक्ति की गई। इस बोर्ड के छः सदस्य होते थे, इनका भारत के शासन पर पूरा नियंत्रख रहता था। ईस्ट इंडिया कंपनी के डाइरेक्टरों को यह अधिकार नहीं था, कि वे भारत के ब्रिटिश शासकों को अपनी वरप्र से कोई सीधी आझा दे सकें। गवर्नर जनरल, गवर्नर व सेनापति जादि प्रधान राजकर्मचारियों की नियुक्ति भी ब्रिटिश सरकार स्वयं करे, यह व्यवस्था की गई। अब इस नये कान्त के अनुसार वारन हेस्टिंग्स के बाद लाई कार्नवालिस को गवर्नर जनरत के पद पर नियुक्त किया गया। उसका काल शासन को सुम्यक्स्थित व संगठित करने लिये प्रसिद्ध है। कार्नवालिस ने सबसे पहले मालगुजारी की नीलामी को बंद कर स्थायी बंदोबस्त की प्रथा का प्रारंभ किया। इस प्रथा के अनुसार यह स्थिर रूप से वय कर दिया गया, कि किस जमीन से कितनी मालगुजारी बी आव । जमीदारों व किसानों को अब यह भरोसा हो गया, कि अर्थे सरकार को क्या कुछ देना है। अब वे अपनी शांक भीर भ्यान जमीन की उन्नवि और पैदावार की बृद्धि पर लगा

सकते थे। मालगुजारी की नीलामी के कारण किसानों की जो मयंकर दुर्दशा हो गई थी, अब उसमें घीरे-घीरे सुधार प्रारंभ हुआ। १७७० के दुर्भिन्न के बाद से बिहार बंगाल में जो भयानक गरीबी और असमरी शुरू हुई थी, वह अब कुछ कुछ ठीक होने लगी। लाई कार्नवालिस के समय में ही सारे बिहार बंगाल को शासन की हट्टि से जिलों में विभक्त कर उनके शासन के लिये विविध अफसरों और न्यायालयों की सूत्रपात किया गया। नौकरशाही का जो ढाँचा इस समय ब्रिटिश भारत के बिविध ब्रदेशों का शासन करने के लिये बिद्यमान है, उसका प्रारंभ इसी काल में हुआ था।

कार्मवालिस के बाद जो विविध गवर्नर जनरल नियुक्त हुए, उन सबने भारत में दूर-दूर तक जिटिश सत्ता का विकार किया। भारत में कोई भी राजनैतिक शक्ति इस संगय ऐसी नहीं रही थी, जो अंग्रेजों का ग्रुकाबला कर सकती। ग्रुगल बादशाह और उसके अधीन विविध स्वों के नवाब अब तक सर्वया शक्तिहीन हो चुके थे। मराठों में आपस के कगाड़ों के कारण संगठन का अभाव था। भारत की इन विदेशी फिरंगियों से रचा करनी चाहिये, यह भावना उस समय के राजाओं व नवाबों में किसी में भी नहीं थी। परिखास यह हुआ, कि घीरे-बीरे सारा भारत अंग्रेजों के अधिकार में आ गया। सन् १८४६ तक प्रायः सारे भारत में जिटिश सक्ता की स्थापना हो गई थी। विहार और पटना तो इससे बहुत पहले, अठारहवीं सदी के मध्य में ही अंग्रेजों की अधीनता में आ मुके थे।

## . (५) पटना का हास

जो पाटलीपुत्र एक हजार से भी अधिक साल तक आहूत

की राजनीतिक शक्ति का प्रधान केंद्र रहा, गुप्त सम्राटी के बाद उसका बहुत कुछ हास हो गया था। शेरशाह के समय में पटना के रूप में उसका पुनरुत्थान हुआ और मुगल बादशाहत के काल में वह एक समृद्ध तथा वैभवपूर्ण सूने की राजधानी रहा। आचीन काल में पाटलीपुत्रं स्थल तथा जल, दोनों प्रकार के मार्गी से होने वाले ब्यापार का बड़ा केंद्र था, मुगल काल में भी उसकी यह विशेषता कायम रही। इसमें संदेह नहीं, कि मुगलों के समय में पटना उत्तर-पूर्वी भारत का सबसे बढ़ा नगर या और उसके ज्यापार से आफुष्ट होकर ही विविध मूरोपियन देशों के ज्यापारियों ने अपनी कीठियाँ वहाँ कायम की थीं। सुराल बादशाहत की शक्ति के की ख होने पर बिहार बंगाल के नवाबों के अधीन हो गया था, पर बंगाल की अधी-नवा में भी पटना का वैभव कम नहीं हुआ था। नवाब के नायन वहाँ शासन करते थे और विहार प्रांत के शासन का यही नगर केंद्र था। पटना की यह महत्त्रपूर्ण स्थिति क्लाइव द्वारा स्थापित दोहरे शासन में भी कायम रही।

पर बारन हेस्टिम्स के समय में जब विहार और बंगाल का शासन कलकता के गवर्नर जनरल के हाथ में आया, वब से पटना का फिर द्वास प्रारंभ हुआ। वहाँ जो नावब और दोवान विहार का शासन करने के लिये रहते थे, उनके दफ्तर तोड़ दिये गये और सारा राज्यकार्य कलकता से होने लगा। पटना की स्थिति एक गोफिस्सल शहर को रह गई और राजनोतिक

वसीसवीं सदी में पटना का व्यापारिक महस्व भी घटने सता। इसके कई कारण हुए। भारत में रेलों के विस्तार से सव जगह का माल सीचा कलकता पहुँचने लगा। रेलों के मुन से पहले विहार तथा जास-पास के अदेशों का सब माल पहले पटना

की मंडी में काफिलों द्वारा लाया जाता था। वहाँ से वह गंगा के जलमार्ग द्वारा जहाजों पर लाद कर बाहर भेजा जावा था। यही बात विदेशों के आने वाले माल के साथ होती थी । बंगाल की साड़ी पर जो माल विदेशों से आता था, वह पहले गंगा द्वारा पटना जाया जाता था और फिर वहाँ से ज्यापारी लोग उसे अपने-अपने नगरों में काफिलों द्वारा ले जाते थे। पर रेल बन जाने से अब पटना की मंडी का महत्त्व बहुत कम हो गया था। विद्दार प्रांत में रेल के जो बहुत से स्टेशन बन गये थे, उनसे सब माल कलकत्ता के लिये सीधा भेजाजा सकताथा। उसे पहले पटना की मंडी में भेजने की जरूरत अब नहीं रही थी। बही कारण है, कि उन्नीसवीं सदी में पटना की मंदी निरंहर डजद्वी गई। वहाँ की श्रावादी भी निरंतर कम होती गई। डा० बुकानन के अंदाज के अनुसार १८१२ ई० में पटना की आबादी ३,१२,००० थी। पर १८८१ में इस नगर की आवादी घट कर १,७०,६४४ रह गई थी। सत्तर साल में पटना की छाबादी में सवा दो लाख की कमी हो गई थी। १८८२ के बाद भी पटना का यह हास जारी रहा। विविध मदुम ग्रुमारियाँ इसका सर्वी-त्तम प्रमाख है।

はいるとかなるとからとなると

| मदु मशुमारी का साल |   | पंटना की जनसंख्य |
|--------------------|---|------------------|
| १८८१               |   | १७०, हर्र        |
| , १८६१             |   | १६४, १६२         |
| १९७१               | , | ٠ १३४, سحد       |
| १६११               | , | १३६, १४३         |
| १६२१               |   | ११६, ६७६         |

रेलमार्गे की उन्नति के साथ-साथ पटना का व्यापारिक महत्त्व कम होता जा रहा था। मध्यकाल में शोरा, कपहा, मफीम आदि जिन व्यापारिक पदार्थों का पटना महत्त्वपूर्ध केंद्र था, उनकी पैदाबार भी काब भारत में कम होने सगी थी। विलायती कपड़े के जागमन से भारतीय कपड़े का बाजार मंदा पड़ गया था। इंस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों ने विहार के ज्यवसायियों और कारीगरों के साथ जो निष्ठुरता का बरताब किया था, उसके कारण भी इस प्रदेश के ज्यवसाय नष्ट हो रहे थे। इस दशा में यदि पटना का ज्यापारिक महस्य कम हो गया, तो इसमें आरचर्य की क्या बात है।

# (६) सन् ५७ का राष्ट्रविद्रोइ

्र भारत की विविध राजनीतिक शक्तियों में किस प्रकार बल, ्रहाद्रीय भावना और देशप्रेम की कमी थी, इसका उल्लेख हम अनेक बार पहले कर चुके हैं। पर अभी राष्ट्रीय चेवना का मारत में सर्वथा लोप नहीं हुआ था। लोग वे दिन नहीं भूले थे, जब दिल्ली की राजगहीं पर शक्तिशाली मुगल बादराह विराजमान थे । राजपूत, जाट, अफगान और मराठे, सब उसके प्रति अनुरक्त थे, और दिल्ली के राजसिंहासन का आदर करते भे । मराठों ने प्रायः संपूर्ण भारत पर अपना अधिपत्य स्थापित किया, पर मुगल सम्राट् का अनादर नहीं किया। दिल्ली के इन सुगल शासकों के रूप में मारत की राजनीविक एकता क्रायम रही। पर अब विदेशी अंग्रेज जिस प्रकार सारे भारत में झानेजारहे हैं, उससे यहाँ के राजनीविक नेता जागरूक होगये भीर उनका स्वीत्माभिमान् व स्वाचीनवा की आकांचा सन् ४० के राजविद्रोह के रूप में मनक बढी। इस विद्रोह वा स्वातंत्र्य क्रमाम के श्रमान नेता मराठा मेराबाओं के अंतिम वंशघर नाना साहिक और उनके मंत्री अजीसुरुता ये। उस समय ब्रिटिश लोगों की सेना में प्रधानतया पुरिवये लोग होते थे। ये पुरिवये ( अंब्ध, भोजपुर तथा समीप के प्रदेशों के निवासी ) स्रोग

खन्दीं सैनिकों के बंशज थे, जिनके बल पर किसी समय में मनध के सम्राटों ने अपने शक्तिशाली 'म्रासमुद्र' साम्राज्य की स्थापना को थी। इनका पेशा ही सैनिक सेना था। मुगल बादशाहत और स्रवध के बंगाल के नरेशों की सेनाओं में इन्हों की प्रधानता होती थी। सब ब्रिटिश लोगों की सेना में भी ये ही लोग अधिक संख्या में थे। इन पुरिवयों में राष्ट्रीय चेतना श्रव तक विद्यमान थी। आवश्यकता केवल इस बात को थी, कि कोई सुयोग्य नायक इनको मार्ग प्रदर्शित करे। नाना साहब के रूप में उन्हों एक कुशल और महत्वाकांची नेता मिल गया और उन्होंने सन् १८४७ की प्रोध्म स्रद्ध में बिद्रोह का मंडा खड़ा कर दिया। मेरठ से श्रक होकर निद्रोह की यह अग्नि संपूर्ण' उत्तरी मारत में कैस गई।

पटना भी इसके असर से न वच सका। वहाँ की भारतीय सेना में बड़ी प्रवल उत्तें जना विद्यमान थी। जनता पर भी इसका बढ़ा असर था। पटना में विद्रोह की पहल आम लोगों हारा हुई। तीन जुलाई १८४७ कोपटना के लोगों की एक टोलीने राहर के रोमन कैथोलिक चर्च पर हमला बोल दिया। पटना में अप्रेजों की अफीम की कोठी उस समय बहुत उन्नत दशा में थी। उसका अञ्चल डा० लायल बढ़ा प्रभावशाली व्यक्ति था। वह रोमन केथोलिक चर्च की रक्ता के लिथे अप्रसर हुआ। पर विद्रोहियों के सामने उसकी एक न चली। वह वहीं लोगों की गोलियों का शिकार होकर नारा गया। पर शीम ही सिक्स सेनायें वहाँ पहुँच गई और लोगों को काबू करने में समर्थ हुई। इसके बाद पटना में जगह-अगह तलाशियों ली गई। बहुत से लोग गिरफ्तार किये गये। इनमें से चौदह नेवाओं को फाँसी चढ़ाया गया। इनमें सबसे प्रमुख तिरहुत का एक व्यक्ति था, जिसका नाम, वारिसअली था। फाँमी के कचने पर चढ़ते

हुए उसने आवेश में आकर कहा- 'विक्ली के बादशाद के दोस्तों की रज्ञा के लिये।"

पर इससे पटना में विद्रोह की भावना शांत नहीं हो गई। २४ जुलाई को वहाँ विद्रोह की आग फिर भड़क उठी। इस बार बिद्रोही लोगों का नेवा पीरवाली था। अंग्रेजों ने उसे गिरम्वार कर फाँसीमर बहादिया। इस पर पटना के समीप दानापुर झावनी की भारतीय सेना उसे जित हो गई। अंग्रेजों ने कोशिश की कि सेना से इथियार रका बिये जार्ने। पर सिपाहियों ने अपने अंत्रेष अफसरों का कहना मानने से इंकार कर दिया। अंत्रेषीं के हुकुम की वर्षेक्षा कर दानापुर के सिपाही आरा के विद्रोहियाँ कै साथ जा मिले। इनकी नेवा राजा कुंबरसिंह था, जो जगदीरापुर का एक प्रभावशाली अमीदार था। उसकी आयु इस समय अस्सी साल की थी। इस इस नेवा के नेतृत्व में बिहार के विद्रोही लोग कई महीनों वक अंग्रेजों के साथ युद्ध करते रहे। इन युद्धों में ही कुंबरसिंह की सत्यु हुई। उसके बाद उसके माई अमरसिंह के नेवृत्व में विहार के विद्रोही अंगेजों के साम संघर्ष में ज्यापुत रहे। पर सन् ४६ का यह स्थातंत्रम संभाग सफल न हो सका। घीरे-घीरे अंगेजी ने दिल्ली, कानपुर, सबानऊ आदि पर फिर से अधिकार कर लिया । इस दशा में विहार के लोग कब तक सहते रह सकते है। वे भी परास्त हो गये और अंग्रेकों का शासन फिर मक बार अवाधिव इप से स्वापित हो गवा।

सन् १७ के विद्रोह के शांत हो जाने के बाद सी विदार में अव्यक्तिया और विद्रोह के शांत हो जाने १६ में सारखंड और संबाद बरगने के संबादों ने और नीस के सेवों के विद्रोहों ने विस्तह गोरों के विद्राह किया। विदार में शिव्य और व्यवसाय के नच्छ होने पर बेकार लोगों की संस्था अहुत बंद गई थी। १००० ई० के दुर्भिन्न ने भी ऐसे लोगों की।
तंख्या को बहुत बदा दिया था, जो बिलकुल बेकार थे और
किसी भी मजदूरी पर काम करने के लिये तैयार हो जाते थे
इस परिस्थित से लाभ उठा कर उत्तरी बिहार में अंग्रेजों ने
बहुत बढ़ी-बढ़ी जागीरें बना ली थीं, जहाँ वे बहुत सस्ती मजदूरी पर लोगों को रंख कर उनसे खेती कराते थे। इन जमीनों
पर गुँख्यतया नील की खेती होती थी। नील के ज्यापार से
गोरे लोग लाखों कपया पैदा करते थे, पर मजदूरों को बेतन
नाममात्र ही मिलता था। यही कारण है, कि सन् १०४६ में
जब इन मजदूरों ने अपने गोरे मालिकों के खिलाफ बिद्रोह
किया, तो उसने बहुत भयंकर रूप धारण कर लिया। विवश
होकर ब्रिटिश सरकार को नील की खेती के संबंध में विचार
करने के लिये एक कमीशन बिठाना पढ़ा और इस कमीशन की
सिर्फारशों पर मजदूरों की दशा को सुधारने के लिये अनेक
प्रवृत्त किये गये।

#### (७) ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत

देस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना भारत तथा अन्य पूर्वी देशों के साथ क्यापार के उद्देश्य से की गई थी। इसमें संदेह नहीं, कि इस कंपनी ने व्यापार द्वारा इंगलेंड की समृद्धि को बहुत बढ़ाया। पर भारत की अव्यवस्थित राजनीविक दशा से लाभ उठा कर कंपनी के कमचारियों ने यहाँ अपनी राजशिक का भी विस्तार किया और धीरे-धीरे सारे देश को जीत कर अपने अधीन कर लिया। वस्तुतः, संसार के इतिहास में एक ब्यापारिक कंपनी का इस प्रकार के विशाल साम्राज्य की स्थापना एक अद्भुत व आश्चर्य जनक बात है। अंग्रेजों का भारतीय साम्राज्य प्राचीन रोमन शाम्राज्य की अपेदा मी अधिक विस्तृत

श्रीर समृद्धिपूर्ख है। इसकी स्थापना किसी सम्राष्ट्र की विजया कांचा द्वारा न हो कर एक ज्यापारिक कंपनी की सूम और कुरालवा द्वारा हुई है। इसके लिये न इंगलेंड से सेनायें लाई गईं, और न उस देश का क्षया ही सर्च हुआ। भारत को इसी देश के धन से जीवा गया। निःसंदेह, यह कंपना के कर्मचारियों की अपूर्व प्रतिभा का ही समरकार था।

वारन हेस्टिंग्स के समय से भारत के शासन में ब्रिटिश सरकार का हाथ निरंतर बढ़ रहा था। अब सन ४७ के राज-विद्रोह के बाद यह आवश्यक समफा गया, कि भारत के शासन को कंपनी के इवय से लेकर पूर्णतया ब्रिटिश सम्राट् के अधीन कर दिया जाय। इतने विशाल साम्राज्य का शासन एक व्या-पारिक कंपनी के हाथ में रखे रहना किसी भी प्रकार उचितं न था। अतः १८४८ के एक कानून के अनुसार भारत की सरकार ब्रिटिश सम्राट्के अधीन कर दी गई, और ब्रिटिश मंत्रिमंडल में भारत मंत्री के नाम से एक नये मंत्री की नियुक्ति की गर्र, जो भारत के शासन के लिये पार्लियामेंद के प्रति उत्तरहाशी होता था। भारत के गवर्नर जनरल को सम्राट के प्रतिनिधि (बायसराय) का भी पद दिया गया। इसमें संदेह नहीं, कि इस परिवर्तन से भारत में एक सुन्यवस्थित शासन के स्थापित होने ंमें बहुत मदद मिली और धीरे-धीरे संपूर्ण देश में एक मजबूत श्रीर शांविमय शासन का विकास हो गंबा। इस शासन में बारवीयों को कोई स्थान नहीं था। डनकी राजनीतिक व राष्ट्रीय भावना के वह शासन सर्वका प्रविरूप था। पर अप्रेजों . के प्रयत्न से एक बार फिर भारत में प्रेसे शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना हो गई थी, जिसमें आंतरिक युद्ध, अशांति तथा ल्टमार का सर्वया अभाव या।

# उन्तीसवाँ अध्याय

#### वर्तमान और भविष्य

(१) राष्ट्रीय पुनरत्थान

पिछली एक सदी भारत के इतिहास में राष्ट्रीय पुनकत्थान का काल है। इस काल में सारे एशिया में एक नवीन जागरण की एक नई तहर सी चल रही थी। यूरोप में जो नये वैज्ञानिक आविष्कार हुए थे, उनके कारण वहाँ के देशों की कायापलट सी हो गई थी। एक समय था, जब यूरोप में भी अविद्या का अंध-कार झावा हुआ था, लोगों में अन्धविश्वास घर किये हुए थे। जनता रुद्धि की पुजारी थी। पुराने धर्मग्रंथों में को कुछ किस्स हुआ है, उसके विरुद्ध सोचना तक कुकर माना जाता था। यूरोप में यह दशा सोलहवीं सदी में ही सुघरनी शुरू हो गई थी। एक बार लोगों के दिमाग जब अंधिवश्वासीं से मुक्त हो गये, वे अपनी बुद्धि से सत्य असत्य का निर्ख्य करने क्षग गये, तब यूरोप में उस आश्चर्यजनक उन्नति का भारंभ हुआ, जिसके कारख उन्होंने सारी दुनिया पर अपना प्रमुख क्रायम कर लिया। सोलहवीं सदी में भारत में भी अनेक धार्सिक सुधारक उत्पन्न हुए। पर उस समय की राजनीतिक परिस्थि-तियों के कारण इनकी संपूर्ण शक्ति जनता में एक आरवासन की भावना उत्पन्न करने में ही लग गइ। इनके उद्योग से लोगों के संतप्त हृद्यों को शांति अवश्य मिली, पर मारत से अविद्या का अंधकार दूर कर एक नई जागृति उत्पन्न करने में इन संतों से कोई विरोष सहायता नहीं मिली।

ब्रिटिश शासन के स्थापित होने पर भारत के लोगों ते

अतुभव किया कि दुनिया उन्नवि की दौड़ में किवनी आगे बढ़ चुकी है। इसमें तो कोई संदेइ ही नहीं, कि वे अंग्रेज लोग भारतीयों से सब बावों में आगे थे। उनका सैन्य संगठन अधिक उत्तम था, उनके हथियार नये प्रकार के थे। विज्ञान की उन्नति के कारण उनके पास ऐसे साधन थे, जिनका भारतीयों को कोई। ्रभी परिचय नहीं था। शासन, राजनीति, दर्शन और समाज-शास के चेत्र में भी यूरोप के वे निवासी भारतीयों की अपेसा ्रबहुत आगे बढ़े हुए थे। इस दशा में यह स्वामाविक था, कि अपने नये शासकों के सम्मुख भारतीयों में एक प्रकार की हीने भावना उत्पन्न होने लगती, वे हर एक बात में अंग्रेजीं की नकत करने में ही अपना कल्याख सममते, और अपनी सभ्यता. संस्कृति और वर्म को तिलांजिल देकर वे अंग्रेजों का अनुकरण करने में तत्पर हो जाते। श्रंभेजों ने अपना राज्यशासन सुटढ़ करके यहाँ श्रंमेजी की शिचा का प्रारंभ किया। परिखाम यह हुआ, कि मारत में शिचित लोगों की एक ऐसी श्रेखी उत्पन हो गई, जो अपने विचारों की टब्टि से अंग्रेखों के पूर्णतया संसाम ने ।

बर सारत में राष्ट्रीय बेवना का सर्वया लोप नहीं हो गया सा । यही कारख है, कि यहाँ ऐसे अनेक सुवारक वजीसवीं सदी में उत्पन्न हुए, जो भारत के प्राचीन घर्म में संशोधन कर जनता में आत्मगौरव और देशप्रेम की भावना को पुनः जागृत करने में सफल हुए। इन सुधारकों में सबसे मुख्य ऋषि दयानंद से। दयानंद को अंग्रेजी का विलक्ष्ण भी आन नहीं था। अब्होंने प्राचीन वेदशाओं का अव्ययन कर यह अनुमव किया, कि वर्धमान हिंदू पर्भ बहुत विकृत हो चुका है। उन्होंने कहा, कि प्राचीन आवध्य न केवल पूर्णहरूप से सत्य है, पर अव्य सम्बद्ध वर्मों का उदम भी उसी से हुआ है। देश को वन्नति के

लिये भारतीयों को पश्चिमी देशों का अन्धानुकरस नहीं करना चाहिये, अपितु अपने धर्म, सम्यता और संस्कृति पर टेढ़ रह कर भारत की वास्तविक अात्मा का विकास करना चाहिये। द्यानंद् के अनुसार विज्ञान कोई पश्चिमी देशों का आविष्कार नहीं। स्वराज्य, स्वदेशी, लोकतंत्र शासन त्रादि के सब विचार भारत के अपने हैं, विज्ञान की भी भारत में कभी बहुत उन्निति रह चुकी थी। बाद में लोग अन्धविश्वासों में फँस कर नीचे गिर गये। भारत को फिर से उन्नत करने के लिये पश्चिमी देशों का आँखं मींच कर अतुसरस करने की आवश्यकता नहीं। यदि पुरानी भारतीय सभ्यताका ही पुनबद्धार किया बाय, तो यह देश फिर से संसार में गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त कर सकता है। मानसिक गुलामी को दूर करने, असत्य को त्याग कर सत्य को प्रहेण करने और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने पर दयानंद ने बड़ा जोर दिया। इसी तरह रामकृष्य परमहंस, स्वाभी विवेकानंद, स्वामी रामठीर्थ, राजा राममोहनराय आहि अनेक सुधारकों ने अपने-अपने इंग से भारत के राष्ट्रीय गौरव का पुनरुत्थान करने का उद्योग किया। दक्षिए में प्रार्थना समाज मे वही कार्य किया, जो उत्तरी भारत में आर्यसमाज और ब्राह्मसमाज ने किया था। इन सब आंदोलनों ने आरत को उस राजनीतिक शक्ति के लिये तैयार कर दिया, जो अंग्रेंची की अधीनता से जनता को मुक्त कराके स्वराज्य के मार्ग पर आगे बढ़ाने में समुर्थ हुई। धर्मसुधारकों के अतिरिक्त साहित्य के त्तेत्र में भी नई भावना का प्रादुर्भाव हुआ। बंगाल में बंकिम-चंद्र इस नई भावना के पहले प्रतिनिधि हैं। अपने 'आनंदमठ' में उन्होंने अप्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह कर स्वाधीनता की प्राप्ति के आदर्श को प्रस्तुत किया। भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय गीत 'बंदे मातरम्' बंकिमचंद्र की ही देन हैं। बंकिम के संग्रोन

हीली ने उर्दू में, हरिश्चंद्र ने हिंदी में और विष्णु शासी चिप-लूलकर ने मराठी में नई जागृति की लहर का प्रारंभ किया।

श्रमेची शिचा ने भी भारत में राष्ट्रीय चेतना के प्रादुर्भाव में सदद की। अंग्रेजी द्वारा भारत के नवयुवक न केवल पश्चिम के **ज्ञान-विज्ञान से परिचित हुए, अपितु उन्हें यह** भी ज्ञात हुआ कि किस प्रकार फांस के लोगों ने अपने राजा को राजगही से च्युत कर लोकतंत्र की स्थापना की थी, अंग्रेज लोगों ने स्वयं अपने राजा के विकर्त विद्रोह कर पार्लियामेंट की शक्ति को किस प्रकार बढ़ाया था। यूरोप के विचारकों के लोकतंत्र शासन संबंधी विचारों ने भारत की शिचित जनता में एक नवीन चेतना उत्पन्न की। अंग्रेज़ों में से भी इक उदार प्रवृत्तियों के लोगों ने इस चेवना को उत्पन्न करने में सहायता दी। इसी का परिसाम यह हुआ, कि सन् १८८४ में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। सुरू में यह कांमेस जनवा की शिकायतों और इच्छाओं को प्रस्ताको द्वारा सरकार तक पहुँचाने का ही कार्य करती थी। पर भीरे-भीरे इसने अपना रूप बदना। बाद में कांग्रेस ने स्व-दाच्य प्राप्ति को अपना उद्देश्य बनाया और उसके लिये असह-योग, शांतिमय सत्यामह, कानून भंग चादि उप उपायों का अनुसर्स किया। आधी सदी से भी कम समय में कांग्रेस भारत में सर्वसाधारम जनता की सर्वमान्य राजनीतिक संस्था बन गई, और उसने उस राष्ट्रीय संघर्ष का प्रारंग किया, जिसके कारस अब यह देश स्वतंत्र हो यया है।

जिस समय कांग्रेस में पदे-तिस्ते तोय एक इहो कर अपनी राजनीतिक मांगों को सरकार के सम्मुख उपस्थित करने के खिये प्रयत्न कर रहे थे, तभी भारत में उन क्रांतिकारी समि-कियों, का भी उदय हुआ, जिन्होंने आतंक के उपायों द्वारा अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने और जनता में स्वदेश

गौरब का भाव उत्पन्न करने के उहे रूय से अपना कार्यआरंभ किया। १६०४ ई० में एशिया के एक छोटे से देश जापान ने यूरोप के रशिया जैसे शक्तिशाली देश को युद्ध में परास्त किया। यूरोप के लोग एशिया के लोगों की अपेचा अधिक उत्क्रष्ट हैं, इस धारखा को इस युद्ध से बड़ा घक्का लगा। भारत में भी लोगों में यह विचार उत्पन्न हुआ, कि यदि जापान रशिया को हरा सकता है, वो हम अंग्रेजों को क्यों नीचा नहीं दिखा सकते ? इस समय भारत का गवर्नर-जनरल लाई कर्जन था। उसने बाहा कि बंगाल के विशाल सूबे को दो भागों में बाँट दिया आब। इस समय तक विदार, बंगाल, आसाम और उद्दीसा का एक ही सूबा था। बंगाल के लोगों ने कर्जन के इस प्रस्तान को राष्ट्रीयता की द्रष्टि से हानिकारक सममा। उन्होंने इसके विदर प्रचंद आंदोलन प्रारंभ किया । अंग्रेजी बल्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी का प्रचार इस आंदोलन के मुख्य साधम थे। अनेक जोशीले नवयुवकों ने इस समय आंतक के उपायों का भी आश्रय लिया। जगह-जगह पर क्रांतिकारी लोग हिंबियार और नंब बनाने लगे। कई अंग्रेज अफसरों पर इस समब हमसे भी किये गये और यह स्वातंत्र्य आंदोलन बंगाल तक ही सीमित न रह कर सारे भारत में ज्याम हो गया। पंजाब इसका दूसरा केंद्र बना। सरकार ने भी इस समय जनता पर अत्वाचार करने मं कोई कसर बाकी न बोढ़ी। अनेक नेता गिरफ्तार किये गये 🕂 पर स्वतंत्रता का यह आंदोलन दवा नहीं। आखिर, सन् १६११ में ब्रिटिश सम्राट् जार्ज पंचम मारत आवे और दिल्ली दरकार में उन्होंने बंगमंग को रह करने की घोषणा की। आसाम और विहार-उदीसा को बंगाल से अलग कर दो नवे सूबे बनावे गये। भारत की राजधानी कलकत्ता की जगह दिल्ली पनाई गई।

ं सन् १६१३ में महारमा गांधी के नेतृत्व में द्विस अफ्रीका के भारतीयों ने सत्यामह किया। दिस्स अफ्रीका में भारतीयों की संख्या बहुत है। इन्हें कुली के रूप वहाँ ले जाया गया था भीर इन्हीं की मेहनत से गोरे लोगों ने उस जंगली देश की समृद्ध दशा तक पहुँ नाया था। पर भीरे-भीरे वहाँ भारतीयों ने ब्बापार व अन्य धंधे भी शुरू कर दिये। यह बात प्रोपियन सोगों को पसंद नहीं आई । उन्होंने कई ऐसे कानून बनावे, ि जिनमें भारतीय जोग अफीका में स्वतंत्ररूप से व्यापार नहीं कर सकते थे। गांधी जी ने इन्हीं कानूनों के विकद सत्यामह किया । अन्त में वे अपने प्रयत्न में सफल हुए। दिन्स अफ़ीका के प्रधान मंत्री समद्ध के साथ उनका समझौता हो गया । सन् १६१६ में महारमा गांधी भारत आये । यहाँ आकर उन्हें माल्म हुआ, कि बिहार में निलहे गीरे किसानों व मज-हुरों पर बड़ा अत्याचार करते हैं। महात्मा जी इन शिकायतीं की आँच के लिये जब बिहार गये, तो उन्हें चंपारेन में प्रयेश करने के होक दिया गया। इस पर उन्होंने सत्यामह किया। चासिर सरकार को वह हुकुम खीटाना पड़ा । आँच होने पर किसानी की शिकावर्तें ठीक मास्म हुई और निलंहे गोरों को अपने देश सीट जाने के सिये विवश होना पड़ा। गांधी जी का सारव में यह पहला कार्य था और उनके राजनीतिक जीवन का

प्रारंभ विहार से ही हुआ था।
१६१४ से,१६१८ ई० तक अंग्रेजों ने अर्मनी के विद्यह जो
महाबुद्ध लड़ा, उसमें भारतीयों ने उनकी दिस स्रोतकर सहा-स्वा की। महात्मा गांधी ने स्वयं सोगों को हैंस लड़ाई में अंग्रेजों की मदद करने के लिये प्रेरसा की। अंग्रेजों ने मी इसं आव का सुसे तौर पर आश्वासन दिया, कि युद्ध समाप्त होते ही भारत में उत्तरहायी शासन की स्थापना कर दी आयंगी। पर शास्त्रसुधार के लिये जो नये कानून ब्रिटिश पार्लियामें इने बनाये, उनसे भारत को संतोष नहीं हुआ। परिएमम यह हुआ, कि कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किया। लोग हजारों की संख्या में जेल गये और सारे देश में राष्ट्रीय चैतना उत्पन्न हो गई। कांग्रेंस के नेतृत्व में देश ने स्वराज्य के लिये औ संघर्ष पिछली चौथाई सदी में किया है, उसका संदोष के साथ भी उल्लेख कर सकना यहाँ संभव नहीं है।

बिद्दार में राष्ट्रीय जागृति का प्रधानश्रेत्र आर्यसमाज और कांग्रेंस को है। स्वामी द्यानंद स्वयं पटना गये थे और उन्होंने बहुँ आर्यसमाज की स्थापना कर बिहार में धार्मिक सुधार के कार्य का प्रारंभ किया था। क्रांतिकारी आंदोलनों ने बिद्दार में कभी जीर नहीं पकड़ा। पर कांग्रेस के शांतिमय कानून भंग और सत्याप्रह के आंदोलन वहाँ बहुत लोकप्रिय हुए। दक्किया अफ्रीका से भारत लौटने पर गाँधी जी ने अपना पहला कार्य-चैत्र विहार को ही चुना था। चंपारन के सत्यामह और आँच के समय बाबू बज किशोर प्रसाद, बाबू राजेन्द्रप्रसाद आदि अनेक बिहारी कार्यकर्त्ता गांधी जी के साथ थे। गांधी जी के सत्संग से इन नवयुवकों ने एक नये जीवन की दीचा ती और देश सेवा को ही अपने जीवन का मुख्य व्रत बनाया। चंपारन के सत्यामह की सफलता के कारण बिहार की जनता ने यह प्रत्यच अनुभव कर लिया, कि बीसवीं सदी में असहाय और निःशस्त्र लोगों के लिये अपने शक्तिशाली शासकों के बिलाफ मोरचा लेने का यहाँ एकमात्र उपाय है। यही कारख है, कि कांग्रेस द्वारा संचालित आंदोलनों में विहार के लोगों ने खुब हाथ बटाया और यह प्रांत कांग्रेस की शक्ति का एक प्रमुख केंद्र बन गया। असहयोग और सत्यामह के आंदोलनी में विहार का बहुत बड़ा कर त्व था। १६४२ के स्वातंत्र्य युद्ध में

भी इस प्रांत के लोगों ने अपूर्व साहस प्रदर्शित किया भीर

### (२) पटना के उस्कर्ष का पुनः भार भ

विद्वार को जीवने के बाद कांग्रेजों ने उसे बंगाल के सूबे में ही खिल्मिकित रका। इससे पटना का जिस प्रकार हां हुआ, इसका अन्तेस इम पहले कर चुके हैं। पर विहार को बंगाल के साम रखना उचित नहीं था। विहार की भाषा हिंदी है, अयाज में बंगाली बोकी जाती है। सन १८४४ में बाबू सहेश नारायस ने बिहार को एक पृथक प्रांत बनाने का आंदोलन आरंभ किया। सन १६०८ में विहार के कोगों ने अपनी पृथक प्रांतीय महासभा का संगठन किया, जिसका पहला अधिवेशन श्रीयुत अली इसाम की अध्यक्ता में हुआ। इस प्रकार विहार के लोगों में यह माक्ना निरंतर प्रवल हो रही थी, कि बंगाल से प्रथक् होकर उनका एक प्रथक् प्रांत बनना चाहिये। १६११ ई॰ में उनकी यह आकांचा फलीभूत हुई। दिल्ली दरबार के अबसर पर सम्राट् जार्जपंचस ने बिहार-उद्दीसा को बंगाल से पूर्वक् कर एक नवे प्रांत के रूप में परिवर्तित करने की प्रोक्ता की। इस नये प्रांत की राजधानी पटना को बनाया गया, और एक बार फिर इस प्राचीन नगरी ने प्रांतीय राजधानी के गीरब-सय पद की माप्त किया। शेरशाह के समय से कई सदियों वक पटना प्रांतीय राजधानी रहा था। एक बार फिर इस पद हर अभिष्ठित होकर प्रदेशा के क्लब आ प्रनः शार्य हुआ। समार जाने पंचम दिल्ली से पटना भी गुरे । यहाँ इकारों की क्या में लोगों ने उनका समारोहपूर्वक स्वागत किया। विक्रीय राज्यांनी वन जाने से पुराने पटना के पश्चिम में एक हते शहर का विकास शहर हुआ, जिसका विस्तार चीन वर्ग-

मील से भी अधिक है। पुराने पटना को श्रव पटना सिटी नाम से कहां जाता है, और ब्रिटिश शासन में बसे हुए नमे शहर को केवल 'पटना' कहते हैं। प्रांतीय सरकार के सब इम्बर इस पटना में ही हैं।

१६१६ में बिहार का हाईकोर्ट भी पृथक बना दिया गया। इसका उद्घाटन उस समय के गवर्नर जनरल लाई हाई ज ने पटना में किया। हाईकोर्ट के पटना में स्थापित हो जाने के कारण इस नगर की बहुत इज़ित हुई। बहुत से बकील अब इसकता से आकर पटना में बस गये और अदालत के काम पर संपूर्ध बिहार के संपन्न लोग पटना आने-जाने लगे। १६२१ में बिस आफ बेल्स भारत की यात्रा करते हुए पटना भी आबे। बाँकीपुर के मैदान में उन्होंने दरबार किया, जिसमें संपूर्ण बिहार के बड़े लोग एकत्र हुए। इससे कुछ समय पूर्व १८७६ ई० में भी उस समय के जिस आफ बेल्स, जो आगे चलकर एडवर्ड सप्तम के नाम से सम्राट् बने, पटना आये थे। बिहार का इंजीनियरिंग न्कूल उसी घटना की स्मृति में स्थापित हुआ था।

१६११ में बिहार का जब पृथक् प्रांत बना, तो वहाँ का अंभेजी स्वेदार लेक्टिनंट गवनर कहलाता था। १६१६ के कानून के अनुसार विहार में प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा की स्थापना हुई और शासन के कुछ मामले जनता द्वारा चुने हुए व्यवस्थापका सभा के सदस्यों के प्रति उत्तरहायी मंत्रियों के सुपुर्व किये गये। १६३५ में विहार प्रांत की स्थिति और अधिक ऊँची कर दो गई। वहाँ का स्वेदार अब लेफ्टिनंट गवनर (नायब) की जगह गवनर कहा जाने लगा। १६३५ के कानून के अनुसार प्रांत के शासन में जनता को काफी अधिकार विया स्वाप्त प्रांतीय एसेन्वली के सदस्यों का चुनाब जनता द्वारा होने लगा। श्रीर एसेन्वली में जिस दल का बहुमत हो, उसका नेता ही अबि

का अधानमंत्री बनने लगा। बिहार में कांग्रेस का जोर है। तये कानून के अनुसार जब १६३७ में एसेम्बली का जुनाव हुआ, तो कांग्रेस की विजय हुई। कांग्रेस दल के नेता बाबू श्रीकृष्ण सिंह, बिहार के प्रधान मंत्री बने। सन् १६४६ में नई आंदीय एसेम्बली का निर्मास हुआ, इसमें कांग्रेस को और भी अधिक शानदार बिजय आप हुई। बिहार में राष्ट्रीय चेतना इसनी अधिक उत्पन्न हो जुकी है, कि वहाँ जमींदारों व धनप्रतियों की अपेका देशसेबकों का प्रभाव बहुत अधिक है। यही कारण है, कि बह कांग्रेस की शक्ति का महत्त्वपूक्ष गढ़ है।

१६१७ में बिहार का प्रमक विश्वविद्यालय भी स्थापित किया गया। इसे पटना यूनिवर्मिटी कहते हैं। १६२१ के असह-योग आंदोलन से पटना में राष्ट्रीय विद्यापीठ की भी स्थापना

हुई । यह विहार के राष्ट्रीय जीवन का केंद्र है।

१६११ में जब बिहार बंगाल से प्रथक हुआ, तो पटना इस नवे त्रांत के जीवन का केंद्र हो गया। वहाँ प्रांतीय सरकार के सब इप्तर बने, हाईकोर्ट बना और बाद में उसकी अपनी अक्षण युनिवर्सिटी भी बन गई। भीरे-भीरे पटना से अंग्रेजी और हिंदी के अनेक समाचार पत्र भी निकलने लगे। वह बिहार के राजनीविक जीवन का केंद्र बन गया। इसमें कोई संदेह नहीं, कि बीसवीं सदी में एक बार पटना का फिर उसके शुरू हुआ है। त्राव बह रिचा का एक बढ़ा केंद्र है। वहाँ मैडि-कल कालिज, इंजीनियरिंग कालिज, होनेंग कालिज, पटना कालिज कावि अनेक प्रसिद्ध शिक्षणत्व हैं। अनेक बढ़े-बढ़े पुस्तकालय, म्यूजियम व रिसर्च संस्थावें भी वहाँ स्थापित हो चुकी हैं। प्रांतीय शासन की राजवानी होने से, लोकतंत्र शासन के इस युग में पटना विहार के राजनीविक जीवन में बहुव स्वरूपपूर्ण स्थान प्राप्त कर खुका है।

#### (३) पटना का भविष्य

भारत के राष्ट्रीय पुनरुत्थान की जो प्रक्रिया अब से एक सदी पहते ग्रुरु हुई थी, वह अब बहुत आगे बढ़ चुकी है। भारत अब स्वतंत्र हो चुका है। सिद्यों की पराधीनता की जंबीरों को तोड़ कर अपनी शक्ति द्वारा अब भारत स्वराज्य प्राप्त करने में समर्थ हुआ है। खेद यही है, कि भारत की अखंखता कायम नहीं रह सकी। मागध साम्राज्य के निर्माता आवार्य वास्त्वय के अनुसार उत्तर-पश्चिमी हिमालय से समुद्र पर्यन्त जो पृथिवी है, वह एक चक्रवर्ती चेत्र है। पाटलीपुत्र के अनेक राज्यशों ने हिंदूकुरा पर्वत से कलिंग तक और हिमालय से समुद्र पर्यन्त जो पृथिवी है, वह एक चक्रवर्ती चेत्र है। पाटलीपुत्र के अनेक राज्यशों ने हिंदूकुरा पर्वत से कलिंग तक और हिमालय से सुद्र दिमालय से सुद्र दिमालय से सुद्र दिमालय से सुद्र दिमालय का विस्तार किया था। स्वतंत्र भारत इस स्वामाविक 'चक्रवर्ती चेत्र' की अबुरखता को कायम नहीं रस सका।

पर मारत एक विशाल देश है, और इसका मिक्स बहुत उच्चाह है। यदापि इसमें अनेक भाषायें बोली जाती हैं, नसल की हिट से भी इसमें अनेकिबब लोग बसते हैं, धर्म के लिहाक से भी वहाँ के सब निवासी एक नहीं हैं, पर इन विविध्याओं के होते हुए भी इस देश में एक प्रकार की आधारभूत एकता विद्यमान है। ऐतिहासिक हिट से भारत में अनेक 'जन' बसते हैं, और इन जनों के एअक द्वाक जनपर (प्रदेश) हैं। इन जनों में एथक्त होते हुए भी भारत के सब निवासी राष्ट्रीय हिट से एक हैं। वर्तमान समय में जो बिहार मांव है, थोड़े से परिवर्तनों के साथ वह इस देश का एक स्वामाविक जनपर है। यह ठीक है, कि प्राचीन समय में इस प्रांत में भी अनेक। छोटे-बड़े जनपर थे। पर मगध के महाजनपद ने बहुत

de .

MA.

.

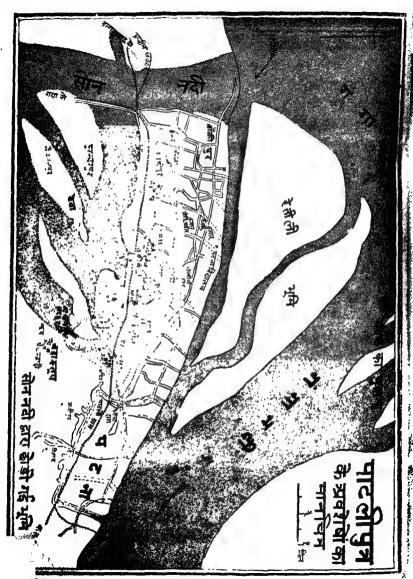

A STATE OF THE STA

आने-जाने के साथनों में जो उन्नित इस युग में हो रही है, उनके कारण परियों के विविध देश एक दूसरे के बहुत समीप आ गये हैं। तिब्बत, जोन, जापान आदि अनेक परियाई देशों में अब भी उस अष्टांगिक आर्य धर्म का प्रचार है, जिसे हजारों वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध ने इसी प्रांत में प्रारंभ किवा था। बुद्ध के जीवन के साथ संबंध रखने वाले बहुत से स्थान बिहार में ही हैं। संसार भर के बौद्धों के लिये यह प्रदेश पुष्य भूमि है। पुराने समय में दुर्गम पर्वतमाकाओं और कठिन रेगिस्तानों को पार कर के भी धर्मपास यात्री इस पुष्य भूमि का दर्शन करने और यहाँ के सत्य धर्म की शिक्षा प्रहस्स करने की दिसे आते रहे हैं। जहाज, रेल और वायुयान के इस मुग में इन बौद यात्रियों के लिये बड़ी संख्या में महात्मा बुद्ध की इस पुष्यभूमि के दर्शनों के लिये बड़ी संख्या में महात्मा बुद्ध की इस पुष्यभूमि के दर्शनों के लिये काना बहुत सुगम हो गया

प्रदेश पशिया के बौद्धों के लिये चाकर्पण का एक बड़ा केंद्र बन जायगा।

विहार का भविष्य बहुत उज्बल है, और उसके साथ उसकी राजधानी पटना का भविष्य बंधा हुआ है। विहार के उत्कष्य और समृद्धि के साथ-साथ पटना का भी महत्त्व बढ़ता जायगा, इसमें कोई संदेह नहीं। किसी समय पटना सारे भारत का केंद्र था, विहार का केंद्र वह अब भी है। यह कहना तो बहुत कठिन है, कि यह प्राचीन नगर फिर कभी अपने विलुप्त गौरव को पूर्णवया प्राप्त कर सकेगा। पर यह निरिचत है, कि भावी भारत में बिहार का बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान होगा और उसके साब ही पटना अपने प्राचीन गौरव को बहुत कुछ प्राप्त कर लेगा।





L TALOG

# CENTRAL ARCHAEOLOGICAL LIBRARY, NEW DELHI

BURROWER'S RECURD.

Catalogue No. 934.0131/Sat - 9918.

Author-Vidyalankar, Satya Kaitu

Title- Patli-Putar ki Katha

Borrower No. Date of Issue

Date of Return

t book that is shul is but a block

CHAPOLOG

GOVI OF INDIA
Department of factorolog
NEW DELFA

Please Lichy us to horn the book

And miving